# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176878 AWYSHINN

## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. 18 | Accession No. H 2904                     |
|-------------|------------------------------------------|
| Author B2   | रीपरा - ग्रंग्यातली                      |
| Title A     |                                          |
| This book   | should be returned on or before the date |

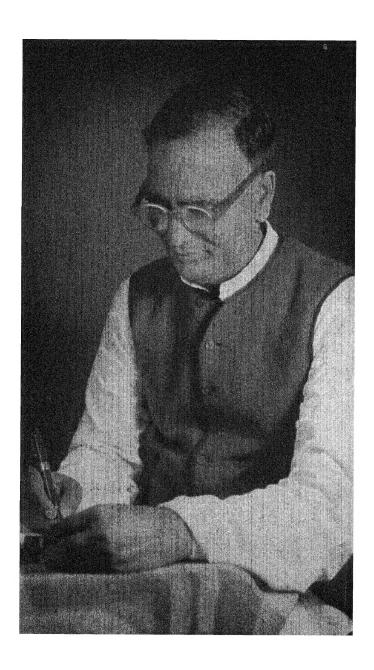

# बेनीपुरी-ग्रंथावली

# पहला खंड

शब्दचित्रः कहानियाँ : उपन्यास

बेनीपुरी-प्रकाशन पटना

#### प्रकाशक

## बेनीपुरी-प्रकाशन

पटना ६

चित्रकार

श्री इन्द्र दुगड़

कलकत्ता

मुद्रक

संजीवन प्रेस

दीघा घाट

पटना

ं प्रथम सस्करण

दिसम्बर, १९५३

मूल्य

प्रति खंड---१२॥)

पूरी ग्रंथावली का १००) अग्रिम

# समर्पग् श्रद्धेय भाई शिवपूजन सहाय जी को

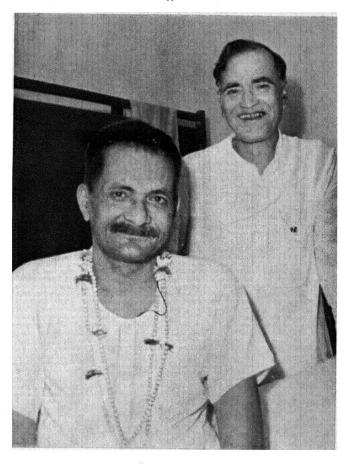

श्रद्धेय भैया, मेरी ग्रंथावली के प्रकाशन से सर्वोधिक प्रसन्तता आपको ही होगी; अतः उसका यह पहला खंड आपके ही हाथों में—

In front of

## निवेदन

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी—यह नाम हिन्दी-संसार के कोने-कोने में एक विशेष प्रकार की साहित्य-साधना और भाषा-शैली के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है।

लगभग एक दर्जन मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र-पत्रिकाओं के जन्मदान, सम्पादन और संचालन के अतिरिक्त, राजनीति के संघर्षमय जीवन में रहते हुए और आठ वर्षों तक जेल की चहारदीवारियों में बंद रखे जाने पर भी, बेनीपुरीजी ने हिन्दी-साहित्य को जितने अनमोल रत्न दिये हैं, उनकी संख्या और विशिष्टता पर ध्यान देने से महान आश्चर्य होता है!

लगभग सत्तर पुस्तकें उनके नाम की छाप लेकर आज भी प्रचलित हैं, यद्यपि उन्होंने कितने ही पुस्तकें भिन्न-भिन्न उपनामों से भी लिखी है और कुछ रचनायें समय से पीछेभी पड़ गई हैं, जिनकी चर्चाभी फिजूल है।

बच्चों के लिए छोटी-छोटो मनोरंजक पुस्तकों से लेकर साहित्य और राजनीति को उन्होंने कितने ही ऐसे ग्रंथ दिये हैं, जो अपनी मौलिकता और प्रमाणिकता के लिए सुधी-समाज से शतशः प्रशंसायें प्राप्त कर चुकी हैं। विषयों की विभिन्नता की दृष्टि से देखिए, तो और भी आश्चर्य होता है—नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण, भ्रमण, निबन्ध, विश्लेषण जिस विषय पर बेनीपुरीजी की लेखनी चली, उसने कमाल दिखलाया। अपने अनूठे शब्दचित्रों के लिए तो बेनीपुरीजी को समूचे हिन्दी-संसार से सर्वश्लेष्ठता का प्रमाणपत्र मिल ही चुका है!

किन्तु बेनीपुरी-साहित्य के प्रेमियों के लिए दुख की बात यह रही कि उनकी पुस्तकें भिन्न-भिन्न प्रकाशकों द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रकाशित हुईं और वे इस तरह बिखरी-बिखरी पड़ी हैं कि उनका संकलन तो मुश्किल रहा ही है, उनके परिणाम और गुण का मूल्यांकन भी सम्यक रूप से नहीं हो पाया है।

इसी अभाव की पूर्त्ति के लिए आज से चार साल पहले हमने बेनीपुरी-प्रकाशन का जन्म दिया, किन्तु कई कारणवश इस सम्बन्ध में वैसी प्रगति नहीं हो सकी, जैसी हम चाहते थे। कुछ फुटकल पुस्तकों के प्रकाशन तक हम सीमित रहे; यद्यपि हिन्दी-संसार से हमे प्रोत्साहन यथेच्छ मिला। किन्तु, अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम इस ओर ठोस कदम बढ़ा सकें और जिस महान आयोजन का श्रीगणेश हम करने जा रहे हैं, निस्सन्देह, हिन्दी में यह एक अभिनव प्रयास है।

हम बेनीपुरीजी की सारी रचनाओं को ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित करने जा रहे हैं। यह ग्रंथावली दस खंडों में, अलग-अलग जिल्दों में, इस प्रकार प्रस्तुत की जायगी——

#### पहला खंड

#### शब्दचित्रः कहानियाः उपन्यास

१. माटी की मूरतें

४. चिता के फूल

२. पतितों के देश में

५. कैदी की पत्नी

३. लाल तारा

६. गेहूँ और गुलाब

#### दूसरा खंड

#### नाटक: एकांकी: रूपक

१. अम्बपाली

४. नेत्रदान

२. सीता की मां

५. तथागत

३. संघमित्रा और सिहलविजय

६. नया समाज

#### ७. अमर ज्योति तीसरा खंड

#### संस्मरणः निबंध : भाषण

१. जंजीरें और दीवारें

५. सूनिये !

२. मुझे याद है !

६. मशाल

३. मेरी डायरी

७. नये-पुराने

४. नई नारी

८. कुछ में, कुछ वे

#### चौथा खंड

#### बाल-साहित्यः (पहली जिल्द)

१. अमर कथायें: मनु से गांधी तक (दो भाग)

२. अमर कथायें : लाओजे से लेनिन तक (दो भाग)

३. हम इनकी संतान है (दो भाग)

४. पृथ्वी पर विजय (दो भाग)

५. प्रकृति पर विजय (दो भाग)

६. संसार की मनोरम कहानियां (दो भाग)

७. इनके चरण चिट्टनों पर

#### पाँचवाँ खंड

बाल-साहित्य: (दूसरी जिल्ब)

१. बगुला भगत ३. बिलाई मौसी

५. बंटे हों तो ऐसे

७. जिवाजी

९. अमृत की वर्षा ११. जीव-जन्तू

१३. झोपड़ी से महल

२. सियार पांड

४. हिरामन तोता

६. बेटियां हों तो ऐसी

८. गुरु गोविन्द सिंह

१०. बच्चों के बापू

१२. अनोखा संसार

१४. सतरंगा धन्ष

#### छठा खंड

#### राजनीति : जीवनियां

१. कार्ल मार्क्स

४. लाल चीन

२. रोजा लक्जेम्ब्र्ग

५. जयप्रकाश: जीवनी

३. रूस की कांति

६. जयप्रकाश की विचार-धारा

#### सातवाँ खंड

#### 'साहित्य : टीकायें

१. विद्यापित की पदावली

४. बिहारी-सतसई ५. टुलिप्स

२. रवीन्द्र-भारती

६. जोश

३. इज्ञबाल

#### आठवाँ खंड

#### यात्रा : भ्रमण

०. पैरों में पंख बांध कर

३. उड़ते चलो, उड़ते चलो

२. पेरिस नहीं भूलती

४. मेरे तीर्थ

#### नवाँ खंड

दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं में लिखे अप्रलेख और टिप्पणियां!

#### दसवाँ खंड

#### भविष्य की रचनायें

प्रति खंड में डिमाई अठपेजी के ५०० से ७०० पृष्ठ होंगे। बढ़िया क्रागज पर मोनो की सुन्दर छपाई। हर खंड सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सचित्र। रेक्सिन की पक्की जिल्द; मनोहर तिरंगा आवरण। ये दसो खंड किसी के भी अध्ययन-कक्ष के लिए शृंगार सिद्ध होंगे।

प्रति खंड का मूल्य १२॥) होगा और पूरे सेट का १२५)। किन्तु, जो लोग अग्निम स्थायी ग्राहक बन जायँगे, उन्हें १००)में ही यह अनमोल प्रकाशन उपलब्ध हो सकेगा।

हिन्दी में अभी तक इस प्रकार का प्रकाशन नहीं हो सका है। जिस तरह बेनीपुरीजी की लेखनो ने हिन्दी-साहित्य में नई लकीर खींची है, हिन्दी-प्रकाशन में भी एक नया आदर्श उपस्थित करने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस तरह का प्रकाशन किया नहीं जा सकता; इसलिए हमने अभी पहला संस्करण, परिमित संख्या में ही, प्रकाशित करने का निर्णय किया है। अतः साहित्य-प्रेमियों को चाहिए कि शोध स्थायी ग्राहकों में नाम लिखा कर अपनी प्रतियाँ सुरक्षित करा लें। इससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम इस महान आयोजन को शीध हो पूरा कर सकेंगे।

पहले खंड के प्रकाशन के पूर्व ही हमें हिन्दी-संसार से जैसा सहयोग मिला है; उससे हमारी यह आशा पुष्ट हुई है कि हम इस योजना को शीध्र ही पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर सकेंगे। यह सहयोग देनेवाले सज्जनों के हम हार्दिक कृतज्ञ हैं और उनके नाम अन्यत्र हम सादर प्रकाशित कर रहे हैं।

विवाह-पंचमी, अगहन, २०१० वि० --प्रकाशक

# वेनोपुरी ःः परिचय

जन्म-तिथि अज्ञात, सम्भवतः पौषसंवत् १९५८; जनवरी १९०२ई०

बेनीपुर; थाना कटरा; जिला मुजपफरपुर; बिहार। जन्म-स्थान

पिता, श्री फुलवन्त सिंह; पितामह, श्री यदुनन्दन सिंह। परिवार

माधारण किसान । बचपन में हो माता-पिता का

स्वर्गवास ।

अक्षरारम्भ, बेनोपुर। प्रार्थमिक शिक्षा; बंशीपचरा, शिक्षा ::

> निनहाल में। फिर भिन्न-भिन्न स्कूलों में अध्ययन करते हुए जब मैट्रिक में ही पहुँचे थे, असहयोग-

> आन्दोलन के कारण १९२० में शिक्षा का परित्याग।

तूलसीकृत रामचरित मानस के पठन-पाठन से साहित्य साहित्य-प्रेम

> की ओर रुचि। कविता की ओर प्रारम्भिक प्रवृत्ति। प्राचीन काव्यों का स्वतः अध्ययन । १५ वर्ष की उम्म में ही हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के विशारद। इसके

पहले से ही पत्र-पत्रिकाओं में कवितायें।

१९२१-- 'तरुण भारत' (साप्ताहिक) के सहकारी प**त्र**-कारिता

सम्पादक ।

१९२२-- 'किसान मित्र' (साप्ताहिक) के सहकारी

सम्पादक ।

१९२४---'गोलमाल' (साप्ताहिक) के सहकारी

सम्पादक ।

१९२६—'बालक' (मासिक) के सम्पादक।

१९२९--'युवक' (मासिक) के सम्पादक और

मंचालक ।

१९३०-- 'क़ैदी' (हस्तलिखित) का सम्पादन,

हजारीबाग जेल में।

१९३४---'लोक संग्रह' (मुजफ्फ़रपुर) और 'कर्मवीर'

(खंडवा) के कार्य-कारी सम्पादक।

(साप्ताहिक) के सम्पादक। १९३५---'योगी'

१९३७---'जनता' (साप्ताहिक) के सम्पादक।

१९४२—'तूफ़ान' (हस्तलिखित); हजारीबाग़ जेल

में सम्पादन।

```
१९४६--'हिमालय' (मासिक) के सम्पाद क
                आचार्य शिवपूजन सहायजी के साथ ।
                १९४६—'जनता' (साप्ताहिक) के पुनः सम्पादक ।
                १९४८—'जनवाणी' (मासिक), काशी के सम्पादक
                मंडल में; आचार्य नरेंद्रदेवजी के साथ।
                १९५०—'नई धारा' और 'चुन्नू-मुन्नू' के प्रधान
                सम्पादक--(दोनों ही मासिक)
                १९५१--- 'जनता' (दैनिक) के प्रधान सम्पादक।
पुस्तक–निर्माण ःः १९२५—(१) बगुला भगत (२) सियार पाँड़े
                (३) बिहारीसत्सई की टीका (४) प्रेम (अनुवाद)
                (५) कविता-कुसुम (संग्रह)
                १९२७-२८---(१)विद्यापतिकीपदावली (सटिप्पण)
                (२) बिलाईमौसी (३) हिरामन तोता (४)
                आविष्कार और आविष्कारक (५) शिवाजी
             🌣 (६) गुरुगोविन्द सिंह (७) विद्यापित (८) लंगटसिंह
                १९३०-३२---(१) पतितों के देश में (२) फुटकल
                कहानियाँ, जो 'चिता के फूल' में संग्रहीत हुई ।
                १९३५-३६-(१) साहस के पुतले (२) झोपड़ी
                से महल (३) रंगविरंग (४) बहादुरी की बातें
                (५) क्या और क्यों (ये दो पुस्तकें अप्रकाशित) (६)
                दीदी (उपन्यास: चार फार्म छपी, मूल प्रति अप्राप्य)
                १९३७-३९--(१) लाल तारा (२) लाल चीन
                (३) जान हथेली पर (४) फलों का गुच्छा
                (५) पद-चिह्न (६) सतरंगा धनुष (७) झोपड़ी
                का रुदन (कहानी संग्रह)
                १९४०—(१) क़ैदी की पत्नी (२) लाल रूस(३) सात
                दिन (उपन्यासः अप्रकाशित) (४) जोश (अप्रकाशित)
                १९४१-४५--(१) माटी की मूरतें (२) अम्बपाली
                (३) रोजा लुक्जेमबुर्ग (४) रवीन्द्र-भारती
                (अप्रकाशित) (५) इक़बाल (अप्रकाशित) (६)
                रूस की क्रांति (७) टुलिप्स (अप्रकाशित)
                १९४७--(१) जयप्रकाशः जीवनी (२) जयप्रकाश
```

की विचारधारा (३) तथागत (४) चिता के फूल १९४८-५०---(१) गेहूँ और गुलाब (२) नेत्रदान (३) सीता की माँ (४) नई नारी (५) संघिमत्र। (६) मशाल (७) हवा पर (८) बेटे हों तो ऐसे (९) बेटियाँ हो तो ऐसी (१०) हमारे पुरखे (११) हमारे पड़ोसी [पीछे ये ही दो पुस्तकें 'अमर कथायें' नाम से चार भागों में प्रकाशित] (१२) पृथ्वी पर विजय (१३) प्रकृति पर विजय (१४) संसार की मनोहर कहानियाँ (१५) हम इनकी संतान है (१६) इनके चरण-चिह्नों पर (१७) अनोखा संसार (१८) अपना देश १९५१—(१) पैरों में पंख बाँधकर (२) कार्ल मार्क्स (३) अमर ज्योति (४) नया समाज (५) मुनिये ! १९५२—(१) पेरिस नहीं भूलती (२) उड़ते चलो, उड़ते वलो (३) अमृत की वर्षा (४) जीव-जन्तु १९५३––इन पुस्तकों पर काम हो रहा है–– (१) जंजीरें और दीवारें (२) मुझे याद है (३) विजेता (४) धरती की धड़कनें (५) मेरी डायरी (६) नये-पुराने (७) कुछ मै, कुछ वे ! १९३०--छ: महीने की मजा, हजारीबाग जेल १९३२---डेढ़ वर्ष की सजा, हजारीबाग और पटना कैम्पजेल । १९३७--तीन महीने की सजा; हजारीबाग जेल। १९३८—दो दिन हाजत में--सीटी जेल, पटना जेल ।

जेल-यात्रा ::

१९३९—दो सप्ताह की सजा—पटना जेल।

१९४०-एक वर्ष की सजा-हजारीबाग जेल।

(इसी दरम्यान एक मुकदमे के सिलसिले में छपरा जेल, सिवान जेल)

१९४१–छ: महीने की सजा, हाजीपुर जेल, मुजफ्फर-पूर जेल।

१९४२--डेढ़ साल की सजा, सीतामढ़ी जेल। १९४२--छ: महीने भी सजा, मधुबनी जेल, दरभंगा जेल।

नजरबंदी, हजारीबाग जेल, गया जेल।

संस्थाओं से सम्बन्ध :: बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन केसंस्थापन (१९१९) में सहयोगः उसके सहकारी मंत्री, संयुक्त मंत्री प्रधान मंत्री (१९४६ से १९५० तक) फिर सभा-पति (१९५१) । अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री (१९२९) जब श्रीगणेश-शंकर विद्यार्थी उसके सभापति थे।

> १९२० से १९४६ तक काँग्रेस में । पटना शहर काँग्रेस कमिटी के सभापति। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सदस्य। १९२९ में बिहार राजनीतिक कान्फ्रेन्स (मुँगेर) में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया, जो नेताओं के विरोध के बावजूद पास हुआ। फैजपुर काँग्रेस में जमीन्दारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया। १९३७ के आम चुनाव के बाद दिल्ली में संयोजित नेशनल कान्वेन्शन के सदस्य।

> बिहार सोशलिस्ट पार्टी (१९३१) के संस्थापकों में। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली कार्य-समिति के सदस्य। सोशलिस्ट पार्टी (बिहार) के पार्लियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष। पार्टी के मुख्य पत्र 'जनता' के सम्पादक।

> बिहार प्रान्तीय किसान सभा के सभापति। भरतीय किसान सभा के उप-सभापति । जमीन्दारी उन्मूलन का नारा सबसे पहले दिया।

वर्तमान

::

'नई धारा' (मासिक) के सम्पादक।

'जनता' (साप्ताहिक) के सम्पादक।

पता घर का पता बेनीपुरी प्रकाशन, पटना ६ ।

ग्राम बेनीपुर, पो० भरथुआ, जिला मुज्यफरपुर (बिहार)

# अनुऋमणिका

# माटी की मूरतें (शबवित्र)

| ( शब्दाचत्र ) |                         |               |             |        |      |      |      |     |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|------|------|------|-----|
| X.            | रज़िया                  |               | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ٤   |
| ۶.            | बलदेव सिंह              |               | ••••        | ••••   | •••• | •••• |      | ११  |
| ₹.            | सरजू भैया               | ••••          | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | २३  |
| ٧.            | मंगर                    |               | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | २९  |
| 3/            | रूपाकी आ                | जी            | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ₹ 9 |
| €.            | देव                     | ••••          | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ४७  |
|               | बालगोबिन :              |               | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ५७  |
| Sand          | भौजी                    |               | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ६३  |
| %.            | परमे <b>स</b> र         | ••••          | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ७३  |
| १०.           | बैजू मामा               | ••••          | ••••        | ••••   | **** | •••• | •••• | 60  |
|               | सुभान खाँ               | ••••          | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ९३  |
| 3.3/          | बुधिया                  | ••••          | ••••        | ••••   | •••• | •••• |      | १०५ |
|               |                         | चि            | त्रसंख्या . | च      | बीस  |      |      |     |
|               |                         |               |             |        |      |      |      |     |
|               |                         | q             | तितों व     | के देश | में  |      |      |     |
|               |                         |               | ( उप        | न्यास) |      |      |      |     |
| बाहर          | री झाँकी                |               | ,           |        |      |      |      |     |
| <b>?</b> .    | जवानी के वि             | न             |             | •••    | •••• | •••• |      | 8   |
| ₹.            | फागुन का म              | हीना .        | •••         | ••••   | •••• | •••• | •••• | ų   |
| ₹.            | वाह मनोहर               | भैया .        | •••         | ••••   | •••• | •••• | •••• | १४  |
| ٧.            | बरसात आ                 | ई .           |             |        | •••• | •••• | •••• | १८  |
| ч.            | स्वप्न-लोक              |               | •••         | ••••   | •••• | •••• |      | २३  |
| €.            | संसार की न              | ज़र .         | •••         | ••••   | •••• | •••• | •••• | २६  |
| <b>9</b> .    | ऑ <b>वॉॅंं</b> में नींद | कहाँ.         | •••         | ••••   | •••• | •••• | •••• | ३१  |
| ሪ.            | ठन कर रही               | r .           | ••••        | ••••   | •••• | •••• | •••• | ३५  |
| ٩.            | पिअरिया, पि             | <b>ग</b> अरिय | π           | ****   | •••• | •••• | •••• | ४०  |

#### भीतरी झाँकी

१४.

१५.

१६.

जवानी

कलाकार

दीपदान

|            | 11 411 111        |      |            |      |      |      |    |
|------------|-------------------|------|------------|------|------|------|----|
| ₹.         | यह पाषाण-पुरी     | •••• |            | •••• | •••• | •••• | ४६ |
| ₹.         | कोल्हू का बैल     | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | ५० |
| ₹.         | गीदड़-कुटान       | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | ५३ |
| <b>ሄ</b> . | जेल कल्लुओं का है |      | ••••       | •••• | •••• | •••• | ५७ |
| ч.         | कामदेव कहाँ नही   | है   | ••••       | •••• | •••• | •••• | ६१ |
| €.         | तिकठी और बेंत     | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | ६५ |
| ৩.         | पगली घंटी         | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | ६९ |
| ሪ.         | फाँसियां भी देखीं | •••• | ••••       |      | •••• | •••• | ७२ |
| ٩.         | पत्थर पर फूल      | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | ७९ |
|            |                   |      | छ तार      |      |      |      |    |
|            |                   | ( ?  | गब्दचित्र) |      |      |      |    |
| १.         | लाल तारा          | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | 8  |
| ₹.         | हलवाहा            | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | ૭  |
| ₹.         | यह और वह          | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | ११ |
| ४.         | हँसिया और हथौड़   | ग    | ••••       | •••• | •••• | •••• | १७ |
| ч.         | कुदाल             | •••• | ••••       | •••• | •••• | •••• | २० |

डुगडुगी .... .... ξ. 22 शहीदों की चिताओं पर **9**. 33 आँधी में चलो ۷. 80 ٩. कस्मै देवाय हविषा विधेम इन्कलाब जिन्दाबाद ξ٥. 80 नई संस्कृति की ओर 22. 48 कुछ कांतिकारी विचार **१**२. ५६ १३. रेलगाड़ी .... ६१

चित्रसंख्या . . . बत्तीस

••••

६७

७१

७७

# चिता के फूल

# (कहानियां)

|                               |                  |       |         | •                                       |      |      |            |  |  |
|-------------------------------|------------------|-------|---------|-----------------------------------------|------|------|------------|--|--|
| ₹.                            | चिता के फूल      | ••••  | ••••    | ••••                                    |      |      | १          |  |  |
| ₹.                            | कहीं धूप, कहीं   | छाया  | ••••    | ••••                                    | •••• |      | १३         |  |  |
| ₹.                            | जुलेखा पुकार     | ही है | ••••    | ••••                                    | •••• |      | २४         |  |  |
| ٧.                            | वह चोर था        | ••••  | ****    | ••••                                    | •••• |      | ४१         |  |  |
| ч.                            | भिखारिन की       | याती  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | ६१         |  |  |
| ξ.                            | जीवन-तरु         |       | ••••    | ••••                                    |      | •••• | ७७         |  |  |
| ૭.                            | उस दिन झोपड़     | ी रोई | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | १००        |  |  |
| केंदी की पत्नी<br>( उपन्यास ) |                  |       |         |                                         |      |      |            |  |  |
| <b>क</b> .                    | स्वतिश्री        |       | •       |                                         |      |      |            |  |  |
|                               |                  | ••••  | ••••    | ****                                    | **** | •••• | 8          |  |  |
| ₹.                            | गुड़िया<br>∹— —े | ••••  | • • • • | ****                                    | •••• | •••• | 8          |  |  |
| ٦.                            | पंख फूटे         | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | 9          |  |  |
| ₹.                            | उड़नखटोला        | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | 88         |  |  |
| 8.                            | कल्पना-पुरुष     | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | १९         |  |  |
| ч.                            | अनजान देश        | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | २६         |  |  |
| €.                            | 'वे'             | ••••  | ••••    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••• | •••• | <b>३</b> २ |  |  |
| <b>9</b> .                    | सौगात            | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | ३७         |  |  |
| ख.                            | विराम            | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | 85         |  |  |
| ८.                            | विदेश            | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• |      | 84         |  |  |
| ٩.                            | बिजली            | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | 40         |  |  |
| १०.                           | तूफान            | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | 44         |  |  |
| ११.                           | मान              | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | ६१         |  |  |
| <b>१</b> २.                   | मातृत्व          | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | ६७         |  |  |
| ₹₹.                           | तपस्या           | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | ७३         |  |  |
| १४.                           | भिखारिन          | ••••  | ••••    | ••••                                    | •••• | •••• | ७९         |  |  |
| ग्.                           | एतद्धि           | ••••  |         | ••••                                    | •••• | •••• | ८४         |  |  |
|                               |                  |       |         |                                         |      |      |            |  |  |

# ़ गेहूं और गुलाब

## ( शब्दचित्र )

| ₹.         | गेहूँ बनाम गुलाव    | •••• | •••• | •••• | ••••    | 8          |
|------------|---------------------|------|------|------|---------|------------|
| ٦.         | जहाज जा रहा है      | •••• | •••• | •••• | ••••    | 6          |
| ₹.         | चरवाहा              | •••• |      | •••• | ••••    | ११         |
| ٧.         | फुलसुँघनी           | •••• | •••• | •••• | ••••    | 88         |
| 5          | तितलियाँ            | •••• | •••• | •••• | ••••    | १६         |
| ξ.         | नथुनिया             | •••• | •••• | •••• | ••••    | १८         |
| <b>૭</b> . | नींव की ईंट         | •••• | •••• | •••• | ••••    | २०         |
| 6          | गेंदा <i></i>       | •••• | •••• | •••• | ••••    | २४         |
| 9.         | हरसिंगार            |      |      | •••• | ••••    | २८         |
| १०         | गुलाब               |      | •••• | •••• | • • • • | <b>३</b> १ |
| ११         | पुरुष और परमेश्वर   | •••• | •••• | •••• | ••••    | ३४         |
| १२         | ये मनोरम दृश्य      |      | •••• | •••• | ••••    | ४०         |
| 83         | मीरा नाची रे        | •••• | •••• | •••• | 2       | 46         |
| १४         | डोमखाना             | •••• | •••• | •••• | ••••    | ६२         |
| 27         | कंजड़ों की दुनिया   | •••• | •••• | •••• | ••••    | ६४         |
| १६         | चक्के पर            | •••• | •••• |      | ••••    | ६६         |
| १७         | 'गोशाला             | •••• | •••• | •••• | ••••    | ६८         |
| 29         | रोपनी               | •••• | •••• | •••• | •••,    | ७३         |
| 2%         | घासवाली             | •••• | •••• | •••• | ••••    | ७९         |
| રુ         | ्रपनिहारिन          | •••• | **** | •••• | ••(*•   | ८२         |
| २१         | बचपन                | •••• | •••• | •••• | ••••    | ८६         |
| २६         | किसको लिख रहे हैं   | •••• | •••• | •••. | ••••    | ८९         |
| 3          | छब्बीस साल बाद      | •••• | •    | •••• | ••••    | ९२         |
| २४.        | पहली वर्षा          | •••• | •••• | •••• | ••••    | ९६         |
| २५.        | लागल करेजवा में चोट | •••• | •••• | •••• | ••••    | ९८         |

# माटी की मूरतें

# अपने मामाजी स्वर्गीय श्रीद्वारिकासिंहजी की

पावन स्मृति में

# ये माटी की मूरतें

जब कभी आप गाँव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा, किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे, चबूतरे पर, कुछ मूरतें रखी हैं—माटी की मूरतें!

ये मूरतें— न इनमें कोई खूबसूरती है, न रंगीनी। फलतः बौद्ध या ग्रीक-रोमन मूर्तियों के हम शैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न लें,— उन्हें देखते ही मुँह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन-सी बात?

किन्तु इन कुरूप, बदशकल मूरतों में भी एक चीज़ है,—शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वह है जिन्दगी! ये माटी की बनी हैं, माटी पर धरी है; इसीलिए, जिन्दगी के नज़दीक है, जिन्दगी से शराबोर हैं। ये देखती है, सुनती हैं; खुश होती है, नाराज़ होती है; शाप देती है, आशीर्वाद देती है।

ये मूरतें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, न अवतारी देवता की। गाँव के ही किसी साधारण व्यक्ति—मिट्टी के पुतले—ने किसी असाधारण अलौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गाँव के व्यक्ति-व्यक्ति के सुख-दुख का द्रष्टा-स्रष्टा बन गया!

मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूरतें! हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं; खुश होती हैं, नाराज़ होती हैं। खुश हुईं,—संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुक्दमें में जीत मिली। इनकी नाराज़ी —बीमार पड़ गये, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई!

ये ज़िन्दगी के नज़दीक ही नहीं हैं, ज़िन्दगी में समाई हुई है। इसिलए ज़िन्दगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक-रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वन्दनीय हैं; तो, माटी की ये मूरतें भी उपेक्षणीय नहीं, आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना हैं!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

आपने राजा-रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि-मुनि की कथाएँ बाँची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है! वे कहानियाँ, वे कथाएँ, वे जीवनियाँ! कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्ज्वल, कैसी उत्साहवर्द्धक! हमें दिन-दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए।

किन्तु, क्या आपने कभी सोचा है, आपके गाँवों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी कहानियाँ, कथाएँ और जीवनियाँ राजा-रानियों, ऋषि-मुनियों; नायकों-नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्ज्वल और उत्साहबर्द्धक नहीं। किन्तु शकुन्तला, विशिष्ट, शिवाजी और नेताजी पर मरनेवाले हम अपने गाँव की बुधिया, बालगोबिन भगत, बलदेवींसह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहां पाते हैं?

हज़ारीबाग सेंट्रल जेल के एकान्त जीवन में अचानक मेरे गाँव और मेरे निनहाल के कुछ ऐसे लोगोंकी सूरतें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी क़लम से चित्रण की याचना करने लगीं! उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अन्ततः यह "माटी की मूरतें" तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजूमामा भी इनकी पाँत में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ही ली।

में साफ कह दूँ, ये कहानियां नहीं; जीवनियां है! ये चलते-फिरते आदिमियों के शब्दिचत्र हैं। मानता हूँ, कला ने उनपर पच्चीकारी की है; किन्तु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग-रंग में मूल रेखाएँ ही गायब हो जायें। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता, जो इतना मसाला रख दें कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाय!

कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभाड़ना है! कला वह, जिसे पाकर जिन्दगी निखर उठे, चमक उठे!

डरता था, सोने-चाँवी के इस युग में मेरी ये 'माटी की मूरतें' कैसी पूजा पाती हैं? किन्तुं, इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आईं, हिन्दी-संसार ने उन्हें सर-आंखों पर लिया! यह मेरी कृलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है, उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति में बार-बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ, कुछ और ऐसी 'माटी की मूरतें' हिन्दी-संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ।

दोबाली, १९४६

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

#### नवीन संस्करण

यह "माटी की मूरतें" सोने की मूरतें सिद्ध हुई। छः साल में इसकी साठ हज़ार प्रतियों बिक चुकीं। इस नवीन संस्करण में एक मूरत और जोड़ दी गई है—रिज़्या। क्रम में भी कुछ परिवर्त्तन किया गया है और पाठ में भी। इसे आदि से अन्त तक सिच्च भी कर दिया गया है। क्या में आशा करूँ, इस नये रूप में यह और भी पसंद की जायगी?

गंगादसहरा, १९५३

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी



कानों में चाँदी की बालियाँ, गले में चाँदी का हैकल, हाथों में चाँदी के कंगन और पैरों में चाँदी की गोड़ाँई—भरबाँह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को सम्हालने में परीशान, वह छोटी-सी लड़की, जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी—अपने बचपन की उस रिज़या की स्मृति ताजा हो उठी, जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गाँव में जा पहुँचा!

हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाईखाने से रस्सी तुड़ा कर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी-अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता-सिलेट पटककर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर-कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई—देखना, बबुआ का खाना मत छू देना—और, उसी आवाज के साथ मैंने देखा, यह अजीब रूप-रंग की लड़की मुझसे दो-तीन गज़ आगे खड़ी हो गई।

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

मेरे लिए यह रूप-रंग सचमुच अजीव था। ठेठ हिन्दुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले-पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता। क्योंकि, सुना है, बचपन में में एक मेले में खो गया था—मुझे कोई औघड़ लिये जा रहा था कि गाँव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। में बाप-मां का एकलौता—मां, चल बसी थीं, इसलिए उनकी इस एकमात्र घरोहर को मौसी आँखों में जुगोकर रखती। मेरे गाँव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किन्तु न उनकी यह वेश-भूषा, न यह रूपरंग! मेरे गाँव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भरबाँह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और, गोरे चेहरे तो मिले हैं, किन्तु इसकी आँखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दोखता, वह कहाँ? और, समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली ज्रूर—सभी तो में उसे एकटक घूरने लगा!

यह बोली थी रिजया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गाँव में चूड़ियों की खाँचिया लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आँगन में चूड़ियों का बाजार पसारकर बैठी थी और कितनी बहू-बेटियाँ उसे घेरे हुई थीं। मुँह से भाव-साव करती और हाथ से ख्रीदारिनों के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती वह सौदे पटाये जा रही थीं। अबतक उसे अकेले ही आते-जाते देखा था; हाँ; कभी-कभी उसके पीछे कोई मर्द होता, जो चूड़ियों की खाँची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बालमुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसीके हाथ का खाना किसीके निकट पहुँचने से ही छू जाता है! माँ जब अचानक चीख़ उठी, वह ठिठकी, सहमी—उसके पैर तो वहीं बँध गये; किन्तु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नही!

मेरी मौसी झट उठीं, घर में गईं और दो ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिये। वह लेती नहीं थी, किन्तु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किन्तु मुँह से नहीं लगाया! मैंने कहा—खाओ न? क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न—किन्तु सबका जवाब 'न' में ही और वह भी मुँह से नहीं, जरा-सा गर्दन हिला कर। और, गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल-हिल उठतीं, वह उन्हें परीज्ञानी से सम्हालने लगती!

जब उसकी माँ नई ख़रीदारिनों की तलाश में मेरे आँगन से चली,

रिजया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर, मुँह धोकर, अब उसके निकट था और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बँधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुँह पर खेलनेवाली अजस्न हँसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली—बबुआजी, रिजया से ब्याह कीजिएगा? फिर बेटी की ओर मुखातिब होती, मुस्कराहट में कहा—क्यों रे रिज्या, यह दुलहा तुम्हें पसन्द है। उसका यह कहना, कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह ? एक मुसलमानिन से? अब रिज्या की माँ ठठा रही थी और रिज्या सिमटकर उसके पैरों में लिपटी थी, कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

रिजया, चूड़ीहारिन! वह इसी गाँव की रहनेवाली थी। बचपन में इसी गाँव में रही और जवानी में भी। क्योंकि मुसलमानों में गाँव में भी शादी हो जाती है न? और, यह अच्छा हुआ—क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः ही उससे अपने गाँव में ही भेंट हो जाया करती थी!

में पढ़ते-पढ़ते बढ़ता गया! बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब-तब आता। इधर रिजया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझंसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे-पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खाँचिया तो नहीं पड़ी, किन्तु, खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियाँ पिन्हाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम, नई बहुओं की यही राय थी। वे उसीके हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसन्द करतीं। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई — जब तक रिजया चूड़ियाँ पिन्हाती, वह नई-नई खरीदारिनें फाँसाती।

रिजया बढ़ती गई। जब-जब भेंट होती, मैं पाता, उसके शरीर में नये-नये विकास हो रहे हैं। शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था, वह कुछ प्रगत्भ हो गई है—मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न-पर-प्रश्न पूछती। अजीब अटपटे प्रश्न! देखिए तो, यह नई बालियाँ, आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती हैं, मैंने कहा है, वह इसबार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी?—वह बके जाती, मैं सुनता जाता! शायद जवाब की जरूरत वह भी नहीं महसूस करती।

फिर कुछ दिनों के बाद पाया, वह अब कुछ सकुचा रही है।

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

मेरे निकट आने के पहले वह इधर-उधर देखती और जब कुछ बातें करती, तो ऐसी चौकन्नी-सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा — देखियो री रिजया, बबुआजी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हुँस तो पड़ी, किन्तु मैंने पाया, उसके दोनों गाल लाल हो गये हैं और उन नीली आँखों के कोने मुझे सजल-से लगे! मैंने तबसे ध्यान दिया, जब हमलोग कहीं मिलते हैं, बहुत-सी आँखें हमपर भालों की नोक ताने रहती हैं।

रिजया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती हैं; किन्तु पहले वह माँ की एक छायामात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पिन्हाती होती है, कितने भाई तमाशे देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भातृभाव या रिजया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है? जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनिखयों से देखते होते हैं—क्या? अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों को—या इन कलाइयों पर कीड़ा करती हुई रिज्या की पतली उंगलियों को! और, जैसे रिज्या को इसमें रस मिलता है। पतियों से चुहलें करने से भी वह बाज नहीं आती — बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं! ज्रा देखियेगा, कहीं चनक न जायँ! पतिदेव भागते हैं, बहुएँ खिलखिलाती हैं, रिजया ठट्ठा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है!

हाँ, रिजया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग-बिरंग की चूड़ियाँ हों—सस्ती, टिकाऊ, टटके-से-टटके फैशन की। बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव-श्रृंगार, रूप-रंग, नाजोअदा भी खोजता है। जो चूड़ी पहननेवालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं, सफल चूड़ीहारिन वह! यह रिजया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी—खँडहर कहता है, इमारत शानदार थी!

ज्यों-ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रिजया से भेंट भी दुर्लभ होती गई! और, एक दिन वह भी आया, जब बहुत दिनों पर उसे अपने गाँव में देखा, पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खाँची सिर पर लिये है! मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुडी और मैंने मान लिया, यह उसका पित है! किन्तु तो भी अनजान-सा पूछ ही दिया — इस मजूरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इसीसे पूछिए, साथ लग गया, तो क्या करूँ! नौजवान मुस्कुराया, रिजया बिहँसी, बोली— यह मेरा खाबिन्द है मालिक!

खाबिन्द! बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल्लगी-दिल्लगी जो कह दिया था. न-जानें, वह बात कहाँ सोई पड़ी थी ? अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठ आये होंगे, मेरा विश्वास है। और, एक दिन वह भी आया, कि में भी खाबिन्द बना! मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रिजया आई और उस दिन मेरे आँगन में कितनी धुम भचाई इस नटखट ने। यह लूँगी, वह लूँगी और ये मुँहमाँगी चीजें नही मिलीं, तो वह लूंगी कि दुलहन टापती रह जायंगी! हट-हट, तू बबुआजी को ले जायगी, तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा — भौजी ने कहा! यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रिजया ठठ्टा मारकर हुँसी और दौड़कर हसन से लिपट गई--ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना! हसन भी हँस पड़ा, रिजया अपनी प्रेम-कथा . सुनाने लगी। किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आईं, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया-सा उसके पीछे घूमता है — न जानें कौन-सा डर लगा रहता है इसे ? और फिर, मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली — मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहें दुलहन! सारा आँगन हुँसी से भर गया था! और, उस हुँसी में रिजया के कानों की वालियों ने अजीब चमक भर दी थी -- मुझे ऐसा ही लगाथा।

#### $\times$ $\times$ $\times$

जीवन का रथ खुरदुरे पथ पर बढ़त। गया—मेरा भी, रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला, जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक बात तो थी; किन्तु क्या इसे भेंट कहा जाय?

मैं अब ज्यादातर घर से दूर-दूर ही रहता। कभी एकाध दिनों के लिए घर गया, तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह-तरह की जिम्मेवारियाँ, तरह-तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यों

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

किह्ये, पटना सीटी में। एक छोटे-से अख़बार में था, पीर-बावर्ची-भिस्ती की तरह। यों तो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों न इतने अख़बार थे, न इतने सम्पादक। इसिलिए, मेरी बड़ी कदर है, यह मैं तब जानता, जब कभी दफ़्तर से निकलता, देखता, लोग मेरी ओर, उँगली उठाके फुसफुसा रहे हैं। लोगोंका मुझपर यह ध्यान—मुझे हमेशा अपनी पद-प्रतिष्ठा का ख़याल रखना पड़ता!

एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पानवाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे, एक-दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गये। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहलें चल रही थीं कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू, वह औरत आपको बुला रही हैं!

औरत! बुला रही हैं? चौक पर! मैं चौंक पड़ा! युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरों पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत! कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था, वह लड़का सिटपिटा कर भाग गया!

पान खाकर जब लोग इधर-उधर चले, अचानक पाता हूँ, मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं, जिस ओर उस बच्चे ने उँगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है। किन्तु, इस चौक की शाम की रूमानी फिज़। में किसीको किसीकी ओर देखने की कहाँ फुर्सत! में आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा, जहाँ उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है। और निकट पहुँचकर वह कह उठी—सलाम मालिक!

धक्-सा लगा! किन्तु पहचानते देर नहीं लगी — उसने ज्यों ही सिर उठाया, चाँदी की बालियाँ जो चमक उठीं!

रिजया! यहाँ कैसे ? — मेरे मुँह से निकल पड़ा।

सौदा-सुलफ करने आई हूँ मालिक! अब तो नये किस्म के लोग हो गये न? अव लाह की चूड़ियाँ कहाँ किसीको भाती हैं। नये लोग, नई चूड़ियाँ। साज-सिंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ-पौडर, किलप, क्या-क्या चीजें न। नया जमाना; दुल्हनों के नये-नये मिजाज.....

फिर जरा-सा रुक कर बोली—सुना था, आप यहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं मालिक? मैं तो अक्सर आया करती हूँ— और यह जब तक पूछूँ कि अकेली हो या — कि एक अधवयस आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। लम्बी-लम्बी दाढ़ियाँ, पाँच हाथ का लम्बा आदमी, लम्बा और मुस्तंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता! यह कहकर रिजया हँस पड़ी। अब रिजया वह नहीं थी, किन्तु उसकी हँसी वही थी। वही हँसी, वही चुहल। इधर-उधर की बहुत-सी बातें करती रही और नजाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया, मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब में कौन हूँ? कोई देख ले तो?

किन्तु, वह फुर्सत देतब न? जब मैने जाने की बात की, हसन की ओर 'देखकर बोली--क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ, कितनी बार हुमच-हुमचकर भरपेट टूँस चुके हो बाबू के घर!

जब हसन पान लाने चला गया, रिजया ने बताया, किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गाँव है, जहाँ के हिन्दू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिन्दू चूड़ीहारिनें हैं, हिन्दू दरजी है। इसलिए रिजया ऐसे खान्दानी पेशेवालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किन्तु, रिजया ने यह खुशक्षवरी सुनाई, मेरे गाँव में यह पागलपन नहीं और मेरी रानी तो सिवा रिजया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं।

हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, मेरा डेरा कहाँ हैं। मैं बड़े पेशोपेश में पड़ा। डिरए मत मालिक, अकेले नही आऊँगी, यह भी रहेगा! क्यों मेरे राजा—यह कह कर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली, पगली, यह शहर है, शहर; यों—हसन ने हँसते हुए उससे बाँहें छुड़ाई और बोला — बाबू बालबच्चोंवाली हो गई, किन्तु इसका बचपना नहीं गया।

और, दूसरे दिन पाता हूँ, रिजया मेरे डेरे पर हाजिर हैं! मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए — कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रि दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना!

नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पिन्हा देखिए? वह खिलिखिला पड़ी। और, जब मैंने कहा—अब इस उम्प्र में? तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही

चूड़ियाँ पिन्हाता है या नहीं? और, जब हसन कुछ शरमाया, वह बोली— घाघ है मालिक, घाघ; कैसा मुँह बना रहा है इस समय; लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है..........ठठाकर हँस पड़ी, इतने ज़ोर से कि मैं चौंककर चारों तरफ देखने लगा!

#### $\times$ $\times$ $\times$

हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गाँव में पहुँच गया ! चुनाव का चक्कर — जहाँ न ले जाय, जिस औघट-घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के घुएँ की गन्ध, कान में सायँ-सायँ की आवाज, चेहरे पर गर्द-गुबार का अम्बार — परीशान, बदहवास; किन्तु उस गाँव में ज्यों ही मेरी जीप घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभृत हो गया!

यह रिजया का गाँव है, यहाँ रिजया रहती थी! किन्तु क्या आज में यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रिजया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी, या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था! मेरा जय-जयकार हो रहा था; कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊँगा, वह अपने को बड़भागी समझेगा! जिससे दो बातें कर लूँगा, वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जायगा। इस समय मुझे कुछ ऊँचाई पर ही रहना चाहिए!

जीप से उतरकर लोगोंसे बातें कर रहा था, या यों कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आनेवाले स्वर्ण-युग का संदेश लोगोंको सुना रहा था, किन्तु दिमाग़ में कुछ गुितथयाँ उलझी थीं। जीभ अभ्यासवश एक काम किये जा रही थी; अन्तर्मन कुछ दूसरा ही ताना-बाना बुन रहा था। दोनोंमें कोई तारतम्य न था, किन्तु इसमें से किसी एक की गित में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी?

कि अचानक, लो, यह क्या ? वह रिजया चली आ रही है। रिजया! वह बच्ची! अरे, रिजया फिर बच्ची हो गई? कानों में वे ही बालियाँ, गोरे चेहरे पर वे ही नीली आँखें; वही भरबाँह की कमीज, वे ही कुछ लटें, जिन्हें सम्हालती बढ़ी आ रही है। बीच में चालीस-पैतालीस साल का व्यवधान! अरे, मैं सपना तो नहीं देख रहा ? सपना ? दिन में सपना ? वह आती है, गब्बर ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुँचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है—चिलिए मालिक, मेरे घर!

में भौंचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा! लोग मुस्करा रहे हैं! नेताजी, आज आपृकी कर्लई खुल कर रही! नहीं; यह सपना है। िक, कानों में सुनाई पड़ा. कोई कह रहा है—कैसी शोख लड़की! और दूसरा बोलता है —ठीक अपनी दादी ऐसी! और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी— यह रिजया की पोती है बाबू! बेचारी बीमार पड़ी है! आपकी चर्चा अक्सर किया करती है! बड़ी तारीफ, करती है! बाबू, फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या.....

में रिजया के आँगन में खड़ा हूँ। ये छोटे-छोटे साफ-सुथरे घर; यह लिपा-पुता चिक्कन-ढुर-ढुर आँगन। भरी-पूरी गृहस्थी—मेहनत और दयानत की देन! हसन चल बसा है, किन्तु अपने पीछे तीन हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मँझला पुरुतैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची, बड़े बेटे की बेटी! दादा का सिर पोते में; दादी का चेहरा पोती में। हबहू रिजया—दूसरी रिजया! यह दूसरी रिजया मेरी उँगली पकड़े पुकार रही है —दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गये! किन्तु पहली 'वह' रिजया निकल नहीं रही! कैसे निकले? बीमारी के मैले-कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे?

रिजया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किन्तु, उसे विश्वास न हुआ कि हवागाड़ी पर आनेवाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे? और, जब सुना, मैं आ रहा हूँ, तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो—मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है न?

उसकी दोनों पतोहुएँ उसे सहारा देकर आँगन में ले आईं। रिजया—हाँ, मेरे सामने रिजया खड़ी थी — दुबली-पतली, रूखी-सूखी। किन्तु जब नजदीक आकर उसने 'मालिक, सलाम' कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुरियाँ कहाँ चली गईं, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाला बना रखा था। मैंने देखा, उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठीं वे नीली

आँखें, जो कोटरों में धँस गई थीं ! और, अरे चमक उठी है आज फिर वे चाँदी की बालियाँ और देखो, अपने को पवित्र कर लो, उसके चेहरे पर फिर अचानक लटककर चमक रही हैं वे लटें, जिन्हें समय ने घो-पोंछ कर शुभ्र स्वेत बना दिया है।





टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम्म से गिरता हुआ पाया—ज्योतिर्मय, प्रकाशपुंज, दीप्तिपूर्ण! और, उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला, हमें चकाचौंध में डाल, वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया, हमें आश्चर्य हुआ; जिस दिन वह गया, हम स्तंभित रह गये!

पूस की भोर थी। खिलहान में धान के बोझों का अम्बार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी, उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में, खिलहान पर, चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेदकर आने में सूरज की बाल-िकरणों को कष्ट हो रहा था। काफी जाड़ा था; धीरे-धीरे ठंढी हवा सनककर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धूनी को घेरे हुए थे, जिसकी लपट खतम हो चुकी थी; हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों-ज्यों अंगारे पर राख की पर्त पड़ती जाती, हम नज़दीक-से-नज़दीक होते जाते, मानों हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफी निस्तब्धता थी। दौनी

के लिए, खिलहान के बीचोबीच, जो बाँस का खम्भा गड़ा था, उसके धान के सीसों वाले झब्बेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पंछी बैठा, कभी-कभी चीख़कर, उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेप्टा कर रहा था।

इसी समय, एक नौजवान आकर, दूर से ही मेरे मामाजी को देखकर, चिल्ला उठा—"पा-लागी, चाचाजी!" हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गभरू जवान—अभी मूँछ की मसें भींग रहीं। रंग गोरा, जिसपर बाल-किरणों ने सोना-सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बाँस की लम्बी लाल लाठी—बड़ी सजीली, घने पोरवाली, गाव-दुम-सी उतारवाली! बायें हाथ में लोटा लिये—वह शौचादि से लौट रहा था। बादामी रंग का, मोटिये का जो लम्बा खलीता कुर्ता पहन रखा था उसने, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौन्दर्य फूटा पड़ता था।

"ओ, बलदेव, कब तुम आये? बहुत दिनों पर दिखाई दिये। ...पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हमलोगों को भी तो मत भूलो, शायद दो बरस पर आये हो"—यों ही मामाजी ने उससे पूछताछ की। बडी आजिजी से उसने क्षमा माँगी, फिर बोला—"चाचाजी, अब सोचा है, यहीं रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा। निनहाल से भी जी ऊब गया; यह पुस्तानी जमीन जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है। इसलिए आया हूँ घर बसाने। घर तैयार कर मैया को भी निनहाल से ले आऊँगा। सोचता हूँ, अब आपलोगों की सेवा में ही जिन्दगी गुजार दूँ।"

नवयुवकों को जब मालूम हुआ, बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनन्द का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी-जवानी में मरे, बलदेव तब छोटे-से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तबसे वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे, वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते। काफी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुस्तानी जमीन की याद आई थी।

वह घर जो खंडहर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ ! गाँव में उनके आने से नई जान आ गई—जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगीं। भोर में कुश्तियाँ; शाम को पट्टेबाजी, गदका, लाठी चलाना आदि। पेठिया के दिन बलदेव सिंह जब शिष्यमंडली के साथ सदल-बल चलते, देखते ही बनता।

आगे-आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं। पैरों में बूट, जो बंगाल से ही लाये थे। कमर में धोती, जिसे कच्छे की तरह, अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती, घुटनों के नज्दीक उसमें चुन्नन होती, जिससे चलते समय लहराती रहती। लम्बा कूर्ता--गर्दन की बगल में जिसमें एक ही घुंडी। कुर्ता काफी घेरदार, बाँह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाय उसमें। गले में सोने की छोटी-छोटी ठोस ताबीजों की पंक्ति--जिनमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार । सिर पर कलँगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झलता। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दध पिला-पिलाकर पोसी-पाली गई लाल-मुर्ख लम्बी लाठी; या कभी-कभी वह मोटा डंडा, जिससे कूर्तों के नीचे कमर में लटकती हुई गँडासे की फली बात-की-बात में फिट करके वह साक्षात् यम बन जा सकते थे! अपनी ताक़त और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झुमते हुए, सिर ऊँचा किये, छाती ताने, शेर की तरह चलते। आगे-आगे वह, पीछे-पीछे इसी बन-ठन और रूपरंग में उनकी शिष्य-मंडली होती। रास्ते में, पेठिया में, उनका सुन्दर-सुडौल शरीर देखकर किसकी आँखें न निहाल हो उठतीं?

शरीर में इतनी ताक़त, लेकिन स्वभाव कैसा—बच्चों-सा निरीह, निर्विकार! चेहरे पर हमेशा हँसी खेलती रहती, सबके साथ नम्रता से पेश आते, कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया, सबकी सेवा करने को सर्वदा प्रस्तुत! बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते, वूढ़ों की आँखें हमेशा उनपर आशीर्वाद बरसातीं, जवानों के तो वह देवता बन चुके थे!

× × ×

उन दिनों हिन्दू-मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दूध-चीनी की तरह घुले-मिले थे। हिन्दू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रैंगी होती, मुसलमानों के ताजिये में हिन्दू के कंधे लगे होते।

ताजियों के दिन थे। मेरे गाँव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाये गयेथे, जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिये के निकट हो-हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द-जल्द खा-पीकर सब लोग

एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही, गदके भाँजे जा रहे, पट्टेबाजी हो रही। लाठियों के खेल, तरह-तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मर्सिया के नाम पर शोर मचा रहे। खेलकूद में आधी-आधी रात बीत जाती।

ताजिये के 'पहलाम' का दिन आया। गाँव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में 'रन' सजता। वहीं जवार-भर के ताजिये इक्ठ्ठें किये जाते। लोगोंकी अपार भीड़—तरह-तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक; बूढ़े-जवान, बच्चे-औरतें। तरह-तरह के मारू बाजे बज रहे; मिंसये की मीठी धुन में 'या अली' का गगन-भेदी स्वर! दिशाएँ काँपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते। जवार-भर के जवानों का तो यही दिन था; बन-ठन के आये हुए हैं। कहीं कुश्तियाँ हो रही हैं, कहीं मेढ़े लड़ाये जा रहे हैं। कहीं लाठी, गदके और लकड़ी में हाथ की करामातें दिखाई जातीं। देखते-देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता, कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने-अपने 'हीरो' की विजय चाहते। कभी-कभी इस वीर-पूजा के चलते ललकारें लग जातीं, आँखें लाल हो उठतीं, भुजाएँ फड़कने लगतीं; मालूम होता, अब मुठभेड़ होकर ही रहेगी। किन्तु प्रायः इस भावना पर बुद्धि की विजय होती; थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शान्त हो जाता। फिर आँखों में रस, होठों पर हँसी।

हमलोग भो अपना ताजिया लिये रन पर पहुँचे थे।

एक जगह में ब्रें लड़ाये जा रहे थे, मैं उसीको देख रहा था।
में ब्रों की लड़ाई — वाह, क्या कहना! ये छोटे, झबरीले जानवर—
जो अपने मालिकों के पीछे सुधुआ बने फिरते— एक दूसरे पर किस
तरह टूट पड़ते! इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ
जैसे धुआँ-सा उठ जाता! टक्कर-पर-टक्कर— जब तक उनमें से
एक गिर न पड़े, या वे अलग-अलग पकड़ न लिये जायाँ। लड़ने के
पहले लाल मिर्च उनके मुँह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित
कर दिया जाता। मैं मस्त-मगन हो यह में ब्रा-लड़ान देख रहा था—
कि....

कि, एकाएक बड़े जोरों का हो-हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे हैं। और, वहाँ लाठियों की खटाखट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं है; कई सिरों से खून के फट्वारे छूट रहे हैं!

और यह, बीच में, कौन है? बलदेव सिंह!--पुराने, हँसमुख

रसीले बलदेव सिंह नहीं। बलदेव सिंह—साक्षात् भीम बने हुए! आँखों से आँगारे झड़ रहे। सिर पर जो एक लाठी लगी थी, उससे खून निकलकर, ललाट होते, भौं के ऊपर, जमकर वह एक लोंदा-सा बन गया था। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वह जोरों से चलाये जा रहे। जिस ओर इस रूप में निकल जाते, हड़कम्प मच जाता! देखिए--यह आदमी उनकी ओर लाठी सम्हाले बढ़ा; उसे देखते ही खड़े हो गये, उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गये। उसकी लाठी की चोट इसीपर ठाँय-सी आकर लगी--दूसरी बार, तीसरी बार। बार-बार वार व्यर्थ जाता देख, वह भागा। किन्तु, अब बलदेव सिंह की बारी है--बलदेव सिंह की एक लाठी, और वह जुमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा ! अरे, यह क्या होने जा रहा है ? चारों ओर हाहाकार मर्चा था, भगदड़ फैल गई थी। अब वहाँ महाभारत मचकर रहेगा, सब अनमान कर रहे थे। कौन, किसकी, क्या कह-कर समझाये? कौन किसकी सुनने जा रहा था? फिर बिना बलदेव सिंह को शान्त किये, शान्ति क्या आ सकती थी?

झट हमारे बूढ़े मामाजी आगे बढ़े। चिल्लाकर कहा—"बल-देव!" बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बँध गई। पैर जम रहे, हाथ रक गये। किन्तु तुरत सम्हलकर वह बोले—"चाचाजी, आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा बता देना चाहता हूँ, लाठी क्या चीज है!" उनकी साँस जोर-जोर से चल रही थी, गुस्से में बातें टूट-टूटकर निकलतीं। सचमुच, बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था, उन्हें लाचार कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने 'फाउल-प्ले' करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया—"ऐसा करना मुनासिब नहीं।" बस, इनकी बात सुनते ही उसके पक्षवाले इनपर बिगड़े, गुरिय ; क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरग्रना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके सौ खून माफ हैं। किन्तु, बलदेव सिंह धींस को कहाँ बर्दाश्त करनेवाले? 'बातिह बात करस्व बिढ़ आई' और उसका नतीजा यह!

खैर, मामाजी के पड़ने से बलदेव सिंह शान्त हुए। किन्तु, अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य-मंडली

के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाये !—हम आज विजयी थे, हमारा गाँव विजयी था !—मानों, राम लंका-विजय कर अयोध्या पहुँचे थे।

### $\times$ $\times$ $\times$

अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते, तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती हुए होते और सिपाही से होते-होते सूबेदार तक हो गये होते, इसमें तो कोई शक नहीं। सूरत-शकल, बल-हिम्मत, सब कुछ उनमें थे, जो सामन्तशाही के उस युग में उन्हें अच्छे-से-अच्छे फौजी पद पर पहुँचा देते। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गाँव में आते? घोड़े पर सवार—कलँगीदार पगड़ी, कड़ी-कड़ी मूँछें, आगे-पीछे नौकर-चाकर। किन्तु अँगरेजी राज्य में यह कहाँ सम्भव था? हाँ, जो सम्भव था, वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनानेवाली ही थी।

यह अजीब है हमारी बस्ती। चारों ओर राजपुतों और अहीरों का ठट्ठ। राजपूतों को अगर राम की शान, तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आनबान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला आ रहा हो। छोटी-छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मुँछें कड़ी हो उठतीं, आँखें लाल हो जातीं और लाठियाँ चलकर रहतीं। दोनों कौमें दो गिरोद्र की हैसियत से लड़ती थीं, तो गिरोह के अन्दर भी युद्ध जारी ही रहता था ; भाई-भाई में, पड़ोसी-पड़ोसी में। एक बित्ता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए, खून के फव्वारे छटते। ये युद्ध प्रायः आकस्मिक होते। खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है, रास्ता चलते-चलते भी, लोगोंमें गुत्थमगुत्थी हो गई। किन्तु, कभी-कभी जम कर भी लड़ाइयाँ होतीं। दोनों पक्ष से लोगोंका 'बिटोरा' होता —भाई-बंद जुटते, कूटुम-कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाये जाते। ऐसे मौक़े आने पर, हमारे जवार में, कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती हो, तो बलदेव सिंह एक-न-एक पक्ष से जरूर बुलाये जाते और 'यतोधर्मस्ततोजयः' की तरह ही, जिस तरफ बलदेव सिंह होते, उसी पक्ष की जय भी निश्चित होती।

एक बार इस तरह का एक धर्मयुद्ध देखने का मौका मुझे मिला। बिसुनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे। दोनों की दाँत-कटी रोटी थी, किन्तु आखिर दिल टूटा, तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे। घर-द्वार खेत-खिलहान, सबका बाँट-बखरा हो चुका था। दोनों एक आँगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे।

संयोग से, उस साल, एक आम के पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लँगड़ा आम का पेड़! —हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल-डाल जेसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे-हरे पत्ते उन सुफेदी लिये हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिप रहे थे? काफी पुराना पेड़ था। खूब फैल गया था। और साल भी अच्छा फल देता था, किन्तु इस साल तो यह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था! फिर, यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले?

कहते हैं, यह पेड़ बँट चुका था। छोटे भाई की बाँट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था। किन्तु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा—यह आम तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचाजी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती, खितयान, सबको वह अपने पक्ष में पेश करता।

किन्तु यहाँ खितयान से क्या होनेवाला है ? "अगर तुम्हारा है, तो मर्द के बेटे हो, चढ़के आओ, फल तोड़ लो, खाओ। नहीं तो लुगाई के आँचल में मुँह रखकर सोओ।" सीधा तर्क, सीधी बात! इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया—"अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे।—चुप-चोरी जो काम करे, उसकी ऐसी-तैसी।" दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई। दोनों तरफ से 'बिटोरा' होने लगा।

बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे। किन्तु, यहाँ तो कृष्णजी की टेक थी—जो खुद मेरे पास पहले आयगा उसका साथ दूँगा; यह चिट्ठी-पत्री क्या चीज ? बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुँचा। उससे बातचीत हो ही रही थी कि छोटे भाई भी पहुँचे। किन्तु तबतक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन सिशष्य-मंडली वह बिसुनपुर जा पहुँचे।

आज ही युद्ध होनेवाला है। लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए; क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फँस जाते, पिट जाते हैं —बड़े-बूढ़ों की इस आज्ञा को अवहेला करके भी, कुतूहल-वश, मैं दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न-भिन्न दिशाओं से बिसुनपुर जा रहे थे।

बिसुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चल निर्द्वन्द्व खड़ा है। दो ओर दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियाँ धूप में चमचम कर रही हैं, गँड़ासे दिन में भी चाँद-से चमक रहे हैं; फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं; लाठियाँ उछल रही हैं—धामिन साँप की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उसपर अँग्रेजी राज की शनिदृष्टि पड़ चुकी थी। पर, लठैतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती है, वह तलवार की कहाँ? में उनके तकों पर नहीं भूला था, मेरी विस्मय-विमुग्ध आँखें तो इन तैयारियों को देख रही थीं। आमने-सामने उन लोगों के दल थे; दर्शकों की भीड़ अगल-बगल में थी। रह-रह कर जय-ध्वनियाँ होतीं, ललकारें उठतीं। जब-तब आल्हा के कुछ कड़खे भी सुनाई पड़ते।

बोलो, महावीर स्वामी की जय—कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धकधक करने लगे। अरे, कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे! उफ! —मेरे मुँह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा, बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह हैं। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू मेरे ही गाँव के, उनके दो प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है। पैर में वही बूट। वहीं लम्बा-चौड़ा कुर्ता देह में, किन्तु, उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कस रखा है जिसमें फुर्ती से उछलने-कूदने में दिक्कत न हो। उनकी घोती तो प्रायः ही हाफ-पैंट का काम करती! चेहरा कैसा लाल-भभूका बन रहा था!

वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुँने। दोनों शिप्यों को इशारा किया, वे झट से पेड़ पर चढ़ गये और लगे आम की डाल को झकझोरकर निर्दयतापूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है, तो आवे—बलदेव सिंह गरज उठे, जिनकी ओर विपक्षी दल भौंचक हो देख रहा था, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो। किन्तु उनकी इस चुनौती से मानों दुश्मन दल को आत्म-ज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थमगुत्थी शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गँड़ासे की चुभ-चुभ और बर्छों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जयध्वनियों के साथ हाहाकार भी! किसी के सिर पर लाठी लगी—किस तरह खोपड़ी फूटकर दो टूक हो गई! वह गिर पड़ा

और खून की धारा बह रही है! किसी के पेट में भाला चुभा— भाले की फली के साथ ही उसकी अँतड़ी बाहर आ गई है, अँतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े वह औंधा पड़ा है! जो हाथ एक मिनट पहले लाठी भाँज रहा था, गँड़ासे के एक ही वार ने उसे शरीर से अलग कर दिया है—वह रक्त-सिक्त जमीन पर अब भी रह-रहकर उछल जाता है! चारों ओर खून, चीख़! मेरी तो आँखें बंद हो गईं।

जब आँखें खुलीं, तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस 'हीरो' को देखना चाहता था, किन्तु मालूम हुआ, पुलिस सुपरडंट साहब अब, जब तमाशा खत्म हो चुका है, तशरीफ लाये हैं और लोगोंने बलदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है। "बलदेवसिंह! विजय तुम्हारीं; अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटों, अब काम मेरा हैं"—वड़े भाई के बड़े शाहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहरमाला डाल दीं।

### $\times$ $\times$ $\times$

और, उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है! सिर चूर-चूर—जैसे, भुर्ता बना दिया गया हो! खून और धूल से शराबोर! जिस ललाट से तेज बरसता, उसीपर मिस्खियाँ भिन्ना रहीं! एक आँख धँस गई, दूसरी बाहर निकल आई! होट को छेदकर दाँत बाहर निकल रहे हैं!! नहीं, नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता! बलदेव सिंह नहीं हो सकता! बलदेव सिंह नहीं हो सकता!

एक गँड़ासा गहरा, कंधे पर लगा है; वह बाँह लटक-सी गई है! दूसरी बाँह का पूरा पंजा गायब! छाती वैसी ही तनी है—पहले से कुछ ज्यादा ही फूली हुई! किन्तु पेट की जगह सारी आँत निकल आई है! आँत का यह ढेर—कैसा भयानक, कैसा वीभत्स! नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता!

पैरों को जैसे किसीने, मकई के डंठल-सा, पीट रखा है—आड़े-तिरछे बन रहे! कहीं अजीव फूला हुआ, कही से खून बह रहा! बह रहा कहाँ?—बहाव तो कब न बन्द हो गया, अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिनपर, हाँ, जिनपर मिक्ख़याँ भिन्ना रही! नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता!

बलदेव सिंह की ऐसी गत?

जिस शरीर को देख-देखकर आँखें नहीं अघाती थीं—माँ में जिसे देखकर कहतीं—"मेरा बेटा ऐसा ही शरीर-धन पावे।" युवितयाँ मन ही मन गुनतीं—"धन्य है वह नारी, जिसे ऐसा पित मिला; अगले जन्म में, हे भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना।" बूढ़े देखते ही कहते—"बेटा शतंजीव!" नौजवान जिसपर पागल हो बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते—वही शरीर यह आज सामने पड़ा है! खून से लथपथ, धूल से भरा, क्षत-विक्षत, कुरूप-कुडौल बना—और, ये कम्बस्त मिक्खयाँ जिनपर भिन्न-भिन्न कर रहीं!!

किसने गत की इस शेरमर्द की ऐसी? किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया?

काश, किसी शेर ने यह हालत की होती ! दो शेर लड़ते हैं; एक गिरता है। ऐसा ही होता है; इसके लिए अफसोस की क्या बात? बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवा की? मौत की आँकों में आँखें डालकर मुस्कुराना—यही तो बलदेव सिंह थे! क्षत्रिय की तरह युद्ध-क्षेत्र में काम आऊँ, खेत रहूँ—यही तो उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई; वह वीरगित पाकर, सूर्यमंडल को भेदकर, अमरपुरी गये, इसमें तो कोई शक नहीं। किन्तु, जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे? शेर के पंजे थे? नहीं, नहीं, कुछ सियारों ने—बुजदिलों और कायरों ने—छुपकर, घात लगाकर, बड़े बुरे मौके पर, बड़े बुरे ढंग से, यह कुकमें किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफ़ रे!

एक दिन, जवार के एक गाँव की एक विधवा मेरे गाँव में बलदेव सिंह का नाम पूछती-पूछती आई! उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था, उसीका बच्चा। उस विधवा के अबलापन से और उस क्षित्रयकुमार के बचपन मे फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारे जवार के घर-घर में, ज्वान-जवान पर, व्याप्त थे। विधवा पहुँची, बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ, वह बलदेव सिंह के पास जा रही हैं, ताने देते हुए कहा था—जा, नया शौहर बुला ला! नया शौहर ? क्षत्राणी को नया शौहर! बाबू, मेरी लाज

रखो --- सारी कहानी कहती हुई, वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव ने बच्चे को कंधे पर बिठाया, और चल पड़े उस गाँव को !

जब गाँव से जा रहे थे, उन्हें मैंने देखा था। प्रणाम भाईजी, --मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किन्तु स्वाभाविक हँसी हँमते हुए, आशीर्वाद दिया और कहा — एक अवला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ; दो-चार दिनों में लौटता हूँ।

बलदेव सिंह नहीं लौटे, लौटी है उनकी यह लाग !

वहाँ जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिये। कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे; बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उस क्षत्रियकुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बलदेव सिंह को शाबासी देते, उस छोटे-से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते; क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था!

बलदेविमह के माथ उनके कुछ शिष्य भी गये थे। जब मामला पूरी तरह शान्त हो चला, उस गाँव के भी काफी लोग उनके पक्ष में आ गये, तब उन्होंने एक-एक करके अपने शिष्यों को वहाँ से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दें? अन्तत:, एक दिन तय किया, अब कल मैं भी जाउँगा।

और, वह कल वह नहीं देख सके!

उनकी आदत थी, बहुत सबेरे, बिल्कुल मुँहअँधेरे, शौच को जाते। गाँव से काफी दूर निकल जाते। जबतक तनाव था, अपने साथ किसी शिष्य को भी ले लेते, हथियार तो हमेशा पास में रखते ही — कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गँड़ासे की फली, जिसे बात की बात में लाठी में लगा कर प्रलयंकर वन जा सकते। किन्तु, उस दिन, निश्चिन्त हो, वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गाँव भोर की सुख-निदिया ले रहा था। किन्तु, उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था।

एक नीची खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके

सिर पर लाठी का एक बज्ज-प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गये; फिर, तुरत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी—लोटे पर टन-सी आवाज! तीसरी लाठी—'फूल' का वह लोटा चूर-चूर हो रहा। फिर क्या था, लाठी, गँड़ासे, बर्छे—चारों ओर से बरसने लगे। बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से, अभिमन्यु की तरह, निकलने की कोशिश की; किन्तु फिर घर गये, घेर लिये गये, और आह! उस सन्नाटे के आलम में, जब दुनिया भोर की सुख-निंदिया ले रही थी, उन कायरों, सियारों ने इस शेरमर्द की वह दुर्गति की, जो हम यह, सामने, देख रहे हैं!

एक भोर थी, जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था— आभामय, जीवनमय, यौवनमय! और, आज भी एक भोर है, जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं!

उफ़, आह!





सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गाँवों की विशेषता है कि कभो-कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं; प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते!

हाँ, तो सरजू भैया! मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है—एक तरफ दो खपड़ेल मकान, एक तरफ मिट्टी की दोवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के दो झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ाकर छोटा-सा आँगन निकाला हुआ—उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा, और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी; अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई।

गाँव के सबसे लम्बे और दुबले आदिमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग साँवला, बगुले-सी बड़ी-बड़ी टाँगें, चिपंजी

की तरह बड़ी-बड़ी बाँहें! कमर में घोती पहने, कंघे पर अँगोछी डाले, जब वह खड़े होते हैं, आप उनकी पसिलयों की हिंड्डयाँ गिन लीजिए। नाक खड़ी, लम्बी। भवें सघन। बड़ी-बड़ी आँखें कोटरों में धँसी। गाल पिचके। अंग-अंग की शिराएँ उभड़ीं—कभी-कभी मालूम होता, मानों ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसीने पतली डोरों से जकड़ रखा है।

ऊपर की तस्वीर निस्संदेह किसी भुखमरे, मनहूस आदमी की मालूम होती है। किन्तु, क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गाँव के चंद जिंदादिल लोगोंमें से एक हैं। बड़े मिलनसार, मजािकया और हँसोड़। वह दिल खोलकर जब हँसते हैं—शरीर-भर में जो सबसे छोटी चीजें उन्हें मिली हैं—वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे-छोटे दाँत, तब बेतहासा चमक पड़ते हैं, अंग-अंग हिलने-डुलने लगते हैं—जैसे हर अंग हँस रहा हो। और, सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत-अतिथि की सेवा-पूजा भी मजो में कर सकते है।

तो फिर यह हिंड्डयों का ढाँचा क्यों ? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूँगा—काजीजी दुबले क्यों ?—शहर के अंदेशे से !

हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है, वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते। पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की है।

उनके पिता, जो गुमाश्ताजी कहलाते थे, मेरे गाँव के अच्छे किसानों में से थे। चौपार, साफ-सुंदर उनका मकान और अच्छा-खासा बैठक-खाना था, जहाँ आज सरजू भैया की यह राममँड़ैया है। खेतीबारी तो थी ही, रुपये और गल्ले का अच्छा लेन-देन था। परि-वार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था। लेकिन, उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन-देन चौपट किया, बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकम्प ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन-देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी सम्हाल देता, घर भी खड़ा कर सकता। किंतु, सरजू भैया और लेन-देन ?

लेन-देन, जिसे नग्न शब्दों में सूदलोरी कहिए, चाहता है, आदमी आदमीपन को खो दे; वह जोंक, खटमल, नहीं, चीलर बन जाग। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं। लेकिन, चीलर? गंदे कपड़े में, उन्हीं-सा काला-कुचैला रंग लिये, वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यों धीरे-धीरे चूसता है और तुरत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते और अनुभव करते भी हैं, तो जरा-सी सुगबुगी या ज्यादा-से-ज्यादा चुनचुनी-मात्र। और, अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुदंबीन ही चाहिए!

सरजू भैया चीलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लम्बे शरीर में जो हृदय मिला है, वह शरीर के ही परिमाण से। जो भी दुिखया आया, अपनी विपदा बताई, उमे देवता-सा दे दिया और वसूलने के समय जब वह आँखों में आँसू लाकर गिड़गिड़ाया, तो देवता ही की तरह पसीज गये। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया! उलटे अब वह खुद हाथ-हथफेर में ब्यस्त रहते है।

वाढ़ और भूकम्प ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर; लेकिन, सरजू भैया, मेरा यकीन है, आज की फटेहाली से बहुत-कुछ बचे रहते, यदि लेन-देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिये होते। यह नहीं कि वह जी चुरानेवाले या आलमी और बोदा गृहस्थ हैं। नहीं, ठीक इसके खिलाफ—चतुर, फुर्तीला और काम-काजू आदमी हैं। लेकिन करें तो क्या? उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती हैं!

गंगोभाई के घर में बच्चा बीमार है, बैंद को बुलाने कौन जायगा; सरजू भैया! हिरदे का बाजार से कई सौदा-सुलफ लाना है, वह किसे भेजे; सरजू भैया को! खबर आई है, रामकुमार के मामाजी अपने गाँव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज-खबर कौन लाये, सरजू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा? परमेसर को एक रिजस्टरी करनी है, शिनाख्त कौन करेगा; सरजू भैया! किसी-के घर में शादी-क्याह, यज्ञ-जाप हो; और सरजू भैया अस्तव्यस्त। किसीकी मौत हो जाने पर, यदि वह अंधेरी रात में हो, तो निश्चय ही उसका कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर रहेगा! यों गाँवभर के लोगोंका बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न अपने खेत और घर को मटियामेट किया है, बिल्क इसी उम्प्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दुपहरिया हो

या अंधेरी अधरितया, सरजू भैया के सेवा-सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति 'ला मिजरेब्ल' में कहा है—डाक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए—सरजू भैया को निस्संदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है!

मेरे क्षुद्र विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय, पूजनीय है; जब-जब उन्हें देखता हूँ, मेरा 'ज्ञानी' मस्तक आप-से-आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन, मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती हैं तब, जब देखता हूँ, इस नर-रत्न की कद्र कहाँ तक होगी, बहुत-से लोग इन्हें सुधुआ समझ-कर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती, तो भी बर्दाश्त की जा सकती; लेकिन यही नहीं, इन्हें जब-तब झंझटों में डालने की कोशिशों होती हैं और यदि अकस्मात् झंझट में पड़ जाते हैं, तो उससे निकालने की क्या बात, इनके 'तड़पने का तमाशा' देखने में लोग मज़ा अनुभव करते हैं।

अभी थोड़े दिनों की बात है। एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था। सिर नीचा किये ही कहा, बैठिये भैया। किन्तु भैया बैठेंगे क्या, उनकी तो घिग्घी बॅधी है और आँखों से आँसू जा रहे है। दुबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे, तो उनकी ओर नज़र उठाई। उनका चेहरा देख दंग रह गया। मै सन्न। क्या बात है यह ? बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ, उनके घर में एक छोटी-सी घटना हो गई है, जैसी घटनाएँ अपने हो गाँव में मैंने कई बार होते देखी है। लेकिन किसीने उस ओर ध्यान नहीं दिया; यदि जरूरत हुई, तो उन्हें सुलझा दिया और यदि किसीने उसे बढ़ाना चाहा, तो लोगोंने उसको डाँट दिया। क्यों ? क्योंकि वे घटनाएँ ऐसे घरों में हुई थीं, जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी, बल्कि दुर्गा भी हैं--पैसे भी और लाठी भी। लेकिन, सरजू भैया ने तो लोगोंके लिए ही अपनी यह हालत कर रखी है। न वह किसीपर धन का धौंस जमा सकते हैं, न डंडे फटकार सकते हैं! फिर, क्यों न उन्हें तड्पाया जाय, रुलाया जाय? मैंने उन्हें आस्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वह चले गये; लेकिन रात-भर लोगोंकी इस कृतघ्नता ने मुझे चैन से सोने न दिया !

सुधुआपन से ठमें जाने की एक कहानी। वहुत दिन हुए, मैं किसी जरूरत में था और कुछ रुपये के लिए परीशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपये थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते? वह रुपये ले आये। मैंने खर्च कर दिया, लेकिन, आज तक दे नहीं सका। रुपये तो आये, लेकिन एक आया, दो का खर्च लेकर। सरजू भैया माँगने का हाल क्या जानें? मैं भी समझता रहा, उनके रुपये कहाँ जाते हैं, जरूरत होगी, माँगेंगे, दे दूँगा। लेकिन, अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, में हक्कावक्का रह गया।

इस बीच में उन्हें रुपये की जरूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझमें नहीं माँगा। एक सूदखोर महाजन के पास गये, जो पहले उन्ही-से कर्ज़ खाता था; लेकिन, तरह-तरह के कारनामों से अब धन्नासेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपये दे दिये; लेकिन, जब चलने लगे, कहा—आपके पास रुपये जायेंगे कहाँ—लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत ? में तैयार हूँ—सरजू भैया रुपये बाँध चुके थे, न उनसे खोलकर लौटाया जा सकता था और न वह उसकी माँग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए, आपसे बाजाब्ता हैंडनोट क्या कराया जाय ? और, सरजू भैया ने बमभोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोरकर कागज पर चिपका दिया। मानों, किसी आधुनिक अंटोनियो ने किसी कलजुगी शाइलीक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया।

अब वह कहता है—जल्द रुपये दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूँगा और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना—सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुँह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी?—लेकिन, इसके अलावा इसका जवाब वह क्या दे सकते थे कि क्या करूँ, रुपये बाँध चुका था!

सरजू भैया के पाँच सन्तानें हुईं, लेकिन बेटियाँ-ही-बेटियाँ। उनकी धर्मपत्नी, जो लम्बाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी, हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिये मरी है। कह नहीं सकता, इस अरमान ने सरजू भैया को ज्यादा चिन्तित किया है या नहीं। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के—मेरे बेटे—भतीजे—हैं, उनका बचपन तो ज्यादातर उन्हींके कंधों पर कटा है। लेकिन, बेटियाँ तो अपनी-अपनी ससुराल जा वसेंगी। क्या सरजू भैया का यह पुश्तानी

घर खँडहर बनेगा? वया सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुळजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार-भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैने अपनी मौसी को कहते सुना—सरजू बबुआ की उमिर ही कितनी है? यही, मेरे बबुआ से चार बरस बड़े हैं; फिर वह शादी क्यों न करें, क्या वंश डुबा देंगे? और, उस दिन देखा, मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है—नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी।

में शादी करूँ, जिसमें शर्माजी को (मुझे) नई भौजाई से दिनरात चुहरुं करने का मजा मिले, क्यों न?

मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठठाकर हँस पड़े। रानी थोड़ी सकुची, फिर हँस पड़ी। मैं दोनोंको देखता, चुपचाप मुस्कुराता रहा!





हट्टा-कट्टा शरीर। कमर में भगवा। कंधे पर हल। हाथ में पैना। आगे-आगे बैल का जोड़ा। अपनी आवाज के हहास से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत की ओर सुबह-सुबह जाता—जबसे मुझे होश है, मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है।

हाँ, मुझे याद आता है, हल के बदले कभी-कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन, ऐसे मौके बहुत कम आये हैं। क्योंकि, न जाने क्यों, मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं, जो उसके-ऐसे लोगोंमें प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं और आज जब मंगर अशक्य, जर्जर हो चुका है, बच्चे, मानों, इसका बदला चुकाने को, अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं और जब वह झल्लाता, उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटिया खोजता या खीझकर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते और उसका मुँह चिढ़ाने लगते हैं।

बच्चों से उराकी वितृष्णा क्यों हुई ? शायद इसलिए तो नहीं

कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ, वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही, उसे दगा देकर चल बसा और जो उसकी एक बच्ची भी, सो, जूलो ; और जिसकी शादी में उसने इतनी दिखादिली दिखलाई, लेकिन, एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुँचा, तो दामाद ने ऐसी बेहली दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहाँसे जवर-दस्ती भगा लाया।

मंगर का स्वाभिमान—गरीबों में भी स्वाभिमान ? लेकिन, मंगर की खूबी यह भी रही हैं। मंगर ने किसीकी बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसीको, मन से, माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद, उनके बुढापे के कारण। सुना है, मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था—शायद, उनके नेक स्वभाव के कारण। किन्तु, मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरों का ही समझा और मुझे तो वह कल तक 'तू' ही कहकर पुकारता रहा है। किसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे—हलवाहों को मिलनेवाली नितदिन की गालियाँ तो दूर की बात!

ऐसा क्यों?—उसका खास कारण, मंगर का यह हट्टा-कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन—जिसमें ईमान-दारी ने चार चाँद लगा दिये थे। जितनी देर में लोगोंका हल दस कट्ठा खेत जोतता, मंगर पन्द्रह कट्ठा जोत लेता और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की जारूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जायगा—वह शाम को ही सारे खेतों की आर-आर घूम आता और जिसकी ताक होती, वहाँ हल लिये सुबह-सुबह पहुँच जाता। जुताई के वक्त किसी-की देखरेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान जो लट्ठ लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते. आज का काम कल के लिए छोड़ते, यह आदत मंगर में थी ही नही। यों ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो, या सूखी पसही की, खिलहान में चाहे बोझों की सील हों या अनाज की रास—मंगर पर सब छोड़कर निश्चित्त सीया जा सकता था।

दूसरा ऐसा 'जन' मिलेगा कहाँ ? फिर क्यों न उसकी कृद्र की जाय ? मेरे वाबा कहते थे, मंगर हलवाहा नहीं है, सवाँग है। वह अपने सवाँग की तरह ही कभी-कभी रूठ जाता था और जब-तब लोगोंको झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके सर-आँखों पर; उसका रूठना और उसकी मनौती होती!

कभी-कभी वातें कुछ बढ़ भी जातीं। एक दिन काफी कहा-सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया—इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपये हैं, तब हलवाहे न होंगे—कोई नथा हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला—मंगरू, देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है। उन्हें रुपये हैं, हजार हलवाहे मिलेंगे; तो तेरे भी शरीर है, हजार गृहस्थ मिलेंगे। चल, हमारा हल जोत—तू जो कहेगा, भजदूरी दूँगा। लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है—मंगर ने इसका जवाब दिया और उसका यह सर-दर्द तब तक बना रहा, जब तक झख मारकर मेरे चाचाजी फिर उसे बुलाने नहीं गये। क्योंकि चार दिनों में ही मालूम हो गया, मंगर क्या है! बैलों के कंधे छिल गये, उनके पैर में फार लग गये। खेत में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ, न मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पर बैठे भर-दिन हलवाहे को टुकारी देते रहिए, तब कहीं दस कटठा जमीन जुते! मंगर के बिना काम चल नहीं सकता!

चाचाजी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्द्धागिनी भकोलिया ने कहा—मालिक खड़े हैं, जाओ, मान जाओ।—कह दे, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मंगर ने चाचाजी को सुनाकर कहा। मालिक जरा इनके सिर पर मालिकन से तेल दिला दीजियेगा — भकोलिया हँसती हुई बोली। तू मुझसे दिल्लगी करती है —मंगर के स्वर में नाराजी थी। मंगर, चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो—चाचाजी के स्वर में आरजू-मिन्नत थी। जाइए, उसीसे जुतवाइए, जिससे चार दिन जुतवाया है—मुझे ले जाकर क्या होगा—आधी रोटी की बचन भी तो होती होगी। यों ही नोक-झोंक, मान-मनौवल। फिर, मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिये आगे-आगे; और चाचाजी पीछे-पीछे!

यह आधी रोटी की बचत क्या ?—इसे समझा आपने ? इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहाँ गाँव-भर में हलवाहे को एक रोटी मिलती, मंगर के लिए डेढ़ रोटी जाती। वह भी रोटी सुअन्न की हो और अच्छी पकी हो। उसपर कोई तरकारी भी जारूर हो—

क्योंकि मंगर किसीका कच्चा नमक नहीं खाता! मंगर की सभी शर्ते पूरी होतीं!

लेकिन यह डेढ़ रोटो वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझें। क्या अपनी अद्धौंगिनी के लिए लाता?—नहीं! आधी को दो टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यों, यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर में लौट आती, लेकिन, इसमें कोई काट-कपच हां नहीं सकती थी। महादेव मुँह ताकें; और मैं खाऊँ—यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल, बैल नहीं, साक्षात् महादेव थे!

एकाध बार बात बहुत बढ़ गई, तो मंगर मेरा गाँव छोड़कर चला गया। लेकिन, गाँव में रहते उसने दूसरे का परिहथ नहीं पकड़ा। दूसरे गाँव में भी वह जम नहीं सका। तव तीसरा गाँव देखा, और, अंत में मारा-मारा फिर मेरे गाँव लौटा। शायद, मेरे घर-ऐसा क़द्रदाँ उसे कहीं नहीं मिला!

मंगर का स्वभाव रूखा और वेलौस रहा है; किसीसे लल्लो-चप्पो नहीं, लाई-लपटाई नहीं। दो-टूक बातें, चौ-टूक व्यवहार। तो भी न जाने वयों, मंगर मुझे शुरू से हीं स्नेह की नजर से देखता रहा है। शायद इसीलिए कि मेरे बावूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है—मालिक थे हमारे मँझले बावू, वह मरे, मेरी तकदीर फूटी। और, शायद इसिलए भी कि मैं वचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे। जभी तो उसने अपना पितत कंघा मुझे दिया और जब कुछ वड़ा हुआ, मैं निनहाल जाने-आने और रहने लगा, तो याद आता है, मंगर हो मुझे वहाँ पहुँचाता। मैं एक छंठी घोड़ी पर सवार; मंगर सिर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिये घोड़ी की लगाम पकड़े आगे-आगे। जहाँ नीच-ऊँच जमीन होती, कहों मैं घोड़ी से गिर न जाऊँ, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ!

ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर, मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन, जब-जब दो-चार दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा किया।

कपड़ों से मंगर को बहरात रही है। हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे घोतियाँ मिलो है। गोवर्घन-पूजा के दिन, हर साल, एक नई धोती लिये बिना वह बैल के सींगों में लटकन बाँधता क्या? यों भी बाबा और चाचा साल में जब-तब पुरानी धोतियाँ दिया करते। घर में शादी-व्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली है। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था। लेकिन, धोतियाँ हमेशा उसके सिर का ही सिंगार रहीं, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता और कुर्ता, जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढँकता। यों, साधारणतः वह हमेशा नंग-धडंग रहता। और, मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में, बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था।

काला-कलूटा—फिर भी खूबसूरत? सौंदर्य को रंगसाजी और नक्कासी का मजमूआ समझनेवालों की रुचि मैं समझ नहीं पाता, यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी माँगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला-कलूटा शरीर, एक संपूर्ण सुविकसित मानव-पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांस-पेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभाड़ रखा था। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभाड़ नहीं आई थी। जाँघें, छाती, भुजाएँ, सबमें जहाँ जितनी जैसी गढ़न और उभाड़ चाहिए, बस उतनी ही। न कहीं मांस का लोंदा, न कहीं सूखी काठ। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो आता है। सैण्डो के शैदाई उससे कुछ निराश हों तो आश्चर्य नहीं।

लेकिन, आज न वह देवी रही, न वह कड़ाह रहा। मंगर वह नहीं रहा, जो कभी था। ग़रीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा धता बताये रहा। लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक-एक चोट उसे धीरे-धीरे जर्जर बनाती रही और आज उसपर यह कहावत लागू है—"सूखी हाड़ ठाठ भई भारी—अब का लदबs, हे व्यापारी!"

उसके शरीर के मांस और मांश-पेशियाँ ही नहीं गल गई है, उसकी हिड्डियाँ तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग्यचित्र-मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। "आज खाय औं कल को झक्खें, ताको गोरख संग न रक्खें"—

का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही, जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े, जो उसके तरकस में थे! मंगर बढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिये गये, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन, हलवाहों--यथार्थ अन्नदाताओं--के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है! फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर-दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वहां वेलौस बातें, झडप-झिड़कियों की आँच, जो पानी की क्या वात, खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाती-वृन्दें कभी-कभी टपकतीं ; किन्तु, पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हिंड्डयों का यह झाँझर भी नहीं पाते, अगर उसकी अर्द्धांगिनी नहीं होती।

उसकी अद्धांगिनी—भकोलिया ! मंगर की आदर्श जोड़ी। वही जमुनिया रंग—काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों ककूँ! दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय से बहुत-कुछ वह बची रही, जो मातृत्व का मुन्दर नाम पाता है। यही कारण है, मंगर जर्जर-झड़ार हो गया, लेकिन भकोलिया अभी चलती-फिरती है, कुछ हाथ-पाँव चलाकर संग्रह कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन, यह भी कब तक? क्योंकि वह बेचारी भी दिन-दिन छीजती जाती है।

भकोलिया—मंगर की आदर्श जोड़ी। शारीरिक ढाँचे में ही नहीं, स्वभाव में भी। वे भी दिन थे, जब वह तमककर बोलती, झपट-कर चलती। न किसीको जल्द मुँह लगाती और न किसीकी हेठी बरदाश्त करती। जिस किसीने छेड़ा, मानों काली साँपिन के फन पर पैर रखा। लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुंकार-मात्र थी —दंशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा।

पर, मदों की अपेक्षा औरतें अपनेको परिस्थिति के साँचे

में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं, इसका उदाहरण यह भकोलिया है। मंगर आज भी वहीं मंगर हैं—मुँह का बेलौस या फूहड़ किहए; लेकिन, भकोलिया वहीं नहीं रहीं। किसीका बच्चा खेला दिया, किसीका कुटान-पिसान कर लिया, किसीका गोबर पाथ दिया, किसीका पानी भर दिया और जो कुछ मिला, उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैटी। किन्तु इतना करने पर भी, वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती हैं। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसीपर झाड़ता है।

"भगवान की मर्जी"—कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा; उस भगवान ने पार-साल उसकी और दुर्गत कर दी। उसे जोरों से अधकपारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज, किसी दया की मूर्ति से दारचीनी माँग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। बाई पुटपुरी पर और आँख पर भी लगा दे—मंगर ने लेप की पहली ठंढाई अनुभव कर कहा। भकोलिया हुक्म बजा लाई। लेकिन, यह क्या? जहाँ-जहाँ लेप था, वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जरूम में बदली और गरूम ने उसकी एक आँख ले ली। जब मैं घर गया—वबुआजी, मेरी एक आँख चली गई, मैं काना हो गया—कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढाढ़स दे रहा था, लेकिन, मेरा हृदय .....

और, विपदा अकेली कब रही ?

पिछले माघ में मैं घर पहुँचा। सुबह। घूप निकल आई थी। लेकिन, अपने चिर-अभ्यास के अनुसार, मैं आँखें मूँ दें, रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी-थोड़ी देर पर कुछ गिरने की-सी धम-धम आयाज होती। रजाई मुँह से हटाकर आँखें खोलीं। देखा, सामने पुआल के टाल के नजदीक, एक काला-सा अस्थिपंजर बार-बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या? चौंककर उठा। उस ओर बढ़ा। यह तो मंगर है! सुना था, मंगर को अर्ढांग मार गया है। देखा, आँखें सजल हो उठीं। निकट गया, उसे सम्हाला, फिर कहा—मंगर, पड़े क्यों नहीं रहते—यह कैसी चोट लग रही होगी?

पड़े-पड़े मन ऊब जाता है, बबुआ! ---मंगर ने जवाब दिया।

उफ़, नसें ढीली पड़ गईं, खून का सोता सूख गयः। लेकिन, मानों, अब भी उसमें तरंगें उठतीं, और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन, पछाड़ खा, गिर-गिर पड़ती हैं। कैसा करुण दृश्य!

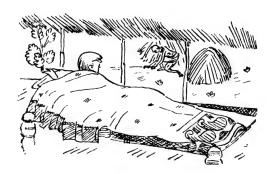



कुछ दिन चढ़े, मैं स्कूल से आकर, आँगन में पलथी मारे चिउरा-दही का कौर-पर-कौर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे-पीछे मैं अवाक् उनके साथ लगा था; थाली रख मुझसे बोलीं—"बस, यही खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नजर लगा देंगी! समझे न?"

में समझता क्या खाक ? हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता ? कौन बच्चा उनकी बड़ी-बड़ी आँखें देखकर न सिहर उठता ? वह डायन है—गाव-भर में यह बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहें, जादू की एक फूँक में मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नजरे-इनायत रहती है। कितने बच्चों को, हँसते-खेलते शिशुओं को, उनकी ये बड़ी-बड़ी आँखें निगल चुकी है!

बड़ी-बड़ी आँखें!

रूपा की आजी की यह है सूरत-शक्ल — लम्बी गोरी औरत; भरा-पूरा बदन। हमेशा साफ, सुफेद बगाबग कपड़ा पहने रहतीं। उस सुफेद कपड़े के घेरे से उसका चेहरा रोब बरसाता। फिर, उनकी बड़ी-बड़ी आँखें, जिनपर लाली की एक हलकी छाया! पूरे बदन का ढाँचा धर्दों के ऐसा, मानों धोखे से औरत हो गई हों। जिस गाँव से यह आई हैं, वहाँ, लोग कहते हैं, औरतों का ही राज है। लोगोंने मना किया उनके ससुर को, वहाँ बेटे की शादी मत कीजिए। किन्तु, वह भी पूरे अखाड़िया थे— जिद कर गये, देखें, कैसी होती है वहाँकी लड़की।

रूपा की आजी ब्याह के आईं। आने के थोड़े ही दिनों बाद समुरजी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीव हुई। ससुरजी दोपहर में खेत से आये, रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। दो कौर खा पाये थे कि पेट में खोंचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गये। शाम होते-होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बरात से लौटे, थकेमाँदे; नवोढ़ा पत्नी—रूपा की आजी—ने, हँसकर, एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर धमका, ज्वर आया, उसी ज्वर से तीन दिनों के अन्दर स्वर्ग सिधारे!

पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी; दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया—रूपा की आजी डायन हैं, दोनों को जादू के जोर से खा गई हैं।

रूपा के पिताजी का जन्म उसके तीन-चार महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी—आख़िर इस डायन ने अपना ख़ान्दान बचा लिया, लोगोंने कहना शुरू किया। बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला, पोसा, बड़ा किया; उसकी शादी की—धूमधाम से। किन्तु, कैसी है यह चुड़ैल! शादी का बरस लगते-लगते बेटे को भी खा गई—मुँछउठान जवान बेटे को! कितना सुन्दर, गठीला जवान था वह! कुश्ती खेलकर आया, इसके हाथ से दूध पीया। खून के दस्त होने लगे! कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस 'रूपा' का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूतिगृह में ही कें-कें कर रही थी कि उसकी माँ चल बसी! बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन हैं! डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है!

जवान बेटे की मृत्यु के वाद, रूपा की आजी में अजीब परिवर्त्तन हुआ। आँखें हमेशा लाल रहतीं; छोटी-छोटी बातों से भी आँसू की धारा बह निकलती; होंठों-होंठ कुछ बुदबुदाती रहतीं; दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लीपतीं, धूप देतीं; बहुत साफ कपड़ा पहनतीं; जिस जवान को देखतीं, देखती हो रह जाती; जिस बच्चे पर नजर डालतीं, भानों आँखों में पी जायँगी! लोगोंने शोर किया — अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रगट हो गया। डरो, भागो—रूपा की आजी से बचो!

रूपा की आजी से बची—लेकिन, बचीगे कैसे ? भर-दिन हपा को गोद लिये, कंधे चढ़ाये, या उसकी छोटी उँगलियाँ पकड़े यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती-जाती ही रहती है! न एक वृत छोड़ती हैं, न एक तीरथ। और, हर वृत और तीरथ के बाद गाँव-भर का चक्कर! उत्सवों में विना बुलाये ही हाजिर! उफ़, यह डायन कब मरेगी? कब गाँव को इससे नजात मिलेगी।

मन-ही-मन यह मनाया जाता, किन्तु, ज्योंही रूपा की आजी सामने आई नहीं कि उनकी खुशामदें होतीं। कहीं वह नाराज न हो जायँ। अपने ससुर, पित, बेटे और पितोहू को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बालवच्चों पर क्यों तरस खायगी? स्त्रियाँ उन्हें देखते काँप उठतीं, किन्तु, ज्योंही वह उनके सामने आई कि दादीजी कहकर उनका आदर-मत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आई है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी। अस्वीकृति! और, लोगोंमें थरथरी लग गई। फिर, परिवार ही ठहरा; अगर बरस-छ: महीने में किसीको कुछ हुआ, तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा!

कितने ओझे बुलाये गये इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े-बड़े दावे थे—डायन मेरे सामने होती ही नंगी नाचने लगेगी; डायन के कोंचे से आप-ही-आप आग जल उठेगी; डायन खून उगलने लगेगी; डायन पागल होकर आप-ही-आप बकने लगेगी। ओझा आये, तांत्रिक आये। टोने हुए, तंतर हुए। तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के ओड़हुल के फूल, उलटी सरसों का तेल, मेढ़क की खाल, बाघ के दाँत—क्या-क्या न इकट्ठे किये गये। ढोल बजे, झांझ

बजी, गीत हुए ; देव आये, भूत आये, देवीजी आई! किन्तु रूपा की आजी न पागल हुईं, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फफोले उठे। ओझा गये, तांत्रिक गये, कहते हुए—उफ़, यह बड़ी घाघ है। बिना कारू-कमच्छा गये, इसका जादू हटाया नहीं जा सकता । कई ओझे इसके लिए रुपये भी ऐंठते गये; किन्तु, रूपा की आजी जस-की-तस रहीं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

में बड़ा हुआ, लिखा-पढ़ा, नये ज्ञान ने भूत-प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू-टोने पर से आस्था हटाई। मैने कहना शुरू किया—यह गलत बात, रूप। की आजी पर झूठी तुहमत लगाई जाती है! बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्युएँ हुई, उसका दिमाग ठीक नहीं। आँखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलारकर जवानों को घूर-घूरकर वह अपने जवान बच्चे की याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजापाठ सब उसीकी प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत कोई चीज नहीं, जादू-टोना सब गलत चीज! लेकिन, मेरी बात कौन सुनता है? एक दिन मामी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली—

हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू-टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी करें। किन्तु, उनसे पूछो, जिनकी कोख इस डायन ने सूनी कर दी ; जिनके बच्चों को यह जिन्दा चबा गई; जिनके हँसते-खेलते घर को इसने मसान बना दिया।

कहते-कहते उनकी आँखें भर आई ; कुछ गरम-गरम बूँदें आँखों से निकलकर जमीन पर ढुलक रहीं। फिर बोलीं ——

उस पड़ोसिन की बात है। उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी—गोद भरकर! एक दिन उसका छ वर्ष का नाती आँगन में किलक रहा था। कितना सुन्दर था वह बच्चा! जैसे विधना ने अपने हाथों सँवारा हो। जो देखता, मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया था—जबर-दस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही माँगकर खाया। तुतली-तुतली बोली, चिकने-चिकने दुध-मुँहे दाँत। हँसता तो इँजोरिया हो जाती। किलकिलाता, तो हर्रासगार झड़ने लगते। और, वैसे बच्चे को.....

हाँ, एकदिन वह बच्चा अपने आँगन में था, कि यह भुतनी पहुँची। यह भुतनी--हाँ, इसी तरह आँसू बहाती, होंठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुई। इसे देखते ही उसकी माँ का मुँह सूख गया; नानी डर गई; चाहा, बच्चे को छिपा दें। किन्तु वह बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था! ऊधमी, नटखट! झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। चढ़कर इसके बालों को नोचने, गरदन को हिलाने और अपने छोटे-छोटे पैरों से इसे एँडियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भुतनी हँस पड़ी—पहली बार लोगों-ने इसे हँसते देखा। फिर खुद<sup>े</sup> घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चे को हँसाती-खेलाती रही। बार-बार उसे छाती से लगाती, कहती, ऐसा बच्चा दूसरा न देखा। आह मेरा..... किन्तु, बात बीच ही में काटकर फूट-फूटकर रो पड़ी। उसे रोते देख, बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर, रिझाकर, भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली, आशीर्वाद देती हुई--जुग-जुग जीए यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी ; भरी रहे, इसी तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक, नानी के जैसे जी में जी आया।

किन्तु, जानते हो, इसके बाद क्या हुआ ? मामी कहे जा रही थीं। कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ गया उसका वह रूप, वह रंग, वह चुहल, वह हॅसी। सूखकर काँटा हो गया, दिनरात चेंचें किये रहता। जो उसे देखते, आँसू बहाते और एक दिन आँसुओं की बाढ़ लाकर वह.....उफ़!

उस दिन उसकी माँ को तुम देखते । पागल हो गई थी बेचारी ! बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा माँगे ? आँसू सूखकर ज्वाला बन गये थे—उसकी आँखों से चिनगारी निकल रही थी ! बच्चे को छाती से चिपकाये थी, जैसे वह दूध-पीता बच्चा हो। अंट-संट बोलती, वच्चे के मुँह में छाती देने की कोशिश करती ! उसे चुप देख, कभी-कभी चिल्ला उठती — जब चिल्लाती, मालूम होता, उसका कलेजा फट रहा है, सुननेवालों के भी कलेजे फटते.....

में देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्द से नहीं, आँमुओं के ज्वार से हुआ।

और, मामी के बच्चे को भी तो इसीने खाया—वह बोलती नहीं हैं, किन्तु उनके करुण चेहरे की एकएक भावभंगी—आँसू की एक-एक बूँद—यह कह रही है। कम्बस्त को बच्चे खाकर भी संतोष न हुआ, मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी। तबसे एक भी बेटा न हुआ; बहुत जंत्र-मंत्र के बाद हुई तो दो वेटियाँ!

मामी की क्या बात ; एक दिन मामाजी भी मेरे उपर्युक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आँखों-देखी घटना सुनाई——

वह ऊँची जगह देखते हो न? वहाँ एक दुसाध आ बसा था। बूढ़ा था, दो नौजवान लड़के थे उसके; घर में बीवो, पतोहुएँ। दोनों वेटे बड़े ही कमाऊ-पूत। गठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गाँव में उनकी पूछ हो गई। बाहु का बल था। कमाते, खाते। नेक स्वभाव के—न किसीसे झगड़ा, न झमेला। सबको खुश रखने की कोशिश करते; सबके काम आते।

एक दिन वह बुढ़िया,—तुम्हारी रूपा की आजी,—पहुँची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते हो सलाम किया, बैठने को कुश की चटाई रख दो। बुढ़िया नहीं बैठी—दुसाध से हड्डी छुला जाती है; फिर, मैं बाभनी। बूढ़ा न बोला, सिर्फ अर्ज किया—आज तो दूसरे बाबू को बचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जायगा। बुढ़िया ने जिद की — नहीं, आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा—दुसाध से हड्डी छुलाती है, तो क्या घर नहीं छुलायगा? बुढ़िया तमक उठी!— तुम मेरा अपमान करतें हो? इसलिए न कि मैं निपूती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर, मेरा लड़का होता.....। बुढ़िया पहले गरजी, अब बरस रही थी! बूढ़ा दुसाध भौंचक। हाथ जोड़कर आरजू-मिन्नत करता रहा— अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं, बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का। किन्तु, बुढ़िया वहाँ जरा भी क्यों ठहरती? घर लौटी।

इसी रास्ते वह जा रही थी, मामाजी ने कहा, मैंने देखा, उसके होंठ जल्द-जल्द हिल रहे थे, आँखें लाल थीं, आँचल से आँसू पोछती जाती। पीछे-पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोककर मैंने दिरयाफ्त किया, उसने सारी बातें बताईं। वह काँप रहा था— बाबू, बाल-बच्चेवाला हूँ, न जाने क्या हो जाय?

और, विश्वास करोगे, तुम्हारी रँगरेजी विद्या इसका क्या माने बतायगी, कि उसी रात में बूढ़े के बड़े बेटे को साँप ने काट लिया।

भोर में देखा, हाय, वह पट्ठा बेहोश पड़ा है। समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुँह से झाग निकल रहा है। गाँव-गाँव से साँप का विष उतारनेवाले पहुँचे हैं। कोई जोर-जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोंड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सुँघा रहा है। जव-तव वह आँखें खोलता है, रह-रहकर हाथ-पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो रहता है। निस्तब्धता निस्पंदता में और निस्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। वृद्धा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दाढ़ मारकर रो रहा है। मां और स्त्री की गत का क्या कहना! विष उतारनेवाले कहते हैं, हम क्या करें? साँप का विष उतरता है न? यह तो आदमी का विष है! सीधा जादू, ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाय, तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे-धीरे हमलोगों के देखते-देखते, उसके जवान बेटे की अर्थी उठ कर रही! दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गाँव छोड़कर चला गया!

अरे, यह बुढ़िया नहीं, काल है! आदमी नहीं, साँपिन है। चलती-फिरती चुड़ैल! बाभनी है, नहीं तो, इसे जिन्दा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता!

मामा की आँखें अब अँगारे उगल रही थीं। मैं चुपथा ! भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला?

#### $\times$ $\times$ $\times$

शिवरात्रि का यह मेला। लोगोंकी अपार भीड़। बच्चे, जवान, बूढ़े, लड़िकयाँ, युवितयाँ, बूढ़ियाँ। शिवजी पर पानी, अक्षत, बेलपत्र, फूल, फल। फिर, एक हो दिन के लिए लगे इस मेले में घूम-फिर; खरीद फरोख्त। धक्के-पर-घक्के। चलने की ज़रूरत नहीं, अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप-ही-आप किसी छोर पर लग जाइयेगा। बच्चों और स्त्रियों की अधिकता! उन्हींके लायक ज्यादा सौदे। खँजड़ी, पिपही, झुनझुने; मिट्टी की मूरतें, रवर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे; रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमनचूस। टिकुली, सेंदुर, चूड़ियाँ; रेशम के लच्छे, नकली गोट, चकमक के पत्ते; आईना, कंघी, साबुन; सस्ते

एसेंस और रंगीन पाउडर। भावसाव की छूट, हल्ला–गुल्ला। गहनों के झमझम में चूड़ियों की झनझन। साड़ियों के सरसर में हँसी की खिलखिल।

कहीं नाच हो रहा ; कहीं बहुरुपिये स्वाँग दिखा रहे ; घिरनी और चरखी पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे ।

अकस्मात् एक ओर से शोर। ''पगली-पगली-पगली।'' ''छोड़ो-छोड़ो-छोड़ो।'' ''डायन, डायन, डायन।'' ''मारो, मारो-मारो।''

एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी, अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है?

मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी जरा चंचल स्वभाव की थी। बच्चे चंचल होते ही है। सखी 'लाल छड़ी' की रंगीन मिठाई बेचनेवाले की बोली पर भूल गई—मेरी लाल छड़ी अलबता; मैं तो बेचूँगा कलकत्ता! इंधर बच्चा उसकी अंगुली छुड़ाकर, धीरे से वहाँसे निकल-कर झुनझुनेवाले के पास पहुँच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टुटा, तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली । देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिये झुनझुने दे रही और मिठाइयाँ खिला रही ! कैसी उसकी सूरत--फटाचिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल-लाल आँखें, बड़ी-बड़ी टाँग, बड़ी-बड़ी बाँह! उसे देखते ही, वह चीख पड़ी--डायन! बुढ़िया चौंकी, गुर्राई-ऐं, क्या बोलती है ? किन्तु वह तो चिल्लाए जा रही थी--डायन, डायन, डायन! हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया! वह बुढ़िया के नजदीक पहुँचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक ग़ौगा। अब बच्चा सखी की गोद में, और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार-बार उसकी ओर देलकर 'बुदिया' --- 'बुदिया' कह उठता है, मानों उसकी मार पर तरस खाता हो, उसकी गोद को ललक रहा हो। किन्तु कौन उसपर ध्यान देता है?

बुढ़िया भागी जा रही है; स्त्रियाँ, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी-थोड़ी देर पर वह रुकती है, दाँत दिखाती है, हाथ जोड़ती है: कभी-कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उसपर ढेले फेंकते हैं। इसी भगाभगी में वह एक ऐसी जगह पहुँचती है, जहाँ पहले एक कुँआँ था। अब उसकी गच खराब हो गई थी, वह भथ रहा था। भागने में व्याकुल, उसका ध्यान उस ओर न रहा; धड़ाम से उस कुँए में जा रही!

भीड़ रुकती है! कोई कहता है—मरने दो। कोई कहता है— निकालो। ज<u>बतक निर्देयता</u> पर करुणा की विजय हो, तबतक वह जल-समाधि ले चुकती है!

यह उसकी लाश है! किसकी लाश ? बुढ़िया की लाश — रूपा की आजी की लाश!

रूपा की आजी की लाश? वह यहाँ कहाँ?

रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने। सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ? कौन जाने? इतने दिनों तक वह कहाँ-कहाँ की धूल छानती, आज पहुँची थी इस मेले में! क्यों? क्या रूपा को देखने? उसके बच्चे को देखने! क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया?

छोड़िए उस चर्चा को।

बहुत दिन हुए, रिववाबू की एक कहानी पढ़ी थी। एक भद्र परिवार की मिहला हैजे में मर गई। लोग जलाने को इमशान ले गये। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मँड़ैया में छिप रहे। काली रात थी। जब वर्षा खतम हुई, उन्होंने पाया, चिता से मुर्दा गायब! क्या सियार खा गये? खोज-ढूँढ फिजूल गई। किन्तु, किस तरह बाबूसाहब से कहा जायगा कि उनकी आसावधानी से मुर्दा गायब हुआ? ब्रूट्टमूठ चिता में आग लगाकर चले आये। इधर बेचारी महिला पानी की बूँद से जीवन पा चिता से उठी। दिनभर खेतों में छिपी रही; भद्रकुल की महिला थी। रात में जब घर पहुँची, दरवाजा खटखटाया। उसकी बोली सुन, लोग दौड़े — अरे, भूत, भूत! — नैहर पहुँची, वहाँ भी भूत-भूत; बहन के घर पहुँची, वहाँ भी भूत-भूत। जहाँ जाय, वहीं भूत, भूत, भूत! आख़िर उसने अपने को गंगाजी की गोद में सिपुर्द कर दिया।

क्या 'रूपा की आजी' भी कुछ इसी तरह लोकापवाद की शिकार नहीं हुई ? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें कीं ; लोगोंने जल्लाद का काम किया !





तपेसर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता, उसकी पहली क़लम विलायत से आई थी, या कहाँसे। नई क़िस्म की चीजों का — खासकर वह छोटी नस्ल की हो—तो विलायती नाम पड़ते मैंने दिहातों में प्रायः देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गये हैं! टमाटर विलायती बैगन बन गया है।

यह वियालती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा। इसकी डालियाँ तुनक, लचीली। पत्ते गहरे हरे, ज्यादा चिकने और छोटे-छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं, पकने पर उनपर दुधिया रंग चढ़ जाता। लेकिन, गूदा लाल टेस।

हम बच्चे इसपर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेसर भाई कैसी चौकसी रखते!

''देखा है देव तुमने ?—–विलायती अमरूद कैसे पक गये हैं ?''

"कहो, तोड़ लाऊँ?"

"अरे, तपेसर भाई टाँग तोड़ देंगे।"

"हट, बड़े तोड़नेवाले बने हैं वह।"

वह तीर-सा सन से निकला। पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेता, लुकता-छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेट के बल रेंगता, धीरे-धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुँचा और फिर बन्दर-सा, नहीं गिलहरी-सा, वह सर्र-से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे-छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी-पानी हो रही थी।

लाभ से लोभ। देव घीरे-घीरे पतली-से-पतली डाली पर खिसकता गया और मैं देख ही रहा था, वह लपककर एक पका अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अरराकर टूट गई। बायें हाथ से ऊपर की जिस पतली डाली को वह पकड़े था, वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। उसे लिये-दिये वह जमीन पर, धम्म से, आ रहा।

और, यह खरखराहट सुन तपेसर भाई अपनी मँडैया से सोंटा लिये निकले। देव एक मिनट भी बैठा नहीं रहा। फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रख भागा। बूढ़े तपेसर भाई कहाँ तक दौड़ते! गाली-गुफ्ता देकर बगीचे में लौट आये।

में दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों से पके अमरूद, पत्तियों सहित, झाँक रहे थे। लो खाओ—उसने अपना हाथ कोट के पाकेट में डालना चाहा!

अरे, यह क्या ?

देखा, उसकी बाई बाँह, निर्जीव-सी, झूल रही है। केहुनी की हड्डी उतर गई है — मालूम होता है हाथ के दो टुकड़े हो गये हैं, जो चमड़े से जुटे-मात्र हैं। देव ने उस ओर, भागने के जोर में ध्यान भी न दिया था। मैंने समझा, अब इस ओर ध्यान जाते ही, देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन, वह—

वह जरा-सा चौंका-भर । बिना आह-उफ़ किये, अमरूद की ओर इशारा करते, मुझसे बोला—जेब से निकाल लो। में क्या निकालता, काँपता हुआ बोला—उफ़, देव, तुम्हारी वाँह टूट गई!

जुट जायगी—वह लापरवाही से बोला और मेरे अँगोछे की आर इशारा करते कहा—जरा इससे समेटकर इसे मेरे गले से बाँध तो दो।

उस टूटी हुई बाँह को अँगोछे में सँभालकर, झोले की तरह, उसकी गर्दन से लटकाते हुए,मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया! लेकिन, उसने जरा उँह भी की? हाँ, उसकी आँखें कुछ लाल जरूर हो आईं। मैंने कहा—कैसे हो तुम, क्या दर्द नहीं मालूम होता?

होता क्यों नहीं, वाह! लेकिन, चिल्लाने से क्या? क्या उससे दर्द कम हो जायगा?——उसके होंठ हिल रहे थे।

#### $\times$ $\times$ $\times$

चारों ओर हरियाली-ही-हरियाली। खेतों में मकई, सावाँ, धान, भदई, लहरा रहो। रास्तों और सड़कों पर तरह-तरह की घासें उग आईं। पेड़ों की धुली-पुँछी पत्तियाँ मन को मोह लेतीं। घरों पर कद्द्-झिंगुनी आदि की लताएँ फैल रहीं।

इसी हरियाली में जन्माप्टमी पहुँच आई। आम के बगीचों में मिठुआ, बम्बई, मालदह की फसल ख़तम हो चली थी जरूर; लेकिन अभी फजली, भदैया, राढ़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई की बालों में दूध भर आया था। बारियों में अमरूद की डालियाँ और खीरे की लित्तयाँ फलों से लदी थीं। एक तो 'फलाहार' की ऐसी सुविधा, फिर दिनभर का ही तो वत—हम बच्चों के लिए जन्माप्टमी से बढ़कर कौन वत हो सकता था? हममें से अधिकांश वती थे।

बगीचे के बीच में जो ठाकुरबारी है, उसमें व्रत की तैयारियाँ हो रही थीं। लोगोंकी आवाजाही लगी थीं। तरह-तरह के 'प्रसाद' तैयार किये जा रहे थें। धिनया भूनकर 'पंजनी' बनाने की जो तैयारियाँ हो रही थीं, उसकी सोंधी सुगन्ध हम बच्चों को पागल बना रही थीं, ठाकुरबारी से कुछ दूर हट, एक पेड़ पर झूला डाले, पेंग-पर-पेंग ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात, बीते चाँद उगे, कृष्ण भगवान जन्में और हम फैंके-पर-फैंके पंजनी फाँकें — हमारी अधीरता का क्या कहना?

हम सात-आठ बच्चे थे। एक-दो लड़िकयाँ भी थीं। देव भी था। बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता और उतने जोर से पेंग भी कौन देता?

पेंग-पर-पेंग। कभी गाना। कभी हाहा-हीही।

साँप! साँप!!--एक लड़की चिल्ला उठी। बगीचे से सटी जो बेंसवारी थी, उसमें एक जोड़ा गेहुँअन रहता है, यह तो प्राय: सुन रखा था हमने ; लेकिन, इस मध्य दुपहरी में, जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, साँप निकलेगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज के साथ ही हमारी नजरें उस ओर दौड़ गईं, जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे-सबके मुँह से निकला, और कई तो बेतहाशा भागे। घबरा तो हम सभी गये थे। शायद भादो की इस बिना बादल की सुर्य-किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो, सौंप अपनी बाँबी से निकला और कहीं निश्चिन्त ठंढी जगह की तलाश में चला था। जब कुछ बच्चे चीखकर भागे, उनकी चीख सुनकर, वह जहाँ-का-तहाँ अड़ गया, और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ़, उसकी सुरत! ढाई हाथ से लंबाई कम नहीं। पत्तों से छनकर जो सूर्य-िकरणें उसपर पड़ रही थीं, उससे उसका गेहुँआ शरीर दमक रहा था। फन काढ़े वह खड़ा था। फन चार इंच से कम चौड़ा क्या होगा ? दो खूबसूरत, मादक आँखें चमक रहीं। जीभें लप-लप करतीं।

क्या किया जाय, यह सवाल उठने भी न पाया कि देखा, देव एक डंडा लिये उस ओर बढ़ रहा है। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था, दुनिया में साढ़े तीन ही वीर है। पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहुँअन और आधा राजा रामचन्द्र । भैंसे, सुअर और गेहुँअन सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचन्द्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी! यों, जो राजा रामचन्द्र से भी ज्यादा वीर -- उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है, और उसे छेड़ने को यह हमारा छोटा साथी देव, एक छोटा-सा डंडा लिये, बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो —हम यह चिल्ला ही रहे थे कि देव साँप से एक लग्गी पर पहुँच चका था। उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो साँप ने फन समेट-कर सिर नीचा कर लिया; हमने समझा अब वह भागेगा। लेकिन, नहीं, ज्योंही देव उससे एक लग्गी पर गया, एकबारगी लगभग एक हाथ सिर उठा, फन को ज्यादा-से-ज्यादा चौड़ाकर, उसने वह फुफ-कार छोड़ी, जिसने कालीनाग की कृष्ण पर की गई फुफकार की याद दिला दी। फफकारें छोडता, वह सिर को लगातार हिला रहा था.

जैसे वह गुस्से में काँप रहा हो। देव, भागो—हमने चिल्लाकर कहा। लेकिन, वह उसका फन देखता, अपना डंडा सँभाले खड़ा था। न साँप एक इंच आगे बढ़ता, न देव के ही पैर आगे या पीछे उठते। इधर हमारा शरीर पसीने-पसीने हो रहा। देव की आँखें गेहुँअन की आँखों पर गड़ी थीं।

भागो—हम फिर चिल्लाये। उसी समय देखा, देव अपने डंडे को सँभाल रहा है और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तौलकर फेंका कि वह जोरों से साँप के फन के ठीक नीचे, जमीन से लगभग एक बालिश्त ऊपर, उसकी गर्दन पर किहए, तड़-से लगा। डंडा इस जोर से लगा कि साँप फन-सिहत एकबारगी उलट गया। किन्तु, दूसरे ही छन वह सँभलकर फिर डटा था। और, इस बार, मालूम होता, सिर्फ उसकी पूँछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर है; नहीं तो वह पूरा-का-पूरा खड़ा है—फन फुलाये, झूमता, फुफकारता। मालूम होता, साक्षात् यमराज तांडव नृत्य कर रहा है! देव का हाथ खाली है; साँप कहीं उसपर टूटा, तो आज वहीं-का-वहीं रह जायगा—मैंने सोचा! लेकिन, किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुँह की ओर बढ़े! देव खड़ा। कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई? भागो, भागो!

लेकिन, यह क्या? फिर तुरत ही साँप आप-ही-आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट्ट-सी आवाज भी सुनी। गिरकर वह लगातार पूँछ पटकने और जमीन से थोड़ा ऊपर सिर उठा-उठाकर फुफकार छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हममें से कुछ की हिम्मत हुई। गुल्ली-डंडा खेलने के लिए जो डंडे थे, उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। मालूम होता, पहला डंडा ऐसा लगा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन 'बाई के झोंके में' वह उठ खड़ा हुआ था। लेकिन, बाई के बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती? वह गिरा और अब अपनी बेचारगी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख, देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खेला-खेलाकर मारा! पहले दो-तीन डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नजदीक जाकर उसके घड़ पर कई डंडे लगाये। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुँह के नजदीक ले जाता, साँप किच-किचाकर पकड़ता, देव खिलखिलाकर हँसता। यों ही बहुत देर तक उस साँप से वह मृत्यु-कीड़ा करता रहा। उसी समय देव के बाबा

एक ओर से आते दीखे । उनकी खाँस सुन देव चौंका और झट-पट बार-बार डंडे बरसाकर साँप का सिर भुत्ती बना, किलका-रियाँ मारता भागा। हम भी उसके साथ भागे।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

देव के बाबा चाहते थे, देव पढ़े। गाँव की पढ़ाई जस-तस समाप्तकर वह शहर के स्कूल में भी गया। लेकिन, वहाँ ज्यादा दिनों तक टिक न सका।

गाँव लौटकर वह अपनी घर-गिरस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छेड़खानी की, उससे उलक्ष गया। बात का जवाब हाथ से, ठेंगे का जवाब लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या दो-पाया, जिससे भिड़ गया, बिना नाथे नहीं छोड़ा। गाँव के सबसे ऊँचे बाँस की फुनगी के पत्ते वह तोड़ता, सबसे ऊँची डाल का फल वह चखता। उसकी भैंस हमेशा हरियरी पाती, उसके बैल बिना जाब के बिचरते। किसीका खेत उजड़ता हो, तो उजड़े—देव को क्या परवा? और, कौन उसके मुँह लगने की गुस्ताखी करे?

उसके चित्रि पर काला धब्बा लगानेवाली कहानियाँ भी थी। लेकिन न जानें क्यों, मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन माभाजी ने डाँटा-डपटा—"क्यों उससे बातें करते हो—मिलते हो, वह बदमाश है, बदचलन है; तुम पढ़-लिख रहे हो, ऐसे लोगोंकी संगत और चाहत अच्छी नहीं।" जब वह नाराजी में बकते, मैं चुप-चाप सुनता। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन, सब जान-सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख सकता था। क्यों? मैं तब इस तरह के तक का आदी भी नहीं था।

एक दिन शाम का वक्त । मैं छुट्टी में घर आया था। प्रकृति-प्रेमी स्वभाव मुझे गाँव से खींच सरेह की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शकरकंद की लित्तयाँ इतनी घनी हो गई थीं कि उनपर पैर रखने में मखमल का मजा आता था। लित्यों में जहाँ-तहाँ लाल-लाल फूल भी आ गये थे——मानों हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियाँ खिली हों। मैं उसपर बैठ गया।—देव, कुछ गाओ।

"खूब! कभी मुझे गाते सुना है?"

"अच्छा, एक कहानी!"

कैसी? आपबीती!—वह मुस्कुरा पड़ा। देव में हमने हमेशा यह गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। वह अपनी प्रेम-कथाएँ कहने लगा—देहात के वे 'रोमांस' और उन रोमांसों के वे अनोखें 'ऐडवेंचर'। कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटीं, मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देख, अब चलें, कहकर हम चल पड़े।

थोड़ी दूर साथ आये। एकाएक देव चुप हो गया। फिर बोला— "अच्छा, आप मेरा साथ क्यों करते हैं, आपकी शिकायत होती है न?"

"पगला, शिकायत की तुम्हें क्या परवा, ऐसी बातें न किया करो।" वह फिर चुप हो रहा और बड़ी संजीदगी से बोला—"अच्छा, कोई एक काम आप मुझसे कहिए, जो में करूँ। कोई अच्छा काम, जो देश के लिए भी फ़ायदे का हो।"

मुझे याद आया, में कभी-कभी देव से देश-दशा पर कुछ बातें कर लिया करता था। मालूम होता, वे बातें उसके हृदय में गड़-सी गई थीं। किन्तु, आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश! खैर, कुछ कहना चाहिए, कह दिया—ज्यादा क्या करोगे, खादी पहनो।

लेकिन, खादी तो शहर में ही मिलती हैं! और, कोई शहर यहाँ से २०-२२ मील से कम दूर नहीं। पर, देव को मानों अपनी इस कैंफियत पर कुछ झेंप हुई। बोला ——अच्छा, में किसी तरह मँगा लूँगा।

देव ने जिस दिन खादी पहनी, गाँव में एक अजीब दिल्लगी रही। लोग आपस में कहते—"सौ-सौ चूहे खाय के बिलाई चली हज को!" किन्तु, देव के मुँह पर कोई क्या बोलता?

#### $\times$ $\times$ $\times$

सन् तीस का तूफान खत्म ही हुआ था कि बत्तीस की आँधी जोरों पर चल निकली। साढ़े चार हजार बद-दिमाग़ों के साथ मैं भी पटना कैम्प जेल के मज़े ले रहा था।

रोज नंये लोगों के झुंड आते, पुरानों के जाते। यह आने-जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष-

विषाद नहीं रह गया था। महासागर में कितनी निदयौं गिरतीं, कितना जल भाप बनकर उड़ता—वह अपनी ही तरंगों में मस्त; घट-बढ़ का वहाँ सवाल कहाँ ?

लेकिन, एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा और जब पता चला, वह देव है, तब आश्चर्य और आनन्द का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम सम्बन्ध रह गया था। मैं लेखक था, सम्पादक था, देशभक्त था, नेता था। अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज-खबर भी रखता?

और, देव जेल में ? यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी।

किन्तु, आनन्द के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी? उसे अपने ही वार्ड में ले आया। शाम का ही वक्त था। खाने-पीने के बाद तुरत ही वार्ड-बन्दी हुई। भीतर गाँव-घर का हाल-चाल पूछते, बितयाते हम दोनोंको नींद आ गई। हम पास-पास सोये थे। सोये ही थे कि बीच में मेरी नीद टूटी और पाया देव कुछ कराह रहा है—जैसे मर्मान्तक पीड़ा होने पर धीरे-धीरे, लेकिन बड़े दर्द से, लोग कराहते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता, बुरा सपना — मैंने झकझोरकर उसे उठा दिया। वह जगा। लेकिन, पूछने पर कुछ बोला नहीं। फिर उसे नींद आई, तो वही बात। एक बार और उठाया। लेकिन, कितनी बार उठाता उसे?

कल कुनकुन ने, जो उसके साथ आया था, इसका रहस्य बताया ।

अब यह देव वह पुराना देव नहीं है।

देव अपने थाने का एकछत्र नेता होकर इस बार यहाँ अप्या है। नेता? हाँ।हाँ।

लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी है उसे ?

देव का थाना, ज़िला-भर में क्या, अपने काम से सारे प्रांत में, प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। कांग्रेस-बुलेटिनों में उसकी चर्चा। सत्या-ग्रिहियों की टोलियाँ लगातार सरकार को परीशान और सब-डिवीजन की छोटी-सी सब-जेल को आबाद किये रहतीं। जिले के अधिकारी बड़े घपले में। पुलिस के धावे, जब्तियाँ, जेल, जुर्माने, कुछ भी कार-गर साबित न हुए। जबतक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ जाता,

तबतक सब घर-पकड़ फिजूल थी, और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएँ बार-बार बेकार जा चुकी थीं।

किन्तु, पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटककर न कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब योड़ा जेल का मजा लिया जाय, उसने तय किया। खबर कर दी गई, अमुक दिन थाने पर जुलूस जायगा और नेतृत्व करेगा देव। दारोगाजी को अपनी ताक़त पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इन्सपेक्टर साहब आये — पाँच हाथ का वह भीमकाय इन्सपेक्टर! जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया, कुनकुन वगैरह कई और। थाने की छोटी-सी हवालात में सब टूँस दिये गये! शाम बीती, रात आई, आधी रात। सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली। देव उठाया गया। वह बग़ल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद?

उसके बाद.....कुनकुन के चेहरे पर गुस्सा था, आँखें सुर्ख हो गई। वह बोला—पूछिए नहीं, उसके बाद क्या हुआ ? उफ... इन्सपेक्टर ने......उफ......

हम उसका गर्जन-तर्जन सुन रहे थे। लगातार तड़ाक-फड़ाक सुन रहे थे। किसीके गिरने और उठने की आवाज सुन रहे थे। क्या देवजी पर मार पड़ रही हैं?—लेकिन वह चिल्लाते तो नहीं हैं?

और, यही न चिल्लाना तो उनके लिए आफ़त हो गई। इन्सपेक्टर अपने चमड़े-मढ़े डंडे से, थप्पड़ से, घूंसे से, गिर पड़ने पर भारी बूटों से, लगातार प्रहार-पर-प्रहार करता रहा, लेकिन, देवजी चिल्लाते कहाँ तक, उनकी आँखों में आँसू तक न आये। आज तुम्हें रुलाऊँगा या जान से मार डालूँगा—यह थी उसकी आन, और देवजी अपनी शान पर जान दे रहे थे।

हाँ, जान दे रहे थे ! मार खाते-खाते वह बेहोश हो गये। पानी पिला कर होश में लाये गये। रोते हो या मरते हो—उस इन्सपेक्टर के बच्चे ने पूछा। देवजी मुस्करा पड़े। हाँ, दारोगाजी ने खुद हमसे कहा था, देवजी मुस्कुरा पड़े। फिर क्या था, उसने फिर डंडे, लात-घूँसे और बूट के प्रहार शुरू किये। देव फिर बेहोश। बेहोश होकर जब देवजी गिरे, उनकी छाती पर वह बूट-सहित चढ़ गया और हुमचने लगा। दो-तीन हुमच—देवजी के मुँह से खून निकल आया—

खून, हजूर खून—दारोग्रा चिल्ला पड़ा।

मरने दो साले को—कोध से आग-बबूला वह इन्सपेक्टर बोला—इसने हमें तंग-तंग कर रखा था।

लेकिन, कहना जितना आसान था, खून करना अगर उतना ही आसान होता! उसने भी परिस्थिति की गम्भीरता का अनुभव किया। इधर खटपट सुन हमने भी हवालात से होहल्ला किया। सुना, वह हमारी खबर लेने को भी हुमका। लेकिन, दारोगा ने हस्तक्षेप किया— हजूर, अगर यह बात लोगोंको मालूम हुई, हममें से एक भी इस रात को जिन्दा न बचेगा—आप इस जवार को नहीं जानते, हजूर!

इन्सपेक्टर उसी समय वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद दारोगाजी देवजी को लिये हमारे पास आये।

उफ़---उनकी हालत! सारा शरीर क्षत-विक्षत!

लेकिन देवजी ने जरा उफ़ भी न की—न ये बातें कहीं! उस रात को ही मोटर से हमलोग सब-डिविजनल जेल में भेज दिये गये। कल होते-होते देवजी का समूचा शरीर फूल उठा। दवादारू हुई। ऊपर से अच्छे भी हुए। लेकिन, पीड़ा को ऊपर न आने देने की उन्होंने जो मर्मान्तक चेष्टा की, उसने, मालूम होता है, पीड़ा को उनके मर्म तक पहुँचा दिया है। तबसे ही रात में, जब वह सोते हैं, यों ही कँहरते रहते हैं——कुनकुन ने कहा और एक लम्बी साँस लीं।

दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौरदौराथा। किन्तु, उस काले निशानों-वाली देह के अंदर जो आत्माथी?——उज्ज्वल, ज्वलन्त, दिव्य, ऊर्जस्वल!



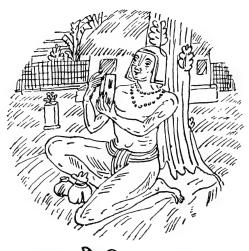

# वालगोबिन भगत

न जाने वह कौन-सी प्रेरणा थी, जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब-जब वह सामने आता, में झुककर उससे राम-राम किये बिना नहीं रहता। माना, वे मेरे बचपन के दिन थे, किन्तु ब्राह्मणता उस समय सोलहो कला से मुझपर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जप होता, धूप-हवन जलाये जाते, चंदन-तिलक किया जाता और इन सारी चेष्टाओं से 'ब्रह्म' को जानकर पक्का 'ब्राह्मण' बनने की कोशिशें होतीं—ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः! इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगोंका पालागन करना छोड़ दिया था, जिन्हें गाँव के नाते से बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं, और, कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का यह तेली—यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता ? तेली—जिसका मुँह देखने के बाद यात्रा सुफल नहीं होती—ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। तेलिया-मसान, यह घृणास्पद आस्पद जुड़ा था, जिस जाति के

साथ! और, तब तक मुझमें वह ज्ञान भी नहीं था कि समझूँ कि ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणिततम मनोवृत्ति की सूचक हैं!

हाँ, बालगोबिन भगत तेली थे। किंतु तेलियों में साधारणतः पाये जानेवाला काला रंग नहीं था उनका। मँझोले कद के गोरे-चिट्टे आदमी थे। साठ से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गयेथे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किन्तु, हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किये रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी-मात्र और सिर में कबीरपंथियों की-सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही, औरतों के टीका की तरह, शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बाँधे रहते।

ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाय कि बालगोबिन भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबारी भी थी, एक अच्छा साफ़-सुथरा मकान भी था।

किंतु, खेतीबारी करते, परिवार रखते भी, बालगोबिन भगत साधु थे—साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरनेवाले। कबीर को 'साहब' मानते थे, उन्हीं गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसीसे भी दोट्क बात करने में संकोच नहीं करते, न किसीसे खामखाह झगड़ा मोल लेते। किसीकी चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी-कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगोंको कुतूहल होता!—कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते! वह गृहस्थ थे; लेकिन, उनकी सब चीज 'साहब' की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते—जो उनके घर से चार कोस दूर पर था—एक कबीरपंथी मठ से मतलब! वह दरबार में 'भेंट' रूप रख लिया जाकर 'प्रसाद' रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसीसे गुजर चलाते!

इन सबके ऊपर, में तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर-जो

सदा-सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे-सादे पद, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते।

आसाढ़ की रिमझिम है। समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी-भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा; धूप का नाम नहीं। ठंढी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर-तरंग झंकार-सी कर उठी। यह क्या है—यह कौन है! यह पूछना न पड़ेगा। वालगोबिन भगत समूचा शरीर कीचड़ में लियड़े, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक-एक धान के पौदे को, पंक्तिबद्ध, खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक-एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर, स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछको इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगोंके कानों की ओर! बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं; मेंड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं; हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं; रोपनी करनेवालों की अंगुलियाँ एक अजीब कम से चलने लगती हैं! बालगोबिन भगत का यह संगीत है या जादू!

भादों की वह अंधेरी अधरितया। अभी, थोड़ी ही देर पहले मूसल-धार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्र-टर्र बालगोबिन भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकतीं। उनकी खँजड़ी डिमक-डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं— "गोदी में पियवा, चमक उठे सिखया, चिहुँक उठे ना!" हाँ, पिया तो गोद में ही है, किन्तु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुँक उठती है। उस भरे—बादलोंबाले भादों की आधीरात में उनका यह गाना अँधेरे में अकस्मात् कौंध उठनेवाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता? अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बालगोबिन भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है! —तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा!

कातिक आया नहीं कि बालगोबिन भगत की प्रभातियाँ शुरू हुईं, जो फागुन तक चला करतीं। इन दिनों वह सबेरे ही उठते। न जाने किस वक़्त जगकर वह नदी-स्नान को जाते—गाँव से दो मील दूर! वहाँसे नहा-धोकर लौटते और गाँव के बाहर ही, पोखरे के

ऊँचे भिड पर, अपनी खँजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोनेवाला हूँ; किन्तु, एक दिन, माध की उस दाँता-किट-किटवाली भोर में भी, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर—सबपर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह, काली कमली ओढ़े, बालगोबिन भगत अपनी खँजड़ी लिये बैठे थे। उनके मुँह से शब्दों का ताँता लगा था, उनकी अंगुलियाँ खँजड़ी पर लगा-तार चल रही थीं। गाते-गाते इतने मस्त हो जाते, इतने मुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता, अब खड़े हो जायँगे। कमली तो बार-वार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कँपकँपा रहा था, किन्तु, तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रमबिंदु, जब-तब, चमक ही पड़ते।

गर्मियों में उनकी 'संझा' कितनी ही ऊमसभरी शाम को न शीतल करती! अपने घर के आँगन में आसन जमा बैठते। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खँजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बालगोबिन भगत कह जाते, उनकी प्रेमी-मंडली उसे दुहराती, तिहराती। धीरे-धीरे स्वर ऊँचा होने लगता—एक निश्चित ताल, एक निश्चित गित से। उस ताल-स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे-धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते-होते, एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खँजड़ी लिये बालगोबिन भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आँगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है!

बालगोबिन भगत की संगीत-साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। एकलौता बेटा था वह! कुछ सुस्त और बोदा-सा था, किंतु इसी कारण बालगोबिन भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदिमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मुहब्बत के ज्यादा हक़दार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी

प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत–कुछ दुनियादारी से निवृत कर दिया था उसने । उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगोंको कहाँ फुर्सत! किन्तु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना, बालगोबिन भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। बेटे को आँगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सुफोद कपड़े से ढाँक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उसपर बिखरा दिये हैं; फूल और तुलसीदल भी। सिरहाने एक चिराग़ जला रखा है। और, उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाये गीत गाये चले जा रहे हैं! वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है, जिसे गाँव की स्त्रियाँ चुप कराने की कोशिश कर रही है। किन्त्, बालगोबिन भगत गाये जा रहे हैं! हाँ, गाते-गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? मैं कभी-कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गये। किंतु, नहीं, वह जो-कुछ कह रहे थे, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था-वह चरम विश्वास, जो हमेशा ही मृत्य पर विजयी होता आया है।

बेट के किया-कर्म में तूल नही किया; पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्योंही श्राद्ध की अविध पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु, पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगतजी की सेवा-बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन, भगतजी का कहना था—नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्म नहीं है इसकी। मन मतंग है, कहीं इसने गलती से नीच-ऊँच में पैर रख दिये तो। नहीं-नहीं, तू जा। इधर पतोहू रो-रोकर कहती—में चली जाऊँगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनायगा. बीमार पड़ें, तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? में पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए! लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो, में ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा—यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती?

बालगोबिन भगत की मौत उन्हीके अनुरूप हुई। बह हर वर्ष गंगा-स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, जितना संत-समागम और लोक-दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब तीस कोस पर गंगा थी। साधु को सम्बल लेने का क्या हक? और, ग्रहस्य किसीसे भिक्षा क्यों माँगे? अतः, घर से खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खँजड़ी बजाते, गाते जाते; जहाँ प्यास लगती, पानी पी लेते। चार-पाँच दिन आने-जाने में लगते; किन्तु, इस लम्बे उपवास में भी वही मस्ती! अब बुढ़ापा आ गया था, किन्तू टेक वही जवानीवाली । इस बार लौटे, तो तबीयत कुछ सस्त थी। खाने-पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम-व्रत तो छोड़नेवाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान-ध्यान, खेतीबारी देखना। दिन-दिन छीजने लगे। लोगोंने नहाने-धोने से मना किया, आराम करने को कहा। किंतु, हँसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाये, किन्तु, मालूम होता, जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगोंने गीत नहीं सुना, जाकर देखा, तो बालगोबिन भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है!





मैं ज़िंदगी में पहले-पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं शहबाला था। पालकी पर भैया थे, मैं था। चार मुस्तंडे कहार हमें ढोये जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे, ऊपर कारचोबी का काम चमचम कर रहा। आगे-पीछे बाजे बज रहे—ढोल, शहनाई, बाँसुरी, ताशे, सिंघे। सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा। बगल में बलम लिये और पताके फहराते पायक चल रहे। हमारे बोदल ठाकुर हजाम हमपर चँवर डुला रहे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर-से आगे निकल गये थे, हाथी के घंटे हम सुन रहे थे।

भैया सजे-सजाये थे । रंगीन, चकमक कपड़े पहने, सर पर जरी की टोपी दिये । उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी, आँखों में काजल था, एक रूमाल से वह, मसें भीगी हुई हैं जिनपर, अपने उन अधरों को ढाँपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या-क्या भाव उठ रहे थे? किन्तु में तो मस्त था अपनी इस पहली बरात-यात्रा पर, बाजे-गाजों पर। हाँ, कभी-कभी सोचता, भौजी को भैया से पहले तो मैं ही देखूँगा न!

शाम को बरात दरवाजे लगी। अच्छी बरात थी, अच्छा परिछावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया की ससुराल का वह खपरैल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्सों में स्त्रियों का एक अच्छा-खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में पान-सुपारी रखे गये, रुपये रखे गये, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया की इस आवभगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठठा पड़ी—हँसी की एक तरंग-सी उठ गई! सभी स्त्रियाँ—नहीं युवतियाँ—ठहाके मारकर जोर-जोर से हँस रही थीं।

इस हँसी के साथ ही हमारे कानों में अट्टहासों का एक हजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बरातियों में दिल्लगियाँ चल रही थीं। दोनों पक्ष जवानदराजी से नहीं, अट्टहासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिशें कर रहे थे। बहुत देर तक हुँसी होती रही, किन्तु अन्त में हँसी-हँसी में तनातनी हो गई—मबलन में मानों रेत मिल गई। बरात में मेरे फूफाजी भी आये हुए थे। मेरे फूफाजी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चम्पारण में उनका घर था। उसे जमाने में, उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखाने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लम्बे घुँघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से दो हिस्सों में बड़ी सुघराई से बाँटे रहते। भैया की ससुराल का गाँव, संस्कृति के लिहाज से, बहुत पिछड़ा था, इसमें तो शक ही नहीं। फुफाजी के इस बाल पर किसीने भट्टा मजाक कर दिया। फूफाजी शरीफ थे, चुप रहे। किन्तु, हमारे पक्षवालों ने इसे बुरा मान लिया-उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा ! बात-बात में बात बढ़ गई--किसीने गुस्से में कह दिया, बरात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हरदंग मच रहा!

'चलो चलो' और 'घरो घरो' का दौरदौरा हुआ। घोड़ेवाले तो घोड़े दौड़ाकर निकल गये, हाथी को लोगोंने लट्ठ से घेर लिया। बराती-सराती इस तरह से मिल गये कि समझ में नहीं आता था, कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग मे चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे दस गज आगे घसीट ले जाता, तो कभी दूसरा पक्ष दस गज पीछे। बिचारे कहार हक्के-बक्के बने हुए थे। कभी-कभी मैं पालकी में से ही लाठियों की खटखट मुनता। यह अजीब बरात ! पहली ही बरात का यह अजीब अनुभव ! खैर, थोड़ी देर में फिर शांति हुई । मेरे बाबा बड़े ही शांतिचित्त व्यक्ति थे । उन्हींके प्रयत्न से शांति हुई । बरात जनवासे में आई । जब सबलोग निश्चिन्त हुए, बाबा को कहते सुना—''बुरी जगह पोते की शादी की ! भगवान इनकी छाप से इनके बालबच्चों को बचाये ।''

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है, जो मरुभूमि में 'ओयसिस' का। धधकती हुई बालू की लू-लपट में दिन-दिन, रात-रात चलते-चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी-हरी फुनगी देखता है, उसकी आँखें ही नहीं तृष्त हो जातीं, उसके शरीर का रोम-रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक-एक रक्त-बिन्दु नृत्यशील हो उठता है। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरीतिमामय हो जाता है; खजूरों की उस झुरमुट में वह मीठे फल और मीठा पानी पाता है। एकाध दिन वहीं रहकर वह आनन्द मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है, आगे—जहाँ, फिर वहीं अनन्त बालुका-राशि है।

भारतीय जीवन में यह जो रूखा-सूखापन सर्वत्र दीख पड़ता है, उसका कारण ढूँढ़ने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन, आप जिधर जाइए, इधर-उधर जिधर नज़र दौड़ाइए, उसका राज्य-साम्प्राज्य पायँगे। खिंचा-खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला-पतला शरीर, मुर्झाया मुर्दा-सा मन — यही है भारतीय मानवता का साधारण ढाँचा। जो कम बोले, हँसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराये, हमेशा अपने इर्द-गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाये रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेलकूद में मन लगा, गाने-बजाने का शौक हुआ या नाट्य-प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस, वह लोगोंकी नज़रों से गिरा। मानता हूँ, हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दीवाली सजाते हैं, कितु वे हमारी जिन्दगी के 'पासिंग फेज़' हैं। हमारी जिन्दगी के साथ नत्थी है बारहमासा महर्रम—-मनहसियत, मर्दनी!

परिवार को हो लीजिए। पित अपनी पत्नी से बचे-बचे फिरने की कोशिश करता है—पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना? चुपचोरी से मिलो, होंठ-होंठ से बातें करो और देखो, हैंसी घूँघट या

रूमाल से बाहर न निकले! बेटी-बेटे अपने पिता-माता के सामने हँसना-इठलाना बुरा समझते हैं। किसीके घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब तो मानों सबके मुँह पर ताला लग गया! जवान बहनें भाई के सामने आने-जाने में संकोच करती हैं, तो भाई भी उनसे अलग-अलग हो रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी को छाया भी बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएँ सास को देखते हो सहम उठती हैं—जेठानो सास नं० २ का काम करती हैं। जो लड़की हँसती-खेलती, चुहलें करती या तेजी से चलती है, उसकी जिन्दगी मुहाल—"तिरिया चंचल अति बुरी!" क्या कि गिरधरदास नहीं कह गये हैं?

इस तरह के निरानन्द और निस्पन्द जीवन में भौजी की स्थिति
—सचमुच अरब में हरा-भरा नखिलस्तान! घर-भर में और कहीं
जो कुछ हो, जहाँ भौजी, वहाँ विनोद और व्यंग्य हमेशा में डराया
करते हैं, रंग जहाँ तरंग पैदा करता है। किशोरी ननदें और नौजवान
देवरों का जमघट—हाहा-हाहा, होही-होही—लपट-झपट, उठा-पटक!
छोटे-छोटे बच्चे-बिच्चयाँ भी जहाँ अपनेको रस में शराबोर करने से
बाज नहीं आतीं!

भौजी आईं, मेरा घर भी आनन्दकुंज बन गया। भौजी अभी बिलकुल किशोरी थीं। उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था, उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लम्बी पतली छड़ी-सी! लेकिन सोने की छड़ी नहीं—इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा। उनका वर्ण द्वविड़-आर्य-रक्त के सुन्दर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट; भवें उठी हुई पतली-पतली। काले बालों में घुँघरालापन—जब उन्हें खोलती, तब अजीब लहरदार मालूम होते वे—गिर्दाबों से भरी यमुना की धारा! नाक ललाट के नजदीक जाकर जरा चिपक-सी गई, किन्तु उसका अग्रभाग काफो सुन्दर, मोहक! होंठ कुछ मोटे, किन्तु चिबुक का रसीलापन उनके इस किंचित् ऐब को ढँक देता। और, उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुन्दर, चमकीले दाँत थे!—जब भौजी हँसती, सचमुच मोती झड़ने लगते! मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालुम होता था।

थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह-सूत्र में बाँघ लिया; घर की बड़ी-बूढ़ियों की भी वह प्रशंसापात्र बन गई। भौजी उनका सेवा-सत्कार करतीं, उनके आदेशों को सिर-आँखों पर लेतीं। भौजी में हुनर भी अच्छे थे। वह बिढ़िया सिलाई करतीं, कसीदा काढ़तीं। जब खाना बनाने लगीं, उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनातीं, बहुत ही बिढ़िया ढंग से परोसतीं। परोसने की भी एक कला होती है, यह भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी की तारीफ़ें होतीं, भैया की माँ, मेरी चाची, फूली नहीं समातीं। ऐसी सुन्दर सुघड़ पतोहू पाकर भला कौन सास अपने को कृतकृत्य नहीं समझेगी?

भौजी का घर हम देवरों का केलि-भवन था। ज्योंही गाँव की पाठशाला से छुट्टी मिली, हम दौड़े-दौड़े भौजी के घर में घुसे। भौजी हँसकर हमारा स्वागत करतीं, जलपान करातीं, सुपारी-लोंग देतीं, जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी से गप्पे लड़तीं, खेल होते। दिल्लिगियाँ होतीं, गालियाँ होती, हाथापाई और धमाचौकड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थीं, हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी-कभी हम मौज में आते, तो उस छोटे से घर में ही आँख-मिचौनी भी खेल लेते। गृहस्य का घर था, लम्बा-चौड़ा--अगल-बगल, जगह-जगह, अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थीं। एक कोने में एक बड़ा-सा काठ का संद्क था। हम उन्हीं की आड़ में छिपते-छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सुझी। में एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी घरन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने-कोने में खोजकर हार गई। कोठियों की ओट में, सन्दुक के पीछे और नीचे मैं नहीं मिला, तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झाँकना शुरू किया। इसी समय में धरन पर से अट्टहास कर उठा। वह चौंकों, चिकत हुई। तबतक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था, वह मुझे लिये-दिये खाट पर आ रहीं। हँसते-हँसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग रही थी!

उस साल जो पहली होली आई, उसकी बात मत पूछिए! वसन्तपंचमी से होलिका-दहन तक, एक महीना दस दिनों तक, हम रंग में शराबोर थे। कहीसे खेलते-कूदते आये, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में हुदक्का दे दिया या हैमने ही उनके गालों पर अबीर मल दी। खास होली के दिन, पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी-पानी से चहबोच दिया और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गाँव भर की ननदें और देवर आये थे, सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर-बात भौजी ने उसी प्रेमभाव से की। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग यह भूल ही

गये कि भौजी उस गाँव से आई हैं, जिसकी निन्दा करते ही सभी बराती लौटे थे।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इसके दस बरस बाद की बात है!

में अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी-कभी ही घर पर जाना होता है। घर भी वह पुराना घर नहीं रह गया। समूचा शोराजा बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं, आपस में बाँट-बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं, भौजी भी हमसे अलग हैं। उनकी सास, मेरी चाची मर चुकी हैं, अब भौजी ही अपने घर की मालकिन हैं। उनकी गोद में एक बच्चा है—मेरा प्यारा भतीजा।

लोगोंके चूल्हे हो नहीं अलग हुए हैं, दिल भी जुदा हो चुके हैं। न वह प्रेमभाव है, न वह शोल-स्वभाव। सारा घर कलह में फँसा हुआ है। मर्द तो भर-दिन काम-धंधे में फँसे रहते हैं, अलग-अलग खेत-खिलहानों में लगे रहते; किन्तु औरतें तो एक ही आंगन में, रूटीन के दो-चार काम—खाना बनाना आदि—करतीं और बाकी समय में हुक्का पो-पीकर झगड़तीं। खाना बनाते समय भी उनके मुँह बंद रखने की तो जरूरत नहीं होती! कलह-कलह-कलह! सारा घर जैसे नरक बन गया। घर के कुछ बुजुर्ग—जैसे बाबा या बड़े चाचा—खाने आते, तो कुछ देर के लिए जैसे विरामसंधि हो जाती, नहीं तो कलह का चर्खा दिन-रात चला करता, हाँ, निद्रा-माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दें!

और, इस कलह में भौजी का स्थान—कुछ पूछिए मत? खानदान और प्रारम्भिक वातावरण का क्या असर होता है, स्पष्ट देखिए। दस वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढँपी थी, वह अचानक विस्फोट कर उठी है! जिस मुँह से कभी फूल झड़ते, अब उससे बिष-बुझे तीर निकलते। भौजी की गालियाँ—अरे, कलेजे को भी जैसे आरपार कर जायँ। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है—नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। वह मैं, एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर के इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता, फिर में भौजी के बच्चे को दिन-भर कंधे पर लिये चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के वाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किन्तु, यह क्या ? उस दिन मैं खाने गया। देखा, आँगन में कुहराम मचा है। मैंने धोमे से भौजी से

कहा—थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है। बस क्या था, भौजी बरस पड़ीं और एक-पर-एक ऐसे तीर ताक-ताककर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो, बेहोशी में क्या करने जा रहा था, यह तब पता चला, जब देखा, भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर में किर्वांड़ बंद कर चीत्कार कर रही हैं।

यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने-पर-ताने दिये, जैसे में उनसे रुक जाऊँगा; फिर भागकर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ीं, जैसे मैंने उन्हें पीटा ही हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आये थे और अब मुझे आँगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निस्संदेह, मैं अपने इस गुस्से पर शिमन्दा था। यदि भौजी ने अपना बचाव नहीं किया होता, वक्त पर भैया नहीं आ गये होते, मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता, कह नहीं सकता!

किन्तु, इस घटना से मैंने एक सबक़ लिया। ज्योंही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया और उसीमें चला आया। लेकिन, थोड़े ही दिनों में मैंने देखा, भौजी साधारण स्त्री नहीं हैं। जब-तब वह वहाँ आंकर भी अपने दिल का बुखार उतार जाती हैं। क्या गाँव ही छोड़ देना पड़ेगा, कभी-कभी में सोचता। और, शायद वही करता, अगर एक और बात नहीं होती! और, खास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो, अपनी स्वर्गीया भौजी की जगहँसाई के लिए अपनी क़लम उठाने के पहले उसे तोड़ देना में पसंद करता!

वह क़लम ट्ट जाय, जो निन्दा के लिए ही उठती है!

हमारे एक दोस्त हैं—एक सम्पादक दोस्त। कट्टर राष्ट्रीयता-वादी और हम हैं समाजवादी। अत! ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज होकर अपने पत्र के कालमों को हमें खरी-खोटी सुनाने में सर्फ करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएँ—उफ़, हम तिलिमला उठते हैं!

किन्तु, यह देखा है, ज्योंही सरकार ने हमपर प्रहार किया, या किसी दक्तियानूसी अखबार ने हमारी निन्दा की, बस,

उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी। मानों, उनकी दलील हो—ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें; भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आँख उठानेवाले? आँख उठाओगे, तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी जोश-खरोश से वह टूटते हैं उनकी ओर! और, यह कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख-दुःख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं!

मेरी भौजी की भी यही हालत थी।

वह हमें गालियाँ देतीं, हमसे झगड़े करतीं, हमारी जिन्दगी हराम किये रहतीं। किन्तु, मान लीजिए, वह बक-झक कर रही हों कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खरी-खोटी सुनाने लगी। फिर क्या, भौजी झट उसपर उलट पड़ीं—"किसने तुम्हें कहा, मेरे बीच में पड़ने को? वे बुरे हैं और तुम—हट मेरे सामने से। सूप हँसे छलनी को, जिसमें सहस्सर छेद! में तुम्हें नहीं जानती, डायन कहीं की। किंतु, मुझपर तुम्हारा डायन-पन नहीं चलेगा, में निकाल लूंगी आँख, खीच लूंगी जीभ! ओझा बुला के नंगी नचवा दूंगी—मेरे नैहर में है एक ओझा कि देखते ही डायनें कपड़े खोल देती है। हाँ!—वे बुरे हैं, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा? में समझ लूंगी उनसे। में दबैल हूँ, जो किसीकी मदद खोजूं? निकल, यहाँसे......." योही क्या-क्या न बकने लगीं। वह बेचारी भौंचक, चुप; रफूचक्कर हुई, नहीं तो, हमसे झगड़ा छूट-कर उसीसे जा जुटा। और, इन जबान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाये?

फिर, ज्योंही कोई व्रत-त्योहार आया कि पूरी विरामसंधि हो गई। यों तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्प्र से छोटी दीख पड़ती, चालीसवें वर्ष में भी चेहरे पर आब, दाँतों में चमक, छाती पर उभाड़, चाल में मस्तानापन। किन्तु, व्रत-त्योहारों में अपने को सजधज कर रखने में कभी न चूकतीं। होली में तो जैसे पागल हो उठती। अपने अधबयस—चिन्ता से जर्जर देवरों को खोज-खोज के बुलाती, हाथापाई करतीं, कीचड़ में उन्हें नहलातीं और स्नानादि के बाद उनपर अवीर और अबरख डालतीं। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं, जब भौजी के हाथ से मिट्टी-पानी अबीर-अबरख पाने और मालपुए-गुलगुले खाने का मौका

नहीं मिला हो। भौजो का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा—भौजो, अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम-आप देखा करें। भौजी बोलीं—वाह बबुआ, जवानी ढल गई, तो क्या मन भी ढल गया? बच्चे अपनी होली खेलें, हम अपनी खेलते हैं—उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल! भौजी का रोआँ-रोआँ हँस रहा था!

और, बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता था?

उन झगड़े-झमेलों के बीच भी, मेरे घर आतीं और मेरे बच्चों को उबटन और तेल लगा जातीं, काजल लगा जातीं, उन्हें गोद में लेकर खेलातीं-हँसातीं। एक बार देखा, मेरे बच्चे को गोद में लिये उसकी माँ से झगड़ रही हैं, और ज्योंही बच्चा रो उठता है, झट अपना स्तन उसके मुँह में रख देती हैं!

एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज आई। झगड़ा छोड़, यह कहती हुई दौड़ीं—किसने मेरे बच्चे को मारा? बाज-सी झपटती उस ओर गई और मैंने देखा, बच्चे को लिये दौड़ी आ रही हैं। बच्चा जोर-जोर से रो रहा था, उसे बिढ़नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख, दौड़ो-दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्तियाँ ले आई और जहाँ डंक था, वहाँ लगा दिया—यही देहाती दवा थी। बच्चा थर-थर काँप रहा था। डंक ज्यादा जहरीला था। उसे बुखार हो आया।

जब तक बुखार रहा, भौजी अपना और मेरा घर-आँगन एक किये रहीं। एक जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका। भैया हँसते हुए आये और मेरी रानी की ओर लक्ष्य कर कहा—- "झगड़ा होतो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया।" भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ।

तब तो, आज जब भौजी नहीं हैं, मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की 'धर्म की माँ' समझती है और उन दोनों की शादियों में उसने क्या-क्या न किया? भौजी थीं, तो कलह था, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया है।

में जब-जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है, उनके चरण छू लूँ, उम्प्र में मूझसे बुजुर्ग भी हैं। और, जब-जब भौजी की याद आती है, दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से जा लगते हैं—प्रणाम भौजी!





उस दिन अपने दफ़्तर में कागज के ढेर और काम की भीड़ में बैठा था कि श्रीराम गाँव से आया और कुशलक्षेम पूछने पर बोला— परमेसर बहुत बीमार है, लबेजान, जानें, बेचारा बचता है कि नहीं!

परमेसर मेरी पट्टीदारी का ही एक व्यक्ति हैं, लेकिन न तो इतनी निकटता उससे हैं; दूसरे उसमें ऐव भी ऐसे हैं, जिनको देख़ते हुए, उसके लिए कामधाम छोड़कर दौड़ा-दौड़ा बेनीपुर जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परमेसर फिजूल-ख़र्च है, आवारा है। सारे घर को उसने बरबाद कर दिया। कर्ज पर कर्ज किया, पुश्तानी जमीन बेच ली और अंत में, उस साल, उसने अपनी बीवी के गहने तक बेचकर गाँजा में फूँक दिये। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया है, अपने घरवालों को संकट और कप्ट में डाला है, ख़ुद भी अब फटेहाली में मारा-मारा फिरता है। कम्बख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक — मैंने इस तरह के तर्क से अपने मन को सन्तोष दिया और फिर काम में लग गया। किन्तु, ज्योंही शाम हुई, काम की भीड़ छँटी, थोड़ा निश्चिन्त हुआ, परमेसर का ध्यान फिर

आया और रात की ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया।

यही है परमेसर का घर। पुराने चौपार मकान के बदले यह राममें इंया। एक ही राममें इंया—वही चौकाघर, भंडारघर, शयनघर। उसीमें उसकी माँ रहती और उसकी पत्नी भी; भाई भी, बालबच्चे भी, बूढ़े पिताजी उसीके ओसारे के एक कोने में; और, दूसरे कोने में यह परमेसर, पुआल पर पड़ा है। एक पुराने फटे-चिटे दोहर से हवा के लिए आड़ कर दी गई है। उसे भीषण रोग ने पकड़ा है—अतिसार! १०४ डिग्री का बुखार और दस्त-पर-दस्त हुए चले जा रहे हैं। सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओत-प्रोत। तोभी बेचारी माँ सेवा में लगी, बूढ़ा बाप हाय-तोबा मचाये हुए और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी, सिकुड़ी, सहमी, सिसकती!

अतिसार क्यों हुआ ?—इधर खाने-पीने में दिक्कत थी। कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे। उनके पास हँसते हुए गया और हँसी-हँसी में कच्चे शकरकंद पेटभर टूँस लिया! शकरकंद पचे नहीं, दस्त खुल गये, बुखार दौड़ आया। वह अर्ढेचेतन पड़ा है, कभी-कभी मुश्किल से आँखें खुलती हैं। आँखें—जो बिल्कुल धँसकर कोटर नहीं, गह्वर में चली गई हैं।

तम्बीह का वक्त नहीं था। निकट के आयुर्वेदीय अस्पताल के वैद्यजी को बुलवाया, उन्होंने देखा, दवा दी; किन्तु धीरे से मुझे कहते गये, लक्षण अच्छे नहीं हैं, रात निभ जाय, तो कोई आशा की जाय। वह रात नहीं निभी—परमेसर चलता बना—घरवालों को रुलाकर, गाँववालों को अफसोस में डालकर!

#### $\times$ $\times$ $\times$

गाँववालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ। जब-जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती है, परमेसर के लिए उसाँसें ली जाती हैं।

निस्संदेह परमेसर आवारा था, किन्तु, उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी, जो खुद को ही जलाती है—खुद को जलाती है, लेकिन, दूसरे को रोशनी और गर्मी ही देती है। बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा, तेज था, किंतु, पढ़ा नहीं। बड़ा हुआ, गोरा, छरहरा नौजवान। एक अच्छे घर में शादी हुई उसकी। कालक्रम से बच्चे भी हुए। उसके पिता बिल्कुल सुधुआ थे, अतः सयाना

होते ही घर का मालिक बन बैठा। घर की बागडोर हाथ में आते ही मन की बागडोर ढीली कर दी—मन की, हाथ की। रोज पेठिया जाता, जब-तब शहर जाता, हर मेले में जरूर ही जाता, मौक़ा मिले तो तीरथ की दौड़ भी लगा आता। उसके ही लायक कुछ दोस्त भी मिले उसे। गाँजे के दम लगने लगे। पैतृक संपत्ति स्वाहा होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि परमेसर बिल्कुल अकिंचन हो बैठा।

किन्तु, यह अकिंचनता उसके स्वभाव में परिवर्त्तन नहीं लासकी। गाँजा छूटा, भाँग की चिलम जलने लगी। मेरी ओर भाँग को कोई पूछता नहीं, इधर-उधर सब जगह उसका जंगल-सा लगा रहता है। परमेसर जंगल से खूब दलदार पित्तयाँ चुनकर लाता, सुखाता, सँजोकर रखता, खुद पीता, यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा एक ढोलक और कई जोड़े झाल बने रहते। शाम हुई नहीं कि परमेसर की राममँड़ैया गुलजार हुई। बारह मास, चौबीस पख, उसके दरवाजे पर मंगल मचता। भले ही कई-कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हुआ हो, किन्तु, इससे गाने-बजाने में कोई अंतर नहीं आता। रिसक स्वभाव! दरवाजे पर कुछ फूल के पेड़ जरूर लगे होते और एक बड़ा, गाँव भर से ऊँचा, महावीरी झंडा हमेशा लहराता रहता वहाँ। गाँव के बड़े-बूढ़े उसकी निन्दा करते, भर्त्सना करते, गालियाँ तक देते, किन्तु, बच्चों और नौजवानों का झुंड हमेशा उसके आगे-पीछे दौड़ा फिरता।

खेत में 'तोरी' फूली कि परमेसर की 'होरी' पहुँच गई! सरसों का पीला फूल देखते ही परमेसर ने होली गाना शुरू कर दिया। और, जिस दिन बसंतपंचमी हुई, उस दिन से तो मानों उसे बदमिस्तयों की लाइसेंस मिल गई। पेट काट-काटकर पैसे बचाकर रखता इन दिनों के लिए! डफ पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियाँ लगाई गई, ढोलक पर नया गद दिलाया गया। शाम से ही जो होली शुरू होती, आधी रात के बाद भी हाहा-हूहू से गाँव में कोलाहल मचा रहता।

और, ऐन होली के दिन?

भोर से ही परमेसर के दरवाजे पर तैयारियाँ देखिए। भैंस का दूध कहींसे किसी तरह ऊपर करता, चीनी न हो, तो गुड़ ही सही! बड़ी सिल पर भाँग की पत्तियाँ लोने-के-लोने पीसता, पिसवाता।

उन्हें पानी, दूध और गुड़ में मिलाता, खुद छक-छककर पीता, यारों को पिलाता! फिर उन्हें लेकर गाँव में निकलता — चाहे गृहजन हों या छोटे बच्चे—जो उसके सामने आये, उनपर कीचड़ पड़ी। कोई नाराज़ हो या गालियाँ दे, परमेसर को क्या परवा? होली के दिन की गालियाँ तो आशीर्वाद होती हैं न? गाँव-भर को भयभूथकर वह सरेह में निकलता। जो पिथक उस दिन मेरे गाँव की सीमा से निकले, उनकी तो दुर्गत ही समझिए। कीचड़, गोबर, पानी—बस, सिर से पैर तक उन्हें नहलाया गया। इस कीचड़-उछाल में अजब धमाचौकड़ी मचती। कोई इधर भागा जा रहा, कोई उधर दौड़ रहा —ललकारें दी जा रहीं, हँसी के फव्वारे छूट रहे। इस तरह दुपहरिया आई। तब सब पोखरे में पहुँचे। वहाँ खूब उभकचुभक हुई। तब घर!

भोजन करके परमेसर की होली-मंडली तैयार हो गई। परमेसर अपने हाथ में डफ लेता। नशे के मारे आँखें लाल बनी हुईं और अबीर से उसके चेहरे और शरीर ही की क्या बात, सिर के बाल तक लाल बन रहे। बीच में परमेसर का डफ—चारों ओर झाल, करताल, झाँझ लिये गाने-बजानेवाले, जिन्हें अपार दर्शक घेरे रहते। परमेसर क्या सिर्फ डफ ही बजाता? निस्सन्देह उसके हाथ ताल पर डफ पीटे जाते, किन्तु, उसके तो अंग-अंग मानों गा-बजा रहे! उछलता, कूदता, नाचता, हाहा करता—परमेसर केंद्र में ही नही था, वह इस साजसज्जा का पूरा केंद्र-बिंदु था। गाँव के धनी, गरीब एक-एक के दरवाजे पर गाता, बजाता, स्वाँग भरता, अन्त में वह शिवमन्दिर जाता और वहाँसे बड़ी रान बीते चैत गाते लौटता!

परमेसर के बाद भी मेरे गाँव में होली होती है; किन्तु वैसा रंग कहाँ जम पाता?

योंही दसहरे की दसो रात में वह गाँव में कोलाहल मचाये रहता। मेरे गाँव में इन दसों रात में ओझा लोगों द्वारा भूत खेलाने का रेवाज था। अब करीब-करीब खतम हो रहा है। किन्तु, इस मृत-प्राय चलन में परमेसर ने मानों जान डाल दी थी। अपने दरवाजे पर गाँव-भर के ओझों को नेवता देकर बुला लेता। बीच में धूप जल रही है। धूप के सामने सातों बहन दुर्गा के नाम पर सात जगह चावल, सेंदूर और ओड़हुल के फूल एक पंवित में रख दिये हैं। उस पंवित के आगे एक बेंत की लाल छड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं,

झाँझ बजा रहे हैं। गीत का स्वर उठान की आखिरी चोटी पर पहुँचा नहीं कि उनमें से किसी-न-किसी के शरीर पर कोई भूत-ब्रहम, चुड़ैल, देवी आदि कई कोटि हैं उनके-आया। भूत आते ही ओझा शरीर हिलाने लगे, पहले धीरे-धीरे, फिर जोर-जोर से। शरीर हिलाते-हिलाते बेंत उठाई और उस बेंत से अपने शरीर पर तड-तड लगे मारने । ओझा बेंत से शरीर को पीटे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं-देखो महाराज, घोड़ा कमज़ोर है, ज्यादा पिटाई मत करो। बड़ी आरजू-मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई, तो छड़ी फेंक ओझा केहुनी जमीन पर पटकने लगे--यहाँ तक कि जमीन खोद दी। बत्ती जलाके मुँह में चबा जाना, हाथ पर धधकती आगवाली ढकनी रख लेना आदि करतब भी दिखाये जाते, और अंत में 'भेंटी' ठीकी जाती--मन की बात कहकर, उसकी पूर्ति के उपाय बताकर भूत चला जाता! भूत आते ही दर्शक-मंडली में खलबली मच जाती--अजब-अजब प्रश्न किये जाते, चीजें माँगी जातीं। परमेसर के हाथ में मानों भूतों का सूत्र हो—जिस ओझा पर जिस भूत को चाहे वह मँगा सकता था।

कभी-कभी वह ख़ुद अपने पर भी भूत बुलाता। उसके भूत अजब किस्म के होते, नये हावभाव करते, नई बोलियाँ बोलते और उनके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते ही लोग लोटपोट हो जाते। प्रायः परमेसर के भूत से ही मजलिस खत्म होती—क्योंकि वह खाँव-खाँवकर लोगोंपर—खासकर बच्चों पर टूटता! भगदड़ मच जाती—हंसते-हंसते, परमेसर की यशोगाथा गाते, लोग घर आते।

दीवाली कोई सजावे, लुकाठी भाँजने का इन्तजाम वह करता। वाँस के कोंपलों के सूखे बोकले इकट्ठे कर बाँस की ही कमाचियों में उन्हें गूँथ लेता और शाम होते ही उनमें आग लगाकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरेह को जगमग कर डालता। योंही होली के होलिका-दहन का प्रबंध भी वही करता। गाँव-भर के पुआल, डंठल आदि इकट्ठा कर एक महान टीला बना देता। जो लोग सीधे नहीं देते, उनकी चीजें चोरी भी करा लेता और उसी-पर डाल देता। प्रायः वह खुद हो उसमें आग लगाता और तरह-तरह के कुतूहल से उसे जलाता, बुझाता !

कार्तिक-पूर्णिमा—बस, परमेसर अपनी मंडली के साथ गंगा-स्नान को चला। स्टेशन पर आया, टिकट कौन कटाता है! जब

पैसे रहे, तो भी टिकट कटाना उसकी शान के खिलाफ था; अब तो पैसे प्रायः रहते ही नहीं। रास्ते भर टिकट चेक करनेवालों से आँखिमचौनी हुई जा रही। स्टेशन पर पहुँचने के पहले ज्योंही गाड़ी धीमी हुई कि रफूचक्कर। कदाचित स्टेशन पर पहुँच गया, तो तार के घेरे फौंद-फूँदकर निकल चला। कभी धक्कमधुक्की भी हो गई, तो कभी मारपीट भी कर ली। परमेसर के खयाल से म्लेच्छ को पैसे दे देने के बाद गंगास्नान का कोई महत्त्व नहीं रहता!

पलेजाघाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेसर क्या-क्या न तमाशे करता? कभी सिर पर त्रिपुंड चन्दन किये, गंगा किनारे, यह स्नानार्थियों को सुफल पढ़ा रहा है। कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बना बैठा, लोगोंकी मनोकामना सिद्धि के लिए, भभूत बाँट रहा है! कभी वह ओझा बना कितनी ही कुल-कामिनियों की गोद भर रहा है! इन तमाशों से जो पैसे मिल गये, मंडली-भर में मिठाइयाँ बँटीं, गाँजे उड़े। इन तमाशों में प्रवंचना का भाव कभी नहीं था, था तो सिर्फ मनोरंजन का, आमोद-प्रमोद का। प्रवंचना तो उसमें थी ही नहीं—अगर यह होती, तो बेचारे की यह दुर्गत क्यों होती? वह उनलोगों में था, जो दुनिया में हँसने-हँसाने के लिए ही आते हैं और हँसते-हँसाते ही चल देते है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इधर, आखिर में, जब उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, एक दिन- मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया था—क्यों जी, यह क्या कर रहे हो ? अरे, अपनी ओर नहीं देखों, अपने माता-पिता की ओर तो ध्यान दो, यह भी नहीं तो, अपने बाल-बच्चों की ही जिम्मेवारी समझो। तुम कोई कुंदजहन आदमी नहीं, तुममें काफी अक्ल हैं, बुद्धि है—उससे काम लो। खेती-बारी में मन नहीं लगता, तो कोई दूसरा रोजगार देखों, शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल दो, खा-पी के कुछ पैसे बच ही जायँगे। मैंने कई ऐसे आदिमयों के उदाहरण भी दिये, जो ऐसे छोटे-छोटे रोजगारों से अपनी और अपने परिवार की परविश्व चला रहे थे। उस समय तो कुछ नहीं बोला—कुछ दिनों के बाद सुना, परमेसर ने अखाड़ाघाट पर एक भोजनालय खोला है और इस भोजनालय के लिए, उसके पास—नहीं-नहीं, उसकी पत्नी के पास—जो आखिरी धन—सोने का कंटा था, उसे बेच लिया है!

कंठा बेचने की बात सुनकर में चौंका, किन्तु, फिर सोचा, शायद यही प्रेरणा-रूप में उसे उन्नित की ओर ले जाय। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। किन्तु, मेरी यह धारणा ग़लत निकली। थोड़े दिनों तक तो उसका कारबार अच्छा चला, किन्तु, हाथ में पैसे आते ही फिर भाँग की जगह गाँजे ने लेली और एक कारण तो उसने अजीब ही बतलाया —

"चाचा साहब, खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किन्तु, खिलाने-पिलाने के बाद, कंटाह की तरह, पैसे के लिए पीछे पड़ जाना, यह तो बड़ा किठन काम है। इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गाँजे में फूँके, किन्तु मेरे ज्यादा पैसे तो खानेवालों के जिम्मे रह गये! अच्छा, क्या हुआ—उस जन्म में वे ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊँगा! खूब वसूल कहँगा, उनसे। कैसा—चाचाजी?" वह हँस रहा था, खिलखिल, खलखल।

चाचाजी गुस्से में ! बोले—"और, उस बेचारी का कंठा भी तुमने बरबाद कर दिया !"

"कंठा—कंठा क्या होगा? अब तो आप ही कहते हैं, सबलोग बराबर होंगे त? सबके कंठे होंगे, तो क्या आपलोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? और, आपलोगों का राज न भी हो, तो यह करिया मुसहर की जोरू कौन कंठा पहनती है? चाचाजी, सुख मिलता है या तो तक़दीर से, या मेहनत से। मेहनत मुझसे बनती नहीं, तक़दीर अच्छी नहीं है—फिर, भाँग पीकर हाहा-हीही करना और इसी हँसी-खुशी में जिन्दगी गुजार देना—बस, यही मुझसे होगा, मेरे लिए चिन्ता मत कीजिए......"

मैं गुस्से में चूर उसे कुछ कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हँसता हुआ—मालिक हैं सियाराम, सोच मन काहे करे—गाता चलता बना! मानों मेरी बुद्धिमानो पर व्यंग्य कसता!





आज भी, मेरा खयाल है, अगर आप पटना जेल में जाइए और किसी पुराने क़ैदी, वार्डर या जमादार से बैजूमामा के बारे में पूछिए तो वह एक अजीब ढंग की हँसी हँसकर आपको उनकी एक-दो कहानी जरूर सुनायेगा। बैजुमामा पटना जेल की एक खास चीज है। लगभग तीस वर्षों से वह जेल को आबाद किये हुए है। १९३०, ३२, ३७, ३८, ४०, जब-जब मैं पटना जेल पहुँचा हूँ, तब-तव उनके शुभ दर्शन हुए है, उनसे बातें की है, खूब हॅसा हूँ और हर बार की हँसी के बाद एक अजीब करुणा का अनुभव मैंने किया है।

जब मैंने कहा कि वह तीस साल से इस जेल को आबाद किये हुए हैं, तब आपने यही सोचा होगा, या तो वह कोई 'दामुली' कैदी हैं—-खून करके आये हैं या डाका डालके आये है। या कोई शोहदा जनाकार हैं! या कम-से-कम आदतन अपराधी तो जरूर है! लेकिन में दावे के साथ इन सभी आरोपों का खंडन कर सकता हूँ। उनके चेहरे या चाल-ढाल से, कहींसे भी उनमें आप खुँखार या मुजरिम होने का कोई चिह्न पा नही सकते। तो भी वह जेल में है और तीस वर्षों से हैं। कैसा आश्चर्य?

वह हर बार एक ही अपराध में आते हैं, जिसमें आज तक एक बार में दो साल की क़ैद से ज्यादा की सजा उन्हें नहीं मिली हैं। ज्योंही छूटकर जाते हैं, उसी अपराध को दुहराते हैं और फिर एक दो साल की सजा लेकर पहुँच जाते हैं। वह अपराध क्या है?
——चोरी! आप सोचते होंगे, जरूर वह पक्के चोर हो गये होंगे,
उन्होंने गैंग बना लिया होगा, बड़े-बड़े हाथ साफ करते होंगे, जैसाकि
जेल में एक—दो बार आकर साधारण चोर भी उस्ताद बन जाता
है। लेकिन, अगर वह इस कोटि के चोर होते, तो मुझे उनपर लिखने
की जरूरत नहीं होती! मुझे अपराध-शास्त्र से कोई दिलचस्पी नहीं
कि उनपर अनुसंधान करता!

बैजूमामा एक अजीब चोर हैं। चोरी में तीस साल की सजा वह भुगत चुके, लेकिन अभी तक तीस रुपये वह एक बार कभी नहीं पा सके; नहीं, तो, उनके ही कथनानुसार, आप उन्हें जेल में नहीं पाते। और 'कबीर' के इस दोहे के अनुसार —

> सिंहन के लेंहड़े नहीं, हँसन की नहिं पाँत, लालन की नहिं बोरियाँ, साधुन चले जमात-

उन्होंने आज तक कोई जमात भी नहीं बनाई! तो वह क्या सचमुच साधु हैं? छी:-छी:, मैं एक पुराने चोर को साधु कहूँगा? ऐसी, इतनी बड़ी, गुस्ताखी करके मैं साधु-समाज में कौन-सा मुँह दिखला सकूँगा!

#### $\times$ $\times$ $\times$

में ऊँची श्रेणी का कैदी था; इस जेल में ऐसे लोगोंकी सुख-सुविधा की कोई खास जगह नहीं होने के कारण, मुझे अस्पताल में ही रखा गया था। एक दिन में अस्पताल की ही छोटी-सी बगीची के बीच, छोटे-से आम के पेड़ की छाया में बैठा कलम घिस-घिस कर रहा था, कि देखा एक बूढ़ा मरीज कम्बल ओढ़े उस ओर आ रहा है। वह धीरे-धीरे आया, कमजोरी के कारण डगमगाता हुआ! फूल की क्यारी में बैठ गया—फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कम्बल के नीचे से एक खुरपी निकाल वह धीरे-धीरे इधर-उधर उग आई घासों की निकौनी करने लगा! थोड़ी देर ही वह निकौनी कर पाया होगा कि अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिये उसे ढूँढ़ता हुआ वहाँ पहुँचा और उसे निकौनी करते देख बौखला उठा—मामू, तुम इस बार मरके रहोगे!

बूढ़ा क़ैदी सिटिपटा गया। खुरपी छोड़ दी, कम्बल सम्हाला, दवा के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ काँप रहा था, लड़खड़ाई जबान से उसने मिन्नत के शब्दों में मेट से कहा—माफ करना भैया; दवा दो!

"दवा दूँ; खाक ? दवा खाकर क्या होगा? तुम्हें क्या पड़ी है भला, जो खुरपी लेकर आ बैठे यहाँ? जाय भाड़ में यह बगीचा।"

"हें, हें; यह क्या कहते हो? देखते नहीं, चार दिन मैं बीमार रहा की इतनी घासफूस उग आई!"

"मामू, तू कैदी है, या सरकार का बैल? पुराने कैदी की शान तूने भूल में मिला दी? क्या हम जेल में काम करने आते हैं?"

"मेट भैया, तुम ठीक कहते हो। बिल्कुल ठीक। जेल का सत्यनाश हो, हाकिमों का सत्यानाश हो। लेकिन, प्यारे, मैं क्या कहूँ? न मुझसे बैठा जाता है, न इन फूलों की दुर्गत देखी जाती है। माफ करो; दवा दो—उफ़, जाड़ा लग रहा है!"

बीमार क़ैदी की आँखों में अब आँसू थे—एसे आँसू, जो जबर्दस्ती आँसू वसूल करते हैं! मेट की आँखें भी डबडबा आई। तुम इस बार मरोगे, मामू!—कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दी। हाथ के कम्पन से कुछ दवा उसकी ठुड्ढो पर गिर गई, कुछ गले के नीचे गई। दवा पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठा नहीं रह सका, कम्बल ओढ़े, वहीं लुढ़क गया। थोड़ी देर के बाद वह फिर उठ बैठा। एक बार फिर उसने सभी पेड़-पौधों पर हसरतभरी निगाह डाली और खुरपी हाथ में ले अस्पताल की ओर चलता बना। इस बार जाते समय मैंने गौर से उसकी ओर देखा—साठ साल की उम्म, ताँबे का रंग, चेहरे पर झुरियाँ, बाल एक-एक सफेद, लेकिन इस बीमारी में भी, जब पैर डगमगा रहे थे, वह तनकर जा रहा था, जैसे वह एक नौजवान हो!

#### $\times$ $\times$ $\times$

स्वभावतः मैं उस क़ैदी की ओर आकृष्ट हुआ। वह बैजूमामा थे। इस जेल के क़ैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों मामा—यों कहिए, तमाम पटना जेल के मामा!

अब में बैजूमामा के साथ घुलमिल गया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। वह अपनी खुरपी-कुदाल से दिन-भर झगड़ते रहते और में उन्हींकी बसाई बगीची में एक आम के पेड़ के नीचे बैठ-कर उनकी मेहनत-मशक्कत देखता रहता। जब वह थक जाते, मेरे पास आ जाते। न वह बीड़ी पीते, न खैनी खाते। मैं उनका क्या स्वागत करता भला? जेल का सबसे बडा स्वागत-सत्कार इन्हीं दो नायाब चीजों से हैं। खैर, वह मेरे नजदीक पहुँचकर मुझसे 'सुराज' और 'गान्हींबाबा' के हाल पूछते और में धीरे-धीरे उनकी रामकहानी जानने की कोशिश करता। धीरे-धीरे—क्योंकि देखा, बैजूमामा अपनी जिन्दगी को बन्द किताब बनाकर ही रखना चाहते। साधारण मुजरिमों की तरह अपनी कहानी बढ़ा-चढ़ाकर कहने की बात तो दूर रहे, जब बड़ी खोद-खाद के बाद कुछ कहते भी तो कहते-कहते शर्मीली लड़की की तरह बीच में ही रुक जाते और उनके झुरींदार गालों के रंग में भी कुछ तब्दीली आ जाती! कभी-कभी झुँझलाकर कहते— बाबू, यह पाप की कहानी क्या सुनते हैं आप? चोर-बदमास की बातें कहीं सुनी जाती हैं?

लेकिन, उनकी जिन्दगी की एक-एक कड़ी आखिर मैंने जोड़ी ही।

बैजूमामा इसी पटना जिले के बाढ़ सब-डिवीजन के हैं। एक साधारण किसान थे। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। कहींसे तीस रुपये कर्ज लिया और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले—सुन रखा था, उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं और सस्ते। गंगा पार कर बैल की कई पेठियों में गये, क्योंकि कम-से-कम पैसों में अच्छी-से-अच्छी चीज चाहते थे। इसी दौड़धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घर के बाहर ही बौध देते हैं और उनकी कोई खास रखवाली नहीं करते। पटना जिले में ऐसा नहीं होता है। शैतान ने उनके कानों में धीरे से कहा—बैजू, क्यों न इनमें से एक बैल रात में खोल लो और गंगा पार कर जाओ? यह बात उन्हें भा गई—बैल भी हो जायगा, पैसे भी बच जायँगे। खेती भी निभ जायगी, कर्ज भी नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे, तो कह दिया जायगा, बैल मोल लिया है! बस, हल्दी लगी न फिटकिरी, रंग चोखा—बैजूमामा तैयार हो गये!

एक रात एक गाँव से एक अच्छा-सा बैल खोलकर वह चल पड़े—गंगाजी की ओर। जिस समय बैल खोलने गये थे, उस समय तो हाथ ही काँपे थे। अब, जब दिन उठ आया, उनका समूचा शरीर काँप रहा था—जैसे काँपकाँपी लग गई हो। ठीक से पैर नहीं उठते। जितने लोगोंको देखते, मालूम होता, सब उन्हींकी तलाश में हैं। हर आँख मानों उन्हींकी घूर रही, हर उँगली मानों उन्हींकी ओर

उठ रही, हर कानाफूसी में उन्हींकी बात हो रही। दिन ढलने पर वह एक दिहाती सराय के निकट पहुँचे। उनकी नस-नस ढीली पड़ गई थी। भूख और थकावट से परीशान थे। बैल को एक पेड़ से बाँध, दुकानदार से लोटा-डोरी ले, कूएँ पर गये। हाथ-मुँह धोया। हाथ-मुँह धो ही रहे थे कि देखा, एक दफादार उसी दुकान पर आकर बैठ गया है! ——ऐं, क्या मेरी ही तलाश में है ? क्यों न बैल को छोड़कर भाग चलूँ? तब तो और भी पकड़ जाऊँगा! क्या मुझसे भागा जायगा?......फिर, ऐसा बैल इस जिन्दगी में क्या फिर नसीब हो सकता है? नहीं—नहीं, वह मेरी तलाश में नहीं है।

इस तरह सोच-विचारकर वह दुकान पर आये। दुकानदार से दो पैसे के चने लिये—मुँह में रखते थे चना और पेट में फूट रहा था लावा। चने माँगने के समय इनकी मगही बोली सुनी थी, इसलिए जब चने खा रहे थे, दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया और घर के बाद बैल की चर्चा आई। बोच में ही दफादार पूछ बैठा—यह बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है! कितने में खरीदा? यह सवाल; और बैजूमामा कह रहे थे, सुनते ही उनके होश गायब हो गये। दो-तीन सवाल और, और वह दफादार कूदकर इन्हें पकड़ चुका था—चोट्टा कही का! यह बैल चालीस रुपये का है और बाजितपुर की पेठिया कहीं बुध को लगती है?

बैल भी गया, उनके पैसे भी छिन गये और पिटाई भी कम नहीं लगी। समस्तीपुर के मैजिस्ट्रेट ने एक साल की सजा दी। सजा काटकर निकले, तो फिर कौन-सा मुँह दिखाने घर जाते!——''बंस में कलंक लगाया——''

बंस में कलंक लगाया ?——बैजूमामा आप कौन जात हैं, मैंने अचरज में आकर उनसे पूछा। क्योंकि उनका चेहरा बताता था, किसी अच्छे घर के वह हैं। इस सवाल से वह घबरा गये। फिर कहा—— जेल-टिकट में देखिए न ? दुसाध लिखा है!

"जेल-टिकट में जो-कुछ लिखा हो, आखिर आप हैं कौन जात ? द्साध तो आप हो नहीं सकते ?"

मेरे बार-बार पूछने पर बैजूमामा कुछ उद्विग्न-से हो उठे। उनके चेहरेकी झुर्रियाँ और सघन हो गई। "चोर का क्या नाम-धाम या जात-पाँत? चोर, बस चोर है बाबू! लेकिन हाकिम के सामने तो कुछ बताना ही पड़ता है, बस कुछ लिखा दिया!" — उनकी आवाज में एक हार्दिक पीड़ा थी।

"तो क्या आपका यह नाम भी नहीं है?"

अचरज से उनकी आँखें जैसे चमक गई हों; झट बोले—यह आपने कैसे जाना कि मेरा नाम बैजू नहीं है? बाबू, आप जरूर कोई मंतर जानते हैं।

आखिर बैजूमामा ने अपना नाम भी बताया और गाँव भी; जात भी बताई, घर का पूरा हाल भी बतलाया। मैंने तब पूछा— खैर, यह जो कुछ हुआ, लेकिन आप जनेऊ क्यों नहीं पहनते? बाभनक्षत्री का यह चिह्न तो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे इस प्रश्न से जैसे उन्हें दूसरी ठेस लगी हो, कातर स्वर में बोले— "अब तो मैं भृष्ट हो ही गया; जनेऊ को क्यों भृष्ट करूँ बाबू? एक यही अपराध क्या कम है, जो एक दूसरा भी करूँ?" उनके इस जवाब पर मैंने बताना चाहा कि जेल में जो छुआछूत होती है, उससे जात नहीं जाती, जनेऊ आपको जरूर पहने रहना चाहिए। इसपर उन्होंने कहा—मैं जेल की बात नहीं करता। वाहर जो नसापानी करना पड़ता है।

"तो क्या आप बाहर ताड़ी-दारू पीते हैं?

अब तो जैसे उनका धीरज टूट गया हो। भर्राई आवाज में बोले—"हाय, बाबू, आप कितने भोले हैं! क्या बिना नसा खाये चोरी हो सकती है? निसाचरी काम के लिए पहले निसाचर बन जाना पड़ता है, बाबू!" उद्धिग्नता में हो वह चुपचाप वहाँ से चल दिये।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मुझे पता चला था कि उनके घर पर अब भी गिरस्ती होती है—अच्छी गिरस्ती होती है! भाई मर चुके, दो भतीजे हैं, उनके बाल-बच्चे हैं! मैंने बैजूमामा को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाइए। इस बार छूटिए, तो गंगा-स्नान करके अपने घर पर चले जाइए। भतीजों से सारी बातें कहिए, उनके साथ रहिए। अब बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाय? जेल में मिरयेगा, मिट्टी की दुर्गत होगी। इस आखिरी बात ने उनपर काफी असर किया! एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे—

"क्या कहूँ, बाबू; कई बार यही सोचा। जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला। लेकिन बख्तियारपुर जाते-जाते पैर बैंघ जाते

हैं! सोचता हूँ, खाली हाथ घर कैसे जाऊँ? भतीजे तो मानने भी लगेंगे, पर उनकी बहुएँ तो पराये घर की बेटियाँ ठहरीं—कहेंगी, यह बूढ़ा कहाँसे टपक पड़ा? कुछ लेकर जाऊँ, तो वह भी समझें, कि आखिर कुछ लाया तो है! कम-से-कम एक गाय खरीद करके ही ले चलूँ। एक गाय—तीस में तो अच्छी गाय मिल जाती है। लेकिन ये रुपये कहाँ से आवें? चोर हूँ ही, क्यों न एकाघ हाथ और मार लूँ? किन्तु, जब-जब ऐसा किया, तब-तब, जब तक रुपये पूरे हों, पकड़ लिया गया और फिर यहीं-का-यहीं।"

उफ, तीस रुपये—तीस रुपये! तीस रुपये में बैल और तीस रुपये में गाय! और इसी तीस रुपये में एक की जिन्दगी के तीस साल बर्बाद हो गये! बेचारा तीस के अजीब गोरखधंधे में फँस गया है — में इस तरह सोच ही रहा था कि बैजूमामा फिर बोल उठे —

"एक बात और है, बाबू! जब-जब बाहर जाता हूँ, दिन तो इधर-उधर देखने—सुनने में कट जाते हैं, लेकिन ज्योंही रात में सोने की कोशिश करता हूँ, मालूम होता है, इस जेल के ये सारे पेड़-पौधे मुझे बुला रहे हैं! यह आम का पेड़, ये अमरूद, वह नीम, यह जामुन—सब-के-सब मेरे ही लगाये हुए हैं बाबू! मैंने ही इनके पौधे रोपे, इनकी थालों में पानी दिया, निकौनी की। होते-होते आज ये कितने छितनार हो चले हैं! और इन बेलों, गुलाबों, गेंदों का खान्दान किसने लगाया, बढ़ाया? इसी बैजू ने बाबू! जब बाहर होता हूँ, रात में ये सब-के-सब मुझे पुकारते-से हैं! हाँ, बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती। सोचता हूँ, हाय उस आम की टहनी को न कोई मरोड़ दे, उस नीम को लोग दातुन कर—कर के न सुखा डालें, ये बेले और गुलाब के पौधे बिना सिचाई-निकाई के न कहीं बर्बाद हो जायँ। बस, कुछ इधर-उधर करके दौड़ा-दौड़ा पहुँच जाता हूँ।"

जब बैजूमामा कह रहे थे, मुझे लग रहा था, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं सचमुच जेल में हूँ? मेरी बग़ल में बैठा जो यह सब कह रहा है, क्या यह सचमुच चोर है? क्या चोर का ऐसा ही भोलाभाला चेहरा होता है? क्या उसकी ऐसी ही भोलीभाली बातें हुआ करतीं हैं? और, क्या उसके ऐसे ही काम होते हैं? जिसने पेड़-पौधे से इतनी तदात्मता प्राप्त कर ली है; जिसे पौधे पुकारते, पेड़ बुलाते हैं—क्या वह निम्न कोटि का अधम

अपराधी हो सकता है? अगर यह अपराधी है, तो निस्सन्देह अपराध शब्द का अर्थ हमें बदल देना होगा!

"और बैजूमामा, अपनी होलीवाली कहानी भी बाबू को जरूर मुनाना"—जब एक दिन मेट ने यह कहा, तो देखा, बैजूमामा के चेहरे पह हाँसी की एक हल्की झलक दौड़ गई और उनके दाँत—जो तीस वर्षों से जेल की रोटियाँ चबाते-चबाते आधे-आधे घिस गये थे, लेकिन जिनमें टूटे एक भी नहीं थे—चमक पड़े! "अरे, मेट भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो।" उससे कहकर उन्होंने इधर-उधर की बातों में मुझे बहला देना चाहा। लेकिन, फिर भी मैंने उनसे वह कहानी निकाल ही ली!

एक बार संयोग ऐसा हुआ कि बैजूमामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के ही दिन पड़ गई। ठीक होली के ही दिन—जिस दिन, साल-भर में सिर्फ एक ही दिन, जेल में पकवान बनते हैं! जेल में पकवान! लेकिन आप ताज्जुब न करें, जहाँ भात में भुस्सी मिली होती हैं और रोटी में कंकड़; दाल में छिलके-ही-छिलके रहते हैं और तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसन दिया जाता है, वहाँ के पकवान भी कैसे होंगे—समझ जाइए! लेकिन, पकवान फिर भी पकवान हैं! सरसों के तेल में, गुड़ देकर घुने गेहूँ के आट के पके पूए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर—ये पकवान भी कैदियों की जीभ पर कमपानी नहीं ला देते! महीनों से इसकी प्रतीक्षा की जाती है! बैजूमामा की जीभ भी इसकी कल्पना से कम लार नहीं टपका चुकी थी कि खबर मिली, उसी होली के दिन उनकी रिहाई होनेवाली है! आह रे, यह क्या गजब हुआ?

बैजूमामा ने जमादार साहब से बहुत ही गिड़गिड़ाकर आरजूर मिन्नत की कि किसी तरह जेलर बाबू से कह-सुनकर उनकी रिहाई की तारीख एक दिन और बढ़ा दें, लेकिन जमादार साहब ने पहले समझाकर, फिर डाँटकर कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। खैर, रिहाई का दिन पहुँचा। वह गेट पर लाये गये, तो उन्होंने देखा, पूए बनाने के लिये तेल और कड़ाह भीतर भेजे जा रहे हैं। पकवान के इन सामानों को देखकर उनकी आँखें छलछला आईं। जेलर साहब का ध्यान बैजूमामा की ओर आकृष्ट हुआ—भला, उनको कौन नहीं पहचानता? जेलर साहब ने समझा, शायद ये आँसू आनन्द के या पश्चात्ताप के हैं। कह बैठे—"क्यों बैजू, अब तो फिर नहीं आओगे न हैं।—हाँ,

मत आना, अब तुम बूढ़ें भी हुए"। उनका यह कहना था कि बैजूमामू की आँखों में सावन-भादो उमड़ आये और हैंधे हुए गले से बोले—

"बाबू; मेरी तकदीर फूट गई, बाबू?"

जेलरें साहब, शरीफ मुसलमान जेलर साहब, यह सुनकर घबड़ा गये। यह क्या बात हुई? पूछा— "क्या हुआ है, बताओ बैजू!" कोई ग्रमी की खबर आई है क्या—वह मन-ही—मन सोचने लगे। बैजूमामा बोले—हजूर, आपका इसमें क्या हाथ; मेरी ही तकदीर फूट गई, बाबू!

अरे, क्या हुआ बैजू ?——जेलर साहब की उत्सुकता में अब करुणा की मंदाकिनी मिल रही थी। इधर, बैजूमामा की आँखों के बादल में झड़ी लग गई और हिचकियाँ लेते हुए बोले——

"हाय सरकार, जब तेल और कड़ाह भीतर जा रहे हैं, तो मैं बाहर भेजा जा रहा हूँ। भरे बरत के दिन मैं निकाला जा रहा ..." वह आगे बोल न सके। इधर जेलर साहब ठठाकर हाँस पड़े और अपनी जेब से एक रुपया निकाल कर, बैजूमामा को देते हुए बोले कि जाओ, बाजार में इसीके पूए खरीद कर खा लेना। लेकिन, इन चाँदी के चमचम टुकड़े का जरा भी मोह उनके मन में क्यों होने लगा? रुपया जेलर बाबू के पैर पर रख दिया और एक दिन के लिए और भी जेल में रखे जाने की विनती की। जेलरसाहब ने इस बारे में अपनी असमर्थता दिखाई। रुपया बार-बार के आग्रह पर भी नहीं ले कर, धोती की खूँट से औं सू पोछते, बैजूमामा बाहर चले आये।

बाहर चारों ओर होली का हुरदंग मचा था। रंग-अबीर उड़ रही थी, गाने-बजाने हो रहे थे। जेल से जो तीन आने पैसे मिले थे, उनका सत्तू खरीद कर बैजूमामा ने खाया और दिन-भर इधर-उधर, अन्यमनस्क, तमाशे देखते रहे। शाम को स्टेशन के माल-गुदाम के सामने जाकर लेट रहे और कुछ अंधेरा होने पर एक बैलगाड़ी के निकट बँधे जोड़े बैल को खोलकर ले चले। गाड़ीवान दिन-भर के धूमधड़क्के से कुछ ऐसा मस्त होकर सोया था कि उसे कुछ सुध नहीं रह गई थी! अब बैजूमामा क्या करें? वह खुद चिल्ला-कर कहने लगे—"ओ गाड़ीवान, ओ गाड़ीवान, कैसा बेवकूफ-सा सोया है; और चोर तेरे बैल लिये जा रहे हैं।" 'बैल' यह शब्द कान में

पड़ते ही गाड़ीवान चौंक उठा और जिस ओर से आवाज आई थी, दौड़ा। उसे दौड़ते देख बैजूमामा ने भागने का बहाना किया। वह पकड़ लिये गये, कुछ घुस्से खाये, रातभर हाजत में रहे और भोर में फिर जेल में हाजिर!

जेलभर में हल्ला हो गया—बैजूमामा आ गये, आ गये! किंतु बैजूमामा तो जल्द-जल्द आकर मेट से मिले और कहा—"कहाँ पूए रखे हैं, लाना तो मेट भाई!' मेट हँस रहा था। बैजूमामा उससे कह गये थे कि दो—एक पूए मेरे लिए जरूर चुराकर रख देना —कल में जरूर आ जाऊँगा! बैजूमामा अपने 'जरूर" को जरूर-ही सार्थक करेंगे, इसकी उम्मीद मेट ने नहीं की थी। ज्योंही मेट ने कहा—"पूए कहाँ रखे हैं?" बैजूमामा की आँखों से झरझर आँसू झड़ने लगे! —"उफ़, इसी पूए के चलते रात उस गाड़ीवान के कितने घुस्से मैंने बर्दास्त कर लिये! रातभर हाजत में पूए का ही सपना देखता रहा हूँ, मेट भाई! मुदा, हाय री तकदीर!" अब मेट की आँखें भी छलछला आई थीं। उसने जो पूए अपने लिए बचाकर, चुराकर रखे थे, उन्हें लाकर बैजू मामा के सामने रख दिया—बैजूमामा उस बासी, काठ-से कड़े बन गये तेल के पूए को कुतुर-कुतुर कर खा रहे थे, जो उनकी आँखों के पानी से नरम और नमकीन होते जाते थे।

#### $\times$ $\times$ $\times$

इस बार वह किस तरह जेल आये हैं, वह भी कम दिलचस्प और दयनीय नहीं है।

इस बार बैजूमामा यह निश्चय कर जेल से निकले थे कि तीस रूपये किसी-न-किसी तरह जरूर जमा करेंगे और उन्हीं रूपयों से एक गाय खरीदकर अपने भतीजे के पास जायँगे। गाय की डोर पकड़े जब वह, लगभग तीस वर्षों के बाद, अपने गाँव में घुसेंगे, तो गाँव कैसा दीख पड़ेगा, लोग उन्हें पहचानेंगे या नहीं, वह किस तरह अपना परिचय देंगे—आदि की कल्पना में विभोर होते हुए ही उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा था।

शुरू में मालूम हुआ, इस बार तकदीर पक्ष में है। बड़ी चोरी में बड़ा खतरा है! और, खतरा लेने का इस बार मौका नहीं था। इसलिए छोटी-छोटी चोरियाँ तीस रुपये के लिये शुरू कीं। एक होटल से दो लोटे उड़ाये, दो रुपये में बेच लिये। एक मंदिर के अहाते से

दो कम्बल मार लिये, तीन रुपये उनसे आये। एक वकील साहब के बरामदे से एक शाल उचक लायं, चार रुपये आये। सबसे वड़ा शिकार एक गोदाम से एक बोरे लाल मिर्चे का किया, जिससे उन्हें नकद बारह रुपये मिले। अब बैजूमामा के पास इक्कीस रुपये थे; सिफं नो रुपये की कमी थी। मिर्चे की चोरी सबसे अच्छी। एक दिन जब वह शहर के बाहर शौच को जा रहे थे, उन्होंने खेतों में लाल मिर्चे लगे देखे। कौन जाने, शहर की चोरी में किसी दिन पकड़ा जाऊँ। क्यों न रात में मिर्चे के खेत में पहुँचूँ और थोड़ा-थोड़ा मिर्चा तोड़कर बेचता जाऊँ? यही दस-पन्द्रह दिन लगेंगे, लेकिन खतरे से तो महफूज रहूँगा न?—ऐसा सोचकर वह अब प्रति रात मिर्चे के खेत में जाते और एक झोला मिर्चा ले आते और बाजार में किसान की तरह बेच लेते! धीरे-धीरे उनके पास छब्बीस रुपये हो गये— सिर्फ चार रुपये की कमी! हाँ, सिर्फ चार रुपये की।

मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेज से उठने लगते हैं—उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है! एक दिन वैजूमामा इतने मिर्चे तोड़ लाये कि सवा रुपये मिल गये। अब पौने तीन रुपये की कमी रह गई थी।

तीन—हाय! तीन कितनीं बुरी संख्या है! उस रात मामा जब खेत में पहुँचे, इन्हें घेर लिया गया! बेचारे किसान कुछ दिनों से परीशान थे कि यह क्या हो रहा है? उनकी खेती उजड़ रही थी। कई दिनों से वह धुक्की लगाये हुए थे कि आज चोर को उन्होंने देख लिया और दौड़ पड़े। मामा भागें भी तो किस ओर? उन्हें एक अक्ल सूझ गई। जितने मिर्चे तोड़े थे, सब झटपट अलग-बगल में फेंक दिये और इस तरह बैठ गये कि जैसे वह शौच से निवृत हो रहे हैं। चारों ओर से लोग घेरे हुए हैं, यह बोलते नहीं। एक ने कहा—उठते हो या लाठी लगाऊँ?

मामा खड़े हो गये—धोती इस तरह किये कि जैसे शौच से उठे हैं! वह मन-ही-मन सोच रहे थे कि शायद मैं बच गया कि उसी समय खेत की बगल से जानेवाली सड़क से एक मोटर गुज़री और उसकी दपादप रोशनी में उनकी बगल में बिखरे मिर्चे दिखाई पड़े। और बाबू, डर के मारे पेशाब भी तो नहीं हो पाया था, न?—मुझसे मामा ने हँसते हुए कहा! अब क्या, चोरो साफ-साफ पकड़ ली

गई। मामा फिर थाने में हाजिर किये गये। फिर वही हवालात—फिर वही बाढ़ का छोटा जेल, फिर वही मेजिस्ट्रेट की अदालत—

लेकिन इस बार विशेषता यह हुई कि किसी तरह पुलिस ने पता लगा लिया कि मामा पुराने मुजरिम हैं—फलतः उसने उनपर सेशन चलाने की तैयारियाँ कीं। नौजवान मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की बात मान ली! दारोग़ा ने गालियाँ देते हुए कहा—''बूढ़े, इस बार नुम्हें पाँच साल के लिए चक्की पोसनी होगी।''

सेशन-जज एक बूढ़ा आदमी था। जब उसने माना से कसूर के बारे में पूछा, तो मामा नाही नहीं कर सके। झूठ कैसे बोलते भला? हाँ, एक अर्ज की——

हुजूर, सुनते हैं, सरकार पच्चीस साल काम करने पर अपने नौकरों को पिनसिन देती हैं? हुजूर भी बूढ़े हुए, अब पिनसिन पायँगे। मैने तीस साल तक जेल में रहकर सरकार का काम कर दिया है! दुहाई सरकार, धरम साछी है, काम करने में कभी कोताही नहीं की। जेलरसाहब को बुलाकर पूछिए, जमादार साहब को बुलाकर पूछिए। बैजू बिना काम किये रोटी नहीं खा सकता, सरकार! अब तीस साल की इस गाढ़ी मिहनत के बाद हुजूर, क्या, इस बूढ़े को भी पिनसिन का हक नहीं हैं? दुहाई हुजूर की, दुहाई माँ-बाप की, आप निसाफ कीजिए। हुजूर से निसाफ न मिला, तो यह बूढ़ा और कहाँ जायगा!

यह अजीब दलील थी! किन्तु दिल पर इसका असर भले ही हो, दिमाग पर यह क्या असर ला सकता था भला? और, जज तो बँघा हैं कानून की किताब से। उस कानून की किताब के अनुसार सजा के लिए जो जरूरी बातें चाहिए, सब हाजिर ! चश्मदीद गवाहियाँ—अपराध की स्वीकृति! वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया; उसमें समाज कहाँ तक अपराधी हैं और आदमी कहाँ तक; आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि—आदि! फिर आदमी के भीतर जो इन्सानियत हैं, उसे उभड़ने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। जज बेचारे बूढ़े थे, सहृदयथे; लेकिन जो किताब उन्हें रोटी दे रही थी, इस बुढ़ापे को आराम से बिताने में मदद पहुँचा रही थी, उसकी उपक्षा वह कैसे करते बेचारे? हाँ, उन्होंने

शायद कभी शेक्सपीयर की ''मर्चेट ऑफ वेनिस'' पढ़ लीथी, इसलिए अपने 'इन्साफ़' पर इस बार 'रहम' का मुलम्मा चढ़ाने से वह नहीं रुक सके! इस बार बैजूमामा को सिर्फ एक साल की ही सजा हुई।





''क्या आपका अल्लाह पिच्छम में रहता हैं ? वह पूरब क्यों नहीं रहता ?''

सुभानदादा की लंबी, सुफेद, चमकती, रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्हीं उँगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी, उभड़ी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी-मूँछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लम्बी बाँहों की दाहिनी हथेली मेरे सिरपरसुहलाते हुए उन्होंने कहा—

"नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब-पिच्छिम, उत्तर-दिक्खिन सब ओर है!"

"तो फिर आप पच्छिम मुँह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं?

"पच्छिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आये थे। जहाँ रसूल आये थे, वहाँ हमारे तीरथ हैं। हम उन्हीं तीरथों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं।"

"वे तीरथ यहाँसे कितनी दूर होंगे?"

"बहुत दूर!"

"जहाँ सुरज-देवता डूबते हैं ?"

''नहीं, उससे कुछ इधर ही!"

"आप उन तीरथों में गये हैं सुभानदादा?"

देखा, सुभानदादा की वड़ी-बड़ी आँखों में आँसू डबडवा आये; उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव-विभोर हो गद्गद कंठ से बोले —

"वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ! में ग़रीब आदमी ठहरा न! इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत-मसक्कत कर रहा हूँ कि कही कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कर आऊँ!"

उनकी आँखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा—

"मेरे मामाजी से कुछ क़र्ज क्यों नहीं ले लेते दादा?"

"क़र्ज के पैसे से तीरथ करने में सबाव नही मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा, तो एक-दो साल में इतने जमा हो जायँगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूँ।

"वहाँसे मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा न ? क्या लाइएगा ?"

''वहाँसे लोग खजूर और छुहारे लाते हैं।''

"हाँ-, हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा--लेकिन एक दर्जन से कम नहीं लूँगा, हूँ।"

सुभानदादा की सुफेद दाढ़ी-मूँछ के बीच उनके सुफेद दाँत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे। फिर कुछ रुककर बोले — अच्छा जाइए, खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूँ। मज़दूरी-भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जायँगे।

क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सवर है ?—में तुनककर बोला।

आज सुभानदादा बड़े जोरों से हँस पड़े; फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और—''बच्चों से वह बहुत ख़ुश रहते हैं, बबुआ! वह तुम्हारी उम्प्र–दराज करें।''—कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आये, वहाँ उतार दिया और झट अपनी कढ़नी और बसुली से दीवार पर काम करने लगे।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सुभान खाँ एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब-जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती हैं, उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, पाँच-सात रोज यहीं रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं।

लंबा, चौड़ा, तगड़ा है बदन इनका। पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सघन और उभड़ी। आँखों के कोनों में कुछ लाली और पुतिलयों में कुछ नीलेपन की झलक। नाक असाधारण ढंग से नुकीली। दाढ़ी सघन; इतनी लंबी कि छाती तक पहुँच जाय — वह छाती, जो बुढ़ापे में भी फैली, फूली हुई। सिर पर हमेशा ही एक दुपिलया टोपी पहने होते और बदन में नीमस्तीन। कमर में कच्छेवाली धोती, पैर में चमरौंधा जूता। चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता। भले-मानसों के बोलने-चालने, वैठने-उठने के कायदे की पूरी पावंदी करते वह।

किन्तु, बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सुफेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुँगी और शरीर में सादा कुरता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आँखें मूँद कर जब वह कुछ मंत्र-सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय-विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता! मुझे ऐसा मालूम होता, सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गये हैं, दादा की झपकती आँखें उन्हें देख रही हैं, और ये होठों-होठों की बातें उन्हींसे हो रही हैं।

एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी दिया—— सुभानदादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है ?

"यह क्या कह रहे हो; बबुआ ? इन्सान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता!"

"मुझे घोखा मत दीजिए, दादा! मैं सब देखता हूँ। आप रोज आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदाकर बातें करते हैं। हाँ,–हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप!"

"मैं उनसे बातें करूँगा! मेरी ऐसी तकदीर कहाँ? सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थीं, बबुआ! ये बातें कुरान में लिखी हैं।"

"अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी?"

"हाँ,—हाँ, थी। बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली—अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं।"

"बड़ा होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी रखाऊँगा दादा! खूब लंबी दाढ़ी।"

सुभानदादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया; फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर-उधर घुमाया। तरह-तरह की बातें सुनाई; कहानियाँ कहीं। मेरा मन बहलाकर वह फिर अपने काम में लग गये। मुझे मालूम होता था, काम और अल्लाह—ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट या जुत जाना अपना पिवत्र कर्त्तव्य समझते थे। और, काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे ऐसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबिकयाँ लगा सकते थे, चुभिकयाँ ले सकते थे।

#### $\times$ $\times$ $\times$

नानी ने कहा—सबेरे नहा-खा लो ; आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा! सुभान खाँ आते ही होंगे!

जिन कितने देवताओं की भनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। नौ साल की उम्र तक, जबतक जनेऊ नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिये के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नये कपड़े पहनता, उछलता-कूदता, नयेन्ये चेहरे और तरह-तरह के खेल देखता—धूम-धक्कड़ में किस तरह चार पहर गुजर जाते! इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलानेवाली, करुण रस से भरी दर्द-अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी!

ख़ैर, मैं नहा-धोकर, पहन-ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभानदादा पहुँच गये, मुझे कंघे पर ले लिया और अपने गाँव में ले गये।

उनका घर क्या था—बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते-पोतियों, नाती-नितनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे! रंगीन कपड़ों से सजे-धजे—सब मानों मेरे ही इंतजार में! जब पहुँचा, सुभानदादा की बूढ़ी बीबी ने मेरे गले में एक बढ़ी डाल दी, कमर में घंटी बाँध दी, हाथ में दो लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिये-दिये करबला की ओर चलीं। दिन भर, उछला, कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाईं और शाम को फिर सुभानदादा के कंधे पर घर पहुँच गया।

ईद-बकरीद को न सुभानदादा हमें भूल सकते थे, न होली-दीवाली को हम उन्हें! होली के दिन नानी अपने हाथों से पूए, खीर और गोश्त परोस कर सुभानदादा को खिलातीं। और, तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा—

"सुभानदादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी?"

"उसपर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ; अल्लाह की उनपर खास मेहरबानी थी। उनके-सा नसीबौं हम मामूली इंसानों को कहाँ?"

ऐसा कहकर, झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे—-जैसे वह ध्यान में उन्हें देख रहे हों।

में भी कुछ बड़ा हुआ; उघर दादा भी आख़िर हज कर ही आये। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौग्रात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुष्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिये थे। लेकिन उनमें वही विनम्नता और सज्जनता थी। आये, पहले की ही तरह शिष्टाचार निबाहा। फिर छुहारे निकाल मेरे हाथ में रख दिये—"बबुआ, यह आपके लिए ख़ास अरब से

लाया हूँ। याद है न, आपने इसकी फरमायश की थी।" उनके नथने आनंदातिरेक से हिल रहे थे।

छुहारे लिये, सिर चढ़ाया—खाहिश हुई, आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंघे से लिपटकर उनकी सुफेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उँगलियाँ घुसाकर उन्हें 'दादा, दादा' कहकर पुकार उठता! लेकिन, न में अब बच्चा हो सकता था, न जबान में वह मासूमियत और पिवत्रता रह गई थी! अँगरेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर, हाँ, शायद एक चीज अब भी पिवत्र रह गई थी। आँखों ने आँसू की छलकन से अपने को पिवत्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजिल चढा दी!

#### $\times$ $\times$ $\times$

हज से लौटने के बाद सुभानदादा का ज्यादा वक्त नमाज-बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तसबीह के दाने घूमते और उनकी जवान अल्लाह की रट लगाये रहती। अपने जवार-भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े-बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर-दूर के हिंदू-मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी।

सुभानदादा का एक अरमान था, मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे। लेकिन, तो भी कहा करते—अल्लाह ने चाहा, तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनवाऊँगा।

अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गाँव के ही लायक एक छोटी-सी मस्जिद—लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिदगी—भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताक़त नहीं रह गई थी कि अब खुद कढ़नी या बसुली पकड़ें, लेकिन दिनभर बैठे-बैठे एक-एक ईंट की गुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर-भीतर जो बेल-बूटे काढ़ें गये थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक-एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हआ था!

मेरे मामाजी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आनेवाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही वगीचे से गई थी।

जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभानदादा ने जवारभर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे, सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आये थे, उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह-तरह की भिठाइयाँ बनवाई थी, पान-लायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं है।

#### $\times$ $\times$ $\times$

जमाना वदला। मैं अब शहरो में हो ज्यादातर रहता। और, शहर आये—दिन हिंदू-मुस्लिम दंगों के अखाड़े वन जाते थे। हाँ, आये—दिन! देखियेगा, एक ही सड़क पर हिंदू-मुस्लिमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक हो सवारियों पर जानू-ब-जानू आ-जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं, कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला, भगदड़, मारपोट, खूनखराबी, आग-लगो—सारी खुराफातों की छूट! न घर महफूज, न शरोर, न इज्जान! प्रेम, भाई—चारे और सहदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंश हत्या का उल्लंग नृत्य!

गहरों की यह बीमारी धीरे-धीरे देहात में घुमने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तक़रारें होने लगीं। जो जिंदगी—भर कसाई-खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इन्सानों के गले काटने को तैयार होने लगे! जिनके शादी-व्याह परब-त्योहार बिना बाजें के नहीं होते, जो मुहर्रम की ग्रमी के दिन भी बाजे-गाजों की धूम किये रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए एक मिनट के बाजे पर खुन की नदियाँ बहाने को उनारू हो जाते!

कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। संगठन और तंजीम के नाम पर, फूट और कलह के बीज बोये जाने लगे। लाठियाँ उछलीं, छुरे निकले। खोपड़ियाँ फूटीं, अँतड़ियाँ बाहर आईं। कितने नौजवान मरे—घर फुँके। बाकी बच गये खेत—खिलहान, सो अँगरेजी अदालत के खर्चे में पीछे कुकं हुए!

खबर फैली, इस साल सुभानदादा के गाँव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना? इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज्यादा अपनी तायदाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गर्म ! खबर यह भी फैली कि मुभान खाँ की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी।

"ऐं, सुभान खाँ की मस्जिद में कुर्बानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता!"

"अगर हुई, तो क्या होगा? हमारी नाक कट जायगी! लोग क्या कहेंगे—इतने हिंदू के रहते गो-माता के गले पर छुरी चली!"

"छुरो से गो-माता को बचाना है, तो गौरागौरी के कसाईखाने पर हम धावा करें? और, अगर, सचमुच जोश है, तो चलिए मुजफ्फरपुर, अगरेजी फौज की छावनी पर हो धावा बोले। कसाईखाने में तो बूढ़ी गाएँ कटती हैं, छावनी में तो मोटी-ताजी बाछियाँ हो काटी जाती हैं।"

"लेकिन वे तो हमारी आँखों से दूर हैं। देखते हुए मक्खी कैमे निगर्ला जायगी?"

"माफ कीजिए, दूर-नज़दीक की बात नहीं है। बात है हिम्मत की, ताक़त की। छावनी में आप नहीं जाते हैं, इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक मुद्ठी हैं, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं।"

"आप सुभान खाँ का पक्ष ले रहे हैं; दोस्ती निभाते हैं! धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं!"

कुछ नौजवानों को मेरे मामाजी की बातें ऐसी बुरी लगीं कि सख्त-सुस्त कहते वहाँसे उठकर चल दिये। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाय, चीखा-चिल्लाया जाय—यह साफ बात थी कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए किसीको पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उधर सुभानदादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया है, वह कड़ककर कह रहे हैं—

"गाय की कुर्बानी नहीं होगी! ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तुमलोग हमारी आँखों के सामने से हट जाओ।" "क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे?"

''मैं कहता हूँ, यह मजहब नही है। मैं हज से हो आया हूँ, क़ुरान मैंने पढ़ी है। गाय की क़ुर्बानी लाजिमी नहीं है। अरब में लोग दुम्मे और ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं।''

"लेकिन हम गाय की ही क़ुर्बानी करें, तो वे रोकनेवाले कौन होते हैं? हमारे मज़हब में वे दस्तंदाजी क्यों करेंगे?"

"उनकी बात उनसे पूछो—में मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। में मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, में गाय की कुर्बानी न होने दूँगा, न होने दूँगा।"

दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होंठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख, सभी चुप रहे। लेकिन एक नौजवान बोल उठा—

> "आप बूढ़े हैं, आप अब अलग बैठिए, हम काफिरों से समझ लेंगे।" दादा चीख उठे —

"कल्लू का बेटा, जबान सम्भालकर बोल । तू किन्हें काफिर कह रहा है ? और, मेरे बुढ़ापे पर मत जा—में मस्जिद में चल रहा हूँ। पहले मेरी क़ुर्बानी हो लेगी, तब गाय की क़ुर्बानी हो सकेगी।"

सुभानदादा वहाँसे उसी तनतने की हालत में मस्जिद में आये। नमाज पढ़ी। फिर तसबीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर 'मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है" — कहकर बैठ गये। उनकी आँखें मुँदी हैं, किंतु आँसुओं की झड़ी उनके गाल से होती, उनकी दाढ़ी को भिंगोती, अजस्र रूप में गिरती जा रही है। हाथ में तसबीह के दाने हिल रहे हैं, और होठों पर ज़रा-जरा जुंबिस है— नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्त्त-सा लग रहा है— निश्चल, निस्पंद। घीरे-घीरे मस्जिद के नजदीक लोग इकट्ठे होने लगे। पहले मुसलमान; फिर हिंदू भी। अब गाय की क़ुर्बानी का सवाल दादा की आँसुओं की घारा में भँसकर न जाने कहाँ चला गया था! वह साक्षात् देवदूत-से दीख पड़ते थे! देवदूत—जिसके रोम-रोम से प्रेम और भाई-चारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अभी, उस दिन, मेरी रानी, मेरे दो वर्ष जेल में रह जाने के बाद, इतने लंबे अर्से तक राह देखती-देखती, आखिर मुझसे मिलने गया सेण्ट्रल जेल में आई थी।

इतने दिनों की बिछुड़न के बाद, मिलने पर, जो सबसे पहली चीज उसने मेरे हाथों पर रखी, वे थे रेशम और कुछ सूत के अजीबोग़रीब ढंग से लिपटे-लिपटाये डोरे, बिद्धयाँ, गंडे आदि। यह सूरज देवता के हैं, यह अनंत देवता के, यह ग्राम-देवता के, यो ही गिनती-गिनती, आखिर में बोली—''ये हुसैन साहब के गंडे हैं—आपको मेरी ही क़सम, इन्हें ज़रूर ही पहन लीजिएगा।''

ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिह्न है। माँ चली गईं, पिताजी चले गये; रानी चार बच्चों की माँ बन चुड़ा: है. मैं पिता बन चुका हूँ; लेकिन, तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही हैं। रानी जानती है, मैं नास्तिक हूँ। इसलिए जब-जब इनके मौके आते हैं, खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल-कर्मचारियों और खुफिया-पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया—लेकिन, क़सम देने से नहीं चूकी। मैंने भी हॅसकर, मानों, उसकी दिलजमई कर दी।

रानी चली गई, लेकिन वे गंडे अब भी मेरे सूटकेस में सँगौ-कर रखे हैं।

जब-जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहव के उन गंडों पर नजर पड़ती है, तब-तब दो अपूर्व तस्वीरें आँखों के सामने नाच जाती हैं—

#### पहली करबला की--

एक ओर सिर्फ वहनार आदमी हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। इस छोटी-सी जमात के सरदार हैं हजरत हुसैन साहब। इन्हें बार-बार आग्रह करके बुलाया गया था, कूफा को गद्दी पर बिठलाने के लिए! लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले, आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। सामने फुरात नदी बह रही है, लेकिन उसके घाट-घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है—-दुराचारी, दुराग्रही यजीद की सत्ता क़बूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो।

बच्चे प्यास के मारे बिलला रहे हैं; उनकी माँ और बहनें तड़प रही हैं। हायरे, एक चुल्लू पानी!—मेरे लल्ला के कंठ सूखे जा रहे हैं, उसकी साँस रुकी जा रही हैं! पानी, पानी—एक चुल्लू पानी!

पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज्ज्ञत और दौलत भी कम नहीं बख्शी जायगी—क्योंकि तुम खुद रसूल के नाती जो हो। लेकिन; शर्त एक है—यजीद के हाथ पर बैत करो।

यजीद के हाथ पर बैत ? दुराचारी, दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल कर ले और रसूल का नवाशा ? हो नहीं संकता। हम एक चूल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम रसूल के नाती से नहीं होगा !

लेकिन, बच्चों के लिए तो पानी लाना ही है! उन्हें यों जीते-जी तड़पकर मरने नहीं दिया जा सकता!

एक ओर बहत्तर आदमी, जिनमें बच्चे और स्त्रियाँ भी। दूसरी ओर दुराचारी यजीद की अपार सजी-सजाई फौज ! लड़ाई होती है, हजरत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करवला के मैदान में शहादत पाता है! शहीदों के रक्त से उस सहरा के रजकण लाल हो उठते हैं, बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख से वाता-वरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुक्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक है। संसार के कोने-कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाई-चारा बढ़ने पर हिन्दुओं ने भी इसे अपना त्योहार बना लिया था, जो सब तरह ही योग्य था।

और, दूसरी तस्वीर सुभानदादा की ---

जिनके कंधे पर चढ़कर में मुहर्रम देखने जाया करता था।

वह चौड़ी पेशानी, वह सुफेद दाढ़ी, वे ममताभरी आँखें, वे शहद टपकानेवाले होंठ, उनका वह नूरानी चेहरा ! जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बँटी थी, जिनका बुढ़ापा अल्लाह से ओत-प्रोत था। जिनके दिमाग्र में आला खयाल थे और जिनके हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी, वह प्रेम की धारा—जो अपने-पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है!

मेरा सिर सिख्दे में झुका है—करबला के शहीद के सामने! में सप्रेम नमस्कार करता हूँ—अपने प्यारे सुभानदादा को!





एक छोटी-सी पिठया फुदकती हुई आकर चमेली की ताजा, नरम-नरम पितयों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझमें वह कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हें खूबसूरत जानवर का वह फुदकना, अपने लंबे कानों को फट-फटाते हुए पित्तयों का वह नोचना, फिर चौकन्नी आँखों से इधर-उधर देखते हुए लगातार मुँह चलाना और जब-तब, शायद माँ की याद में, में-में चिल्ला उठना—में विस्मय-विमुग्ध होकर देखता-सुनता रहता। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर, जिसकी कलम में दूर के गाँव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों रोपा और सीचा था और जिसकी एक-एक पत्ती निकलते देखकर में फूला नहीं समाता था। इस छोटी-सी दुष्ट पिठया ने सब सत्यानाश में मिला दिया—में गुस्से में चूर उसे मारने दौड़ा। वह हिरन के बच्चे-सी छलाँग लेती भागी! में पीछे लगा—

मत मारिए बाबू! ---यह बुधिया थी। बुधिया, एक छोटी-सी

बच्ची। सात-आठ साल से ज्यादा की क्या होगी! कमर में एकरंगे की खंडुकी लपेटे, जिसमें कितने पैबंद लगे थे और जो मुक्किल से उसके घुटने के नीचे पहुँचती थी। समूचा शरीर नंग-धड़ंग, गर्द-गुबार से भरा। साँबले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ थी और जूएँ भी जरूर रही होंगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा, जिसे वह बार-बार सुड़कने की कोशिश करती। उसकी बोली सुन, और शायद यह सूरत देखकर भी, इच्छा हुई, एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूँ, कि उसके पैर के नीचे जो नजर पड़ी, तो ध्यान उस ओर बँट गया और मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उलझा।

अरे, तूने यह क्या बना रखा है?—में नज़दीक बढ़कर देखने लगा। देखा, निकट के पोखरे से गीली-चिकनी मिट्टी लाकर वह तरह-तरह के खिलौने बनाये हुई है। खेत से सरसों, चना-मटर वगैरह के फूल ले आकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। खिलौनों की खास शक्लें तो थीं नहीं; हाँ, आदमी के-से आकार, जो रंग-विरंगे फूलों से सजे होने के कारण जरूर ही भले दीखते थे। मैंने पूछा—यह क्या है? वह कुछ शर्माई।

आप मारिएगा नहीं न, तो बताऊँ!

आज पीटता ज़रूर, लेकिन माफ करं दिया। वह मुस्कुरा पड़ी। बैठ गई। बैठिए न! उस गंदगी में में क्यों बैठने लगा, झुक-कर देखने लगा; उसने कहना शुरू किया—

यह है दुलहा—सिर पर मौर। सरसों के फूल की ओर इशारा करती—बसंती मौर। यह है दुलहन—कैसी भली चुँदरी, मटर-चने के फूलों की। इनकी होगी शादी। खूब बजेंगे बाजे। दो-तीन बार उसने पेट पीटा, फिर मुँह से सीटी दी—ढोल भी, शहनाई भी! यह है कोहबर-घर —धूल से चौकोर घेरकर बनाया। यह है फूलसेज —आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे। इसपर सोयँगे दोनों। और मैं गाऊँगी गीत—

वह कुछ गुनगुनाने लगी। गाती, झूमती। कुछ देर तल्लीन में देखा-सुना किया। फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। दौड़ा। एक-एक पत्ती गिनता। अफसोस करता। पठिया को जिन्दा

चबाने की क़समें खाता। बुधिया को गालियाँ देता......

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मालिक, जरा घास में हाथ लगा दीजिए न !

सिर नीचा किए, किसी बात पर मन-ही-मन तर्क-वितर्क करता, में गाँव से उत्तर की उस सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था कि यह आवाज सुन, सिर उठाकर देखा।

झुटपुटा हो चला था। सड़क के नीचे, खेत में, एक युवती-सी खड़ी मालूम हुई। घास का गट्ठर उसके पैर के नीचे, बग़ल में, पड़ा था।

में झल्ला उठा। उसकी शोखी पर कोध आया। में अब शहरी आदमी हूँ। साफ कपड़े पहनता। गँवई के लोगोंकी गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर, में घसवाहा, चरवाहा थोड़े हूँ, जो घास के गट्ठर उठाता फिल्लं? गाँव में ऐसा कौन है, जो मुझसे ऐसा कहने की जुर्रत करे? लेकिन, देखिए इसे, जिसने.....

उठा दोजिए न?

मैंने घूरकर उसके चेहरे को देखा। आकृति और आवाज में तारतम्य बिठलाया। अरे, यह तो वृधिया है! जवान हो गई? इतनी जवान; इतना जल्द?

इधर-उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही है, बेचारी को कौन उठा देगा? द्रवीभूत हो मैंने घास के गट्ठर में हाथ लगा दिये। वह गट्ठर लिये झूमती चली गई।

उसी समय एक ठहाका सुनाई पड़ा और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नजदीक पहुँच चुका था। आखिर आपको भी इसने फॅसाया! — जगदीश की आँखों में शरारत थी, आवाज में व्यंग्य। फिर उसने मानों, बुधिया-पुराण कहना शुरू किया —

अब वृधिया पैवंदवाली बृधिया नहीं है। अब उसकी चूनर का रंग कभी मिलन नहीं होता। उसकी चोली सिवाईपट्टी का दरजी सीता है। माना, वह रोज घास को आती-जाती है, लेकिन उसके हाथ में ठेले की क्या बात, आप घिस्से भी नहीं पायँगे। रंग वहीं साँवला है; लेकिन उसमें गड़हे के सड़े पानी की मुर्दनी नहीं है, कालिंदो का कलकल-छलछल है, जिसके कूल पर कितने ही गोपाल बंशी टेरते, कितने ही नंदलाल रासलीला का स्वप्न देखते। बुधिया जिस सरेह में निकल

जाती, जिंदगी तरंगें लेतीं। उसके बालों में चमेली का तेल चपचप करता है, उसकी माँग में टकही टिकुली चमचम करती है। किसी वृन्दावन में एक थे गोपाल, हजार थीं गोपियाँ। यहाँ एक है गोपी और हजार गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाथ में नाथकर नचाने में बुधिया को जो मजा आता, वह उस गोपाल को सहस्रफण काली के नाथने और उसके फण पर नाचने में भी कहाँ मिला होगा? मालूम होता, द्वापर का बदला राधारानी इस कलियुग में बुधिया की मारफत पुरुष-जाति से चुका रही—वह तड़पती रही और यह तड़पती है।

उफ़, अनर्थ ! — मेरा सदाचार-प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचा किये उस अँधेरे में घर की ओर लौट रहा था; जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर, गाँव के नजदीक पहुँचते-पहुँचते, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बग़ल से जैसे शरीर छूता हुआ, कोई सन्न-से निकल गया। मेरी गर्दन आप-से-आप पीछे मुड़ी।

माफ कीजिए, यह दूसरा कसूर हुआ—वह ठिठककर खड़ी हुई, बोली। वह बुधिया थी। मैं जल उठा—वदमाश, बदचलन! सुनकर, सहमने-सकुचाने के बदले, वह ठठाकर हँस पड़ी और निधड़क, नज़दीक आकर, कहने लगी—

बाबू, याद है; मेरी पठिया आपकी चमेली चर गई थी? अँधेरे में भी बतीसी चमक उठी। बदमाश, भाग चल!

निस्संदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा। और, वह दुलहा, वह दुलहन, वह कोहबर, वह फूल-सेज, और, वह गीत! गीत सुनिएगा बाबू—

> सजनी चललिंहु पिउ-घर ना, जाइतिहं लागु परम डर ना,.....'

वह गाते-गाते भागी—हँसती इठलाती। उफ, कैसी बेशर्म, बेहाया.....मैं क्या-क्या न बड़बड़ाया किया; और दूर-दूर से उसके ठहाके की आवाज आ रही थी!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

गेहूँ की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा--भैया, आज मजदूर ज्यादा होंगे, लूट लेंगे। जरा खेत चलिएगा? बस, आपको सिर्फ खड़ाभर रहना है, काम तो आप-आप होगा।

खून में जो कही बची-बचाई किसानी वृत्ति है, उसने नये काम के नये अनुभव के कौतूहल से मिलकर, मुझे खेत में ला खड़ा किया।

एक पहर रात से ही, जिसमें गेहूँ की पकी बालियाँ डंठल से ही झड़ न जायँ, चाँदनी-चाँदनी में जो कटनी हो रही थी, वह खतम हो चली थी। बोझे बाँधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बाँधते, उनकी स्त्रियाँ और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पसही को ही न चुन लें, इसीलिए मेरी यह तैनाती हुई थी।

में एक जगह खड़ा, चौकसी से, अपनी डघूटी दे रहा था; लेकिन खेत के एक कोने पर, मुझसे काफी दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़-तोड़ बाल चुन रहे और, में कहूँ, कुछ फाउल-प्ले कर रहे थे।

एं, कौन औरत है?—तू क्या कर रही है?

मेरी ऊँची आवाज को औरत ने, जैसे सुनकर भी, नहीं सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डाँट रहा था, ऐसा लगा।

एक बार—दो बार—तीन बार! अपनी अवज्ञा देख, गुस्से में चूर, मैं उस ओर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों बच्चे, जो छः वर्ष की उम्र में अन्दर के ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गये। छोटे ने, जो डेढ वर्ष का होगा, गुड़ुककर उसके पैर पकड़ लिये। कुछ अलग ही से मैंने डाँटा—

तूक्या कर रही है, रे?

हाथ से चुनने का काम जारी रखते हुए ही, झुके-झुके, उसने मुंह फेरकर मेरी ओर देखा, और बोली—सलाम बाबू!

ऐं, यह कौन? अरे बुधिया? यह वही बुधिया है, जो कभी खँड़ुकी पहने थी? कभी जिसकी चूनर नहीं मिलन होती थी? उफ़, यह क्या हुआ? उसका वह वचपन; उसकी वह जवानी! और यह .....हाँ, बुढ़ापा हो तो। फटा कपड़ा। चोली का नाम नहीं। बाल बिखरे, चेहरा सूखा। गालों के गड्ढे, आँखों के कोटर। और-तो-और

——जो कभी अपनी गोलाई, गठन और उठान से नौजवानों को पागल बनाते, उसके वे दोनों जवानी के फूल, जब वह झुकी बाल चुन रही है, बकरी के थन-से लटक रहे——निर्जीव, निस्पंद !

बुधिया !

हाँ बाबू!

मुँह फेरकर उसने मेरी ओर सूखी मुस्कुराहट से देखा और अपने काम में लगी रही।

तबतक उसका 'आदमी' बोझे वाँध चुका था। उसने पुकारा— जरा इधर आ, हाथ लगा दे।

बुधिया बाल चुनना छोड़ तनकर खड़ी हुई और मेरी ओर देख, फिर एक हल्की मुस्कुराहट ले, उस ओर बढ़ी।

मैंने उसके तन कर खड़ा होते ही, देखा, उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे हैं। ओह—यह गर्भवती है! तू ठहर, मैं बोझा उठाए देता हूँ!—मैंने कहा?

ना बाबू, आपसे बोझ उठाने को नहीं कहूँगी ! आप नाराज हो जाते हैं !

उसके आगे के दो दाँत, अजीब करुणा बरसाते, चमक पड़े।

मुझे धक-सा लगा। पुरानी वात याद आ गई। वह संध्या, वह घास का गट्ठर, बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग्य, मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन! उसी समय उसका छोटा वच्चा रो उठा। वह उसकी ओर लपकी और मैं सीधे उसके 'आदमी' के पास पहुँचा। बोझा उठा दिया। वह हट्टा-कट्टा जवान, बोझा लेता, झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुँह में सूखा स्तन देती, पुचकारती, दुलराती, हलराती, बुधिया बोली —

बाबू; आपके कै बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट होते हैं बाबू! देह बरबाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं।

बाकी तीन बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक की देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ ठोकती, एक पर आँखों से ही प्यार उँड़ेलती, गोद के बच्चे को थपथपाती, इस स्थिति में ही मस्त, वह क्या-क्या न मुझसे बकती रही। में एकटक उसकी ओर देखता रहा।

# माटी की मूरतें

आँखें उसकी ओर देखतीं, दिमाग अपना काम किये जाता--

हाँ, बरसात बीत गई। बाढ़ खतम हो गई। अब नदी अपनी धारा में है; शांत गति से बहती। न बाढ़ है, न हाहाकार। कीचड़ और खर-पात का नाम-निशान नहीं। शांत, स्निग्ध, गंगा!

मेरे सामने महान् मातृत्व है--वंदनीय, अर्चनीय!

Julya



# पतितों के देश में

हजारीबाग जेल के साथी

'प्रेमा '

को

जिसकी यह कहानी है!

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

## पुनश्च

'पिततों के देश में'—यह मेरी पुरानी रचना है। अधूरे रूप में यह प्रकाशित हुई थी और तो भी पसंद की गई थी।

किन्तु दूसरी बार के प्रकाशन के समय इसे पूरा कर देना मेने अपना कर्त्तव्य समझा। इसका लगभग आधा हिस्सा नया लिखा गया है।

मेरी यह पुस्तक एक नये विषय पर, नई पृष्ठभूमि में, नये ढंग से लिखी गई है और मेरी शैली की नवीनता तो स्वीकृति पा ही चुकी है।

पहली बार मैने इसमें एक लम्बी भूमिका रखी थी और अन्त में एक लम्बा परिशिष्ट दिया था। शायद उस जमाने में उसकी जरूरत रही हो — किन्तु अब 'सियिन सुहाय न टाट पटोरे' की हिमायत में उसे हटा देना ही उचित समझा!

शॉ का उपासक हूँ, किन्तु कलाकार कला के बाहर उपदेशक न बने, यह मान्यता है मेरी। टाट में पटोर की, या पटोर में टाट की — सियनि (पेबन्द) हमेशा बुरी है।

संक्षेप में, यह एक क़ैदी की कहानी उसीकी जबानी है। इसका आधार एक सत्य घटना है और इसका मुख्य भाग मैने जेल में ही लिखा था, १९३० में, हजारीबाग जेल में।

अपनी भूलों के लिए क्षमा और अपनी कला के लिए आशीर्वाद का आकांक्षी —

फागुन ; १९४८ ई०

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

# बाहरी भाँकी

## १-जवानी के दिन

जवानी के दिन थे, बाबू!

वही जवानी—जब आदमी अकड़कर चलता, ऐंठकर बोलता, अफरकर खाता और पसरकर सोता है।

वही जवानी--जब नाक सुगंध, कान संगीत और नेत्र सौंदर्य खोजते है।

जब पैर कहते हैं, बढ़े चलो; हाथ कहते हैं, बिना पकड़े छोड़ो मत।

जब नसों में सनसनी दौड़ती है, छाती में गुदगुदी लगती रहती है।

बाबु, जवानी के वे ही दिन थे।

में कितना हॅसता था, बाबू! क्यों हँसता था, कौन हॅसाता था? आज कोशिश करके भी मैं हॅस नहीं सकता—वह हँसी तो दूर रही। क्यों? कुछ वजह बताइयेगा?

लेकिन, हाँ, आप तो मेरी व्यभिचार-कहानी सुनना चाहते हैं। वजह बताने की फुर्मत कहाँ ?

तो, मै व्यभिचारी हूँ। जरूर हूँ। 'रेप-केस' में ७ वर्ष की सजा पाकर आज कितने वर्षों से लगातार चक्की चला रहा हूँ। फिर, मैं न व्यभिचारी होऊँगा तो होगा कौन? मुद्दई का ऐसा ही बयान था, गवाहों ने उसे तसदीक किया था, न्याय के स्वर्ण-सिंहासन पर बैठकर न्यायपित का फैसला भी ऐसा ही था। मैं व्यभिचारी हूँ—जरूर हूँ!

लेकिन, बाबू, आपलोग तो देश-भक्त ठहरे, समाज-सुधारक कहलाते हैं। आपमें से कुछ लोग अपने को क्रान्तिवादी भी कहते है। क्या आप व्यभिचार की परिभाषा वताइयेगा? सदाचार ही क्या चीज है, समझाइयेगा? दुहाई बाबू की, यदि परिभाषा हो जाती, तो बहुत-से

क़सूरबन्दों की कड़ियाँ कट जातीं; बहुत-से लोग जो दूध के धुले बने राज-पथ पर विचर रहे हैं, उनके हाथों में जंजीरें झूलतीं। ऐसा मेरा विश्वास है बाब्!

खैर, छोड़िये इस मीमांसा को ! आप तो कहानी सुनना चाहते हैं! 'पितितों' की कहानी जरा मजेदार भी तो होती हैं। रेप और तलाक के मुक्ट्मों के दिन कितनी खासी भीड़ रहती हैं कचहरी में। हा-हा-हा! वाह रे समाज! तुम्हारी यह प्रवृत्ति ही सूचित करती है कि तुम्हारे चंदन-चर्चित शुभ्र कलेवर के भीतर किस पनाले की काली धारा बह रही हैं! बाबू, हम-आप उसी समाज का एक छोटा-सा अंश हैं न! लाख बाँध बाँधने पर भी मन-सरिता अपने लिए राह बना ही लेती है!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

आप स्वयं भी अनुमान कर सकते हैं, मेरा जन्म एक ग्रीब के घर हुआ था। उस पर भी अभागा ऐसा कि बचपन में ही पिता को खो बैठा। एक छोटे-से आँगन का पूरा राजा मैं ही था। माँ थी; किन्तु हिन्दू-क़ानून के अनुसार उस आँगन पर उनका क्या अधिकार हो सकता था! निस्संदेह, में हो उसका एकछत्र अधिराजा था!

यह छोटा-सा आँगन तीन घरों से घिरा था। एक में गाय-बछवा बाँधे जाते। एक में जलावन और पशुधन के लिए चारा रखे जाते। ये दोनों छोटे-छोटे घर थे। तीसरा घर कुछ बड़ा था—माँ उसे काफ़ी स्वच्छ-सुन्दर बनाये रखती। यही हमलोगों का भंडार-घर, पाकशाला और विश्रामागार था। कभी-कभी माँ की अनुपस्थित में, अपने वाल-सहचरों को जुटाकर, मैं उसे नाटचशाला में भी परिणत कर देता था।

इस घर के एक कोने में रसोई पकती, एक कोने में अनाज की तीन-चार छोटी-छोटो डेहरियाँ थीं, बाकी जगह में हम भोजन करते और फिर लीपपोत कर, चटाई डाल, सो जाते। जाड़े में इस घर में; गर्मी में आँगन में, तुलसी-चौरे के निकट। मैं धीरे-धीरे अट्ठारह वर्ष का हो चला था, तो भी माँ मुझे गोद में ही लेकर सोती। आप आश्चर्य करेंगे। किन्तु मैं उस रात को भी उस गोद में ही सोया था, जिसकी भोर में मझे गिरफ्तार किया गया था।

हाय री वह गोद ! -- आह री वह रात !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेरे घर की, चल या अचल, जो-कुछ संपत्ति थी, वह एक गाय थी ——ब्याई हुई। माँ गाँव के बाबू के यहाँ दासी का काम करती, में गाय-बछवे को देखता।

शादी मेरी हो गई थी, किन्तु बहू नही आई थी। अतः माँ के पूरे प्रेम का अधिकारी में ही था। खूब खिलाती, खूब दुलारती।

में तड़के उठता। शौचादि से निबट कर बागमती में दो गोते लगा आता। फिर लँगोट कसकर अखाड़े में जा जुटता — आठ-दस पक्कड़ साथियों से और दो-चार उस्तादजी से लड़कर, अपने धूल-धूसरित शरीर को गर्व से देखता, झूमता, घर पहुँचता। घर पर बछवा आँव-आँव से छप्पर उठाये रहता। उसे पुचकार कर खोलता। गैया के पुट्ठे पर मीठी-मीठी दो थपिकयाँ देकर दूध दुहने बैठ जाता। लोटा भर लेता और बछवा को पीते ही छोड़कर आँगन में चला आता।

माँ पाँच-सात गोल मिर्च और तीन-चार छुहारे लिये खड़ी होतीं। उनके हाथों से झपट कर उन्हें मुँह में रखता, दो-चार बार कसके चबाता, फिर गट-गटकर लोटा साफ करने लगता। जब आधा सेर करीब दूध रह जाता, लोटा रख देता। माँ कहती रहती, यह भी पी जा; किन्तु कौन मुनता है! कुल्ली कर, मुँह पोंछ, खुरपी को छीटो में रख, उसे बग़ल में दबा, बायें हाथ में सुर्ती रख, दाहने के अँगूठे से उसे मलता, गुनगुनाता, में सरेह की ओर चल देता।

मेरी माँ! मैया, मैया! बाबूजी, कभी भी उन्हें निरूठा भोजन करते नहीं देखा—मेरा ही जूठा उनका आहार था। कई बार कहा— जूठा मत खा, इससे धर्म नप्ट होता है। बोलती—आग लगे तेरे ऐसे धरम में। कई बार कहा — जूठा खाने से बीमारी होती हैं। कहती— भगवान् करें, तेरी बीमारी में खाती रहूँ। बड़ी विचित्र थी मेरी माँ। यदि में जूठा नहीं छोड़ता, तो क्या उनके कंठ में एक बूँद दूध भी जाता!

मेरी मैया, कहाँ चली गईं मैया मेरी? मैया मेरी!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तो, हाँ, गुनगुनाते हुए घर से निकलता और गाते हुए सरेह में पहुँचता। साथियों का जमघट जुटता। इस मेंड़ से उस मेंड़, इस खेत से उस खेत। घास कटती, गाने होते, दिल्लगियाँ उड़तीं, हँसी के फब्बारे छूटते। छीना-छपटी और उठा-पटक का मजा भी हो जाता।

इसी धमाचौकड़ी में छीटियाँ भी घास से भर जातीं। फिर सभी हँसते-गाते लौटते।

दोपहर का भोजन कर साथियों की मंडली पोखरे के निकट उस सघन अमराई में इकट्टी होती। गुल्ली-डंडा, कबड्डी, ओछ-ओछ, आदि खेल होते। बेला ढलने पर फिर वही खुरपी-छीटी, वही इस खेत से उस खेत, वही हाहा-हीही, वही घास, वही घर लौटना।

शाम को मेरे ही आँगन में जमावड़ा जुटता। क्योंकि मेरे घर में न कोई कान पकड़नेवाला बूढ़ा था, न नाक सिकोड़नेवाली पर्दानशीन। सो, सबको खुलकर हॅसने-बोलने की यहाँ स्वाधीनता रहती। खॅजड़ी और करताल पर दो-चार संझा गाई जाती, फिर लोरकाइन, दयाल-सिघी, सोठी, बिहुला वग्रैरह गीतों में से किसीका सिर कुचला जाता। चाँदनी रात में गिद्धागुडकान का खेल भी कभी-कभी हो जाता।

ऐसी ही मेरी दिनचर्या थी। बारह महीने, तीन सौ साठ दिन में शायद ही कभी, किसी विशेष कार्यवश, इस दिनचर्या में कोई व्यति-क्रम होता। हाँ, यदि प्रकृति का प्रकोप जगा, तो बात अलग!

बाबू, मेरा जीवन कितना सुखमय, कितना आनन्दपूर्ण, कितना हॅसी से भरा, कितना उल्लास से ओनप्रोत था। वाह रे 'वह' जीवन ! आह रे 'यह' जीवन !

#### $\times$ $\times$ $\times$

मेरा अट्ठारहवाँ वर्ष था, लेकिन मुझे देखकर कौन कहता कि यह अट्ठारह वर्ष का है। में हट्टा-कट्टा एक भरा-पूरा जवान दीख पड़ता। अंग-अंग गठे हुए—कुश्ती ने उनपर एक अजीब मस्ती लाद दी थी।

किन्तु, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि तब तक मैं यह नहीं जानता था कि प्रेम किसे कहते हैं, मुहब्बत क्या बला होती है, आँखों कैसे लड़ती है, दिल कैसे उलझता है! शुरू से ही मैं अपने को लड़कियों से दूर रखने की कोशिश करता। जबसे अखाड़े में उतरा, कुश्ती शुरू की, तबसे तो उनकी परिछाई से भी अपने को बचाता। किन्तु कौन जानता था कि मेरे इन सारे संयम, मेरी इन सारी चेष्टाओं का यही फल होगा—मैं 'रेप-केस' का कैदी होकर इस जेल से उस जेल में चिक्कयाँ पीसता फिल्गा।

यह कैसे हुआ?

# २-फागुन का महीना

फागुन का महीना शुरू हो गया था। वही फागुन जो हरे खेतों को लालपीली, बूटेदार, चादर ओढ़ाता है; घने पेड़ों को सौरभमयी स्वर्णकणिकाओं के गुच्छों से लाद देता है।

> जो तितिलियों को पंख देता है, भौरों को कंठ देता है। जो कोयल से गवात। है, बुलबुल को रुलाता है। जो जवानों को मस्ती देता है, बूढ़ों को चुस्ती देता है। जो बच्चों को नचाता है, मुदों को हँसाता है। वही फागुन का महीना था, बाबू!

कुश्ती लड़, दूध पी, खुरपी-छीटी लिये में सरेह की ओर जा रहा था। दो घंटे दिन आया होगा—िकतु सूर्य की किरणों में अभी सोना बचा था। दूब पर की ओस की बूदें सूखी नहीं थीं। वे सूर्य की ओर देख-देख कर हँस रही थी, खिलखिला रही थी। उनकी हॅसी में अगिनत इन्द्रधनुषों की सृष्टि हो रही थीं। किन्तु इस हँसी में कितनी करुणा छिपी थी! जिसकी ओर देख-देखकर, जिसपर मुग्ध होकर वे हँस रही थी, जिसकी रिश्मयों को छाती में छिपाकर वे कृतकृत्य हो रही थी, वही—वही उनका अन्तक हैं। ओस की नन्ही बून्दो, हँस लो, हँस लो! बस, एक-आध घंटे की देर हैं, जिनको लेकर तुम अपार आनन्द मना रही हो, वह चुपचाप तुम्हारी गर्दन मरोड़ने की ताक में हैं। एक-आध घंटा! फिर तुम्हारा निशान भी मिलना मुश्किल हो जायगा! समझी?

गाँव से एक पतली सड़क पश्चिम रुख होकर, पोखरे के पूरब किनारे से उत्तर की ओर, बागमती तक जाती है। में उसी सड़क से जा रहा था। पोखरे को पार कर चुका था। अब सड़क के पश्चिम खेत-ही-खेत हैं। खेतों में सरसों, मटर, चना, खेसारी, तीसी आदि अनाज के पौधे फूल रहे थे—पीले, बैगनी, लाल, नीले आदि अनेक रंगों का मेला लगा था। तितिलयाँ अपने रंग-बिरंगे पंखों को पसारे, मानों रंग-बिरंगी साड़ियों से सजधज कर, इस मेले की सैर-सी कर रही थीं। जब धीरे से हवा का एक झोंका बह जाता, मालूम होता, रंगों के इस समुद्र में तूफान आ गया। इन फूलों पर के ओस-बिन्दु भी

अभी नहीं सूखे थे—किरणों के साथ की इनकी आँखिमिचौनों भी खतम नहीं हुई थी। इन सबके संयोग से रंगों की एक अजीब सृष्टि हो रही थी—एक अजीब चकमक, एक अजीब झलमल आँखों को पागल बना रही थी! मन कहता—इस शोभा के समुद्र में तितली बनकर आजन्म तैरता फिहूँ; आँखें चाहती—एक बार इन्हें अच्छी तरह निरखकर सदा के लिए मुँद जायँ, इनके बाद फिर क्या देखा जायगा भला?

सड़क की दूसरी ओर, पूरब ओर, बाबुओं की अमराई थी। उस साल आम फूट-फूटकर मॅजरा था! डालियाँ झुक गई थी; मालूम होता था, अब टूटी, तब टूटीं। तने छेद-छेदकर मंजिरयाँ निकली थी। लीची यों ही खूब मॅजरती हैं। उस साल उसकी मंजिरयाँ देखने लायक थी। जब हवा बहती, उसकी डालियाँ बड़ी किटनाई से नीचे-ऊपर होती; जवानी की मस्ती में वह स्वयं व्याकुल दीखती! और, इन मंजिरयों पर मधुमिक्खयाँ भनभना रही थी—भौरे नाच रहे थे, गा रहे थे। एक अजीब स्वर की सृष्टि हो रही थी—जिसके सुनते ही रोगटे खड़े हो जाते; मानों, हमारे हर रोम-कूप से मंजिरयाँ निकलना चाहती हों।

इस प्रातःकाल की पुण्य बेला में में पुलकित होते चला जा रहा था। दोनों ओर सौदर्य और सौरभ की बाढ़ आई थी। में उसमें गोते लगाता, डूबता-उतराता चला जा रहा था। चला जा रहा था....

, चला जा रहा था कि पीछे से आवाज आई—मनोहर भैया! मनोहर भैया ने देखा, उसके पड़ौस के चचा की विटिया पिअरिया मंद-मंद मुस्कराती उसकी ओर जल्दी-जल्दी आ रही है। उसकी बग़ल में भी खुरपी-छीटी है। तेजी से चलने के कारण उसके बाल की लटें उसके चेहरे के इधर-उधर उलझती है। कभी वह उन्हें सुलझाती; कभी सिर से खिसकते हुए कपड़े को सम्भालती; कभी अस्त-व्यस्त आँचल को उचित स्थान पर रखने की चेष्टा करती; और इन सारी कियाओं में बहुत अंशों में असफल होती—तेजी से आ रही है। कई बार, इस खींचातानी के कारण, उसकी साड़ी उसके पैरों में इस तरह लिपट-सिपट गई कि वह गिरती-गिरती बची; तो भी वह चली आ रही है।

में ठहर गया, बाबू ! वह हँसती हुई निकट आई। में ठिठका खड़ा था। उसने अपनी खुरपी-छोटी जमीन पर रख दें। दो-तोन बार सिर को हिलाकर बालों को इकट्ठा किया और उन्हें सिर के पीछे ले जाकर छोड़ दिया। फिर सिर के कपड़े को सम्भाला। आँचल ठीक किया। साड़ी के निचले हिस्से में तेजी मे आने के कारण, ओस की तरी पाकर, कुछ तिनके आ टिके थे; उन्हें झाड़ दिया। फिर सुस्थता की लम्बी साँस ले, खुरपी-छीटी उठाकर हॅमती हुई बोली— अच्छा, चलो'— और तीन-चार कदम चलकर जब मेरे शरीर से सटने पर हुई कि मैं भी मुड़कर चल पड़ा। मैं उसकी इन कियाओं को देखकर हक्का-बक्का हो गया था। यंत्र की तरह, मानों, उसके इशारे से, चला। मैं आगे-आगे, वह पीछे-पीछे।

यह मेरे पड़ोम की लड़की थी। यह दूसरी जाति की थी, में दूसरी जाति का। कोई नाता-वाता नही। किन्तु देहात में सबका सबसे नाता रहता हैं न! वहाँ तो बाबू के साले से चमार भी दिल्लगी करता है। इसी नियम से वह मुझे भैया कहती। अभी मुश्किल से १३-१४ वर्ष की होगी। साँवली--छरहरा बदन। आँखें एक खास किस्म की--बरौनियाँ सघन, लम्बी-लम्बी; लम्बे, नुकीले, दूध-से उजले कोयों में काली-काली पुतलियाँ जैसे नाचती होती; चितवन में एक अजीब बाँकपन! उनपर पतली लकीर-सी भवें, जो अनायास ही कभी कटार, तो कभी कमान बन जाती! मुस्कराती चलती, हाँसकर बतियाती। कई बार इसी सदाबहार हाँसी के कारण वह अपनी माँ से डाँट-फटकार सुन चुकी थी; किन्तु जब वह डाँटती, यह और भी ठठाकर हाँस देती। माँ भी बक-झककर चुप हो जाती, कभी-कभी इसके भोलेपन पर वह भी हाँस पड़ती। क्या करती!

नाम था इसका पिअरिया। जिसको आपलोग सभ्य भाषा में 'प्यारी' कहेंगे, हमारी देहाती भाषा में, मूर्खता के कारण वही 'पियारी' और प्यार पाकर, 'पिअरिया' हो जाती है। कोई भी उसकी सूरत, खासकर उसकी आँखें और हँसी देखकर कह सकता था, इस नाम में पूरी सार्थकता है। एक बार देखने पर ही उसको प्यार करने की इच्छा जाग उठती।

किंतु मुझे प्यार से क्या वास्ता? मैं तो अपने को संयम का अवतार माने हुए था। इसके पहले भी कई बार इसी प्रकार पुकार चुकी है—मैं खड़ा हुआ हूँ, बातें की हैं; फिर यह अपने रस्ते, मैं अपने रस्ते।

पर, आज की पुकार में न जानें क्या था कि मेरा सारा शरीर झनझना उठा। जिस समय इसने मुझे पुकारा था, ठीक उसी समय

आम की डाली से 'कुहू' की सुमधुर काकली सुनाई पड़ी थी। किन्तु उसकी पुकार और इस काकली में मुझे कौन अधिक आकर्षक मालूम हुई थी, कैसे बताऊँ?

फिर पुकार के बाद की उसकी वे हरकतें। उसकी वह उतावली, वह मुस्कराहट, वह चपलता! जब चलकर वह मेरे निकट आ पहुँची थी, उसकी तेज साँस मेरे दाहिने कन्धे से आ टकराई थी। इस साँस में कितनी गरमी थी कि मेरे मस्तक पर पसीने की बूँदे निकल आई थीं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

में आगे-आगे जा रहा था, वह पीछे-पीछे चल रही थी।

बाई ओर खेतों में फूलों का समुद्र उमड़ रहा था, जिसमें तितिलयाँ तैर रही थीं। दाहिनी ओर अमराई में मंजरियाँ बौराई थीं, जिनसे भौरे ठिठोली कर रहे थे। दूर से आनेवाली कोयल की दुहरी आवाज इस दृश्य में प्राण-संचार कर रही थी। आकाश साफ था—-शांत, सुन्दर। फागुन की मतवाली हवा दिगंत को सुरभित और व्याकुल कर रही थी। और, मैं आगे-आगे जा रहा था, वह पीछे-पीछे।

फूल हँस रहे थे। मंजरियाँ खिलखिला रही थीं। तितिलियौँ त्यौरियाँ बदल रही थी। भौरे अनमने-से दीखते थे। और, मैं आगे-आगे था, वह पीछे-पीछे थी।

ओस-कण ठठा रहे थे, किरणें हक्का-बक्का थीं; और, मैं आगे-आगे, वह पीछे-पीछे।

> में आगे, वह पीछे। न वह बोलती, न में बोलता।

कितनी दूर यों ही चलता गया।

'अच्छा, अब मैं इधर जाता हूँ; उस खेत में अच्छी घास है, तुरत पुर जायगी।'—मैंने कहा।

'मैं भी चलती हूँ, जो कमी रहेगी, तुम पूरी कर दोगे—अकेली कहाँ जाऊँ?'—वह बोली और मुस्करा पड़ी।

'नहीं, मैं तुम्हारे साथ न जाऊँगा।' 'क्यों?' 'यों ही।'

'यों क्यों?'

'यों ही।'

'वाह रे यों ही! मैं चलूँगी। देखती हूँ, कैसे मुझे नही जाने देते हो? जुबर्दस्ती है!" इस जुबर्दस्ती के साथ वह खिलखिलाकर हँस पड़ी!

उसकी वह हॅसी जैसे मेरे दिल में खुभ गई। तो भी में रूखा-सा होकर बोला — 'जिद न कर। समझी?'

'जिद न करो; समझे?'

फिर वही हँसी---

'तो मैं भाग जाऊँगा।'

'तो में दौड़ पड़ र्ुंगी—तुम आगे-आगे, में पीछे-पीछे। कैसा अच्छा लगेगा मनोहर भैया ?'

अबकी बार वह ठठा कर हॅसी। उसकी शोखी पर मुझे भी हँसी आ गई। किंतु तुरत ही संजीदा-सा रूप बनाकर मैंने कहा—

'यदि कोई यों दौड़ते देख ले तो?'

'तो क्या होगा?'

'पगली!'

मेरे मुँह से पगली शब्द पूरे-का-पूरा निकला भी नहीं होगा कि वह फिर ठठा पड़ी —इतने जोर से कि मुझे भय हुआ और मैं इधर-उधर देखने लगा कि कोई आसपास में हैं तो नहीं।

बाबू, आपने भी बहुत शोख लड़िकयाँ देखी होंगी। किन्तु वैसी नहीं देखी होगी, में कसम खाकर कह सकता हूँ। इतनी लापरवाह, इतनी बेफिक। इसके निकट दुनिया कोई चीज हो नहीं, समाज की कोई गिनती ही नही। ओफ! में बुरे फँसा।

ऐसा सोचते मैने इसीमें खैर देखी कि इसको साथ चलने दूँ। और, आपसे ईमान की बात कहूँ, दिल उससे दूर भी नहीं होना चाहता था! मैं मुड़कर उस घासवाले खेत की ओर पतली पगडंडी से चला । मैं आगे-आगे, वह गीछे-पीछे।

मेरे पैर आगे की ओर बढ़ रहे थे; किन्तु मेरे ज्ञान और भावना में, मस्तिष्क और हृदय में, द्वंद्व चल रहा था!

एक पक्ष ने कहा—'तू यह क्या करने जा रहा है, बेवकूफ़! अरे, इस पंथ पर पैर न दे। इसका फल बुरा होगा। आग से खेल न कर, हाथ जल जायगा और यदि कही इच्छित इंधन पाकर यह लहक उठी, तब इसीमें तुझे भस्मीभूत होना पड़ेगा। भस्मीभूत—कही राख का ढेर भी देखने को न मिलेगा। अरे, तू अपने संयम के लिए गाँव में प्रसिद्ध है। तुझे लोग सदाचार की मूर्ति, सच्चरित्रता का अवतार समझते हैं। जब वे तुझे इसके साथ यों एकान्त में देखेंगे तो क्या समझेंगे? क्या कहेंगे? छोड़ इस प्रपच को; अब भी चेत; इसे डाँटकर कह दे—'चल, जा मेरे पीछे से।'

इतना सोचते हो दिल को कड़ाकर मैने पीछे देखा, इसिलए कि उसको डाँटूँ। किन्तु उसे देखते हो यह सब ज्ञान-गुदड़ी मानो कुहासे-सी फट गई। हमारे दोनो तरफ सरसों सघन रूप से फूली हुई थी। उसके कुछ फूलदार डंठलों को तोड़तोड़ कर वह हाथ में लिये हुए थी। उसके हाथ में वे फूलों के गुच्छे कितना खिल रहे थे! सरसों के फूलों की कुछ कोमल पंखड़ियाँ, उसकी हरकतों के कारण, उसके कपड़े पर जा गिरो थीं और ओम के गीलेगन के कारण उसमें चिपक गई थीं—मालूम होता था, उसकी साड़ी में सोने के बूटे टॅके हों। इस फूलों के बन में, फूलों के गुच्छे लिये, फूलों की पंखड़ियों से लदी, वह साक्षात वन-देवी मालूम पड़ती थी। में ठिठक गया। यह नीचे देखती, तल्लीन-मी आ रही थी। इस ठिठकने की आहट से उसने सिर उठाया, मेरी आँखों में आँखों गड़ाकर देखा और हँस पड़ी। बोली—'काहे ठहर गये; क्या देखते हो?' मैं कुछ बोल न सका। मुड़कर फिर चल पड़ा।

अब दूसरे पक्ष की बारी आई। वह बोला—'हिस्, इसमें क्या घरा है, जो उधेड़-बुन कर रहे हो। इसमें संयम-कुसंयम का सवाल कहाँ से आता है? पाप-पुण्य की कल्पना तो तुम्हारी अपनी है। यहाँ तो स्पष्ट बात इतनी हैं — इस सुन्दर समय में एक सुन्दरी तुमसे एक तुच्छ बात की याचना कर रही हैं। कुछ नहीं, थोडी देर की संगत। क्या उसे अस्वीकार कर दोगे? और, इस संगत में पाप-पुण्य की कल्पना करके तुम तो अपने मन के दोष को प्रकट कर रहे हो। कोई देखेगा? — तुम्हारे पीछे कोई क्यों पड़ा है, जो पलपल नुम्हारी देखभाल करता

रहे! ऐसी आशका बेबुनियाद है। यदि मान लो कि कोई देख ले, तो क्या हुआ? क्या एक लड़की के साथ घास गढ़ना पाप है? नहीं; छोड़ो इन बेवकूफी की बातों को। यह बेचारी सरल हृदय से एक सीधी इच्छा रखती है। दिन कुछ चढ़ गया है, अकेले इससे घास भी नहीं पुरेगी। उँह—इसको तकलीफ में मत रखो। यदि ऐसा ही चाहते हो, तो आज चलते समय कह देना कि अबसे तुम्हारे साथ वह न आवे-जावे। बस।

बाबूजी, उस समय इस तर्क से अपने मन को उसी तरह शांत किया, जिस तरह कोई बेवकूफ बारूद के ढेर को गरम राख से ढाँपे। हाँ, वह थोड़ी देर के लिए ढॅकेगा जरूर, किन्तु जोर से विस्फोट करने के लिए। मैंने उसके साथ घास गढ़ी, बाते की, चुहल और विनोद, मुस्कुराहट और हॅसी की वहार लूटी और घर चला। गाँव के निकट पहुँचकर जब उसने कहा—'अबसे तुम्हारे ही साथ घास गढूँगी मनोहर भैया'—तब मुझसे यह कहते पार न लगा कि मत आना। मेरे सारे तर्क और ज्ञान का यही परिणाम था!

घर आया, खाया। दोपहर को कही बाहर न गया। मन में विचित्र द्वंद्व था, शरीर में अजीब अवसाद। मोथी की चटाई बिछाकर घर में ही सो गया। सो क्या गया—आँखें मूँदे पड़ा था। कभी-कभी झपकी आती थी, तो वहीं फूलों से भरे खेत, वहीं मंजरियों से लदे पेड़, वहीं पिअरिया और वहीं में। में आगे-आगे, वह पीछे-पीछे। उसकी वह जिद, सरसों के बन में उसका वह प्रस्फुटित सौदर्य, वह साथ-साथ घास गढ़ना, बितयाना। वह चुहल, वह विनोद; वह मुस्कुराहट, वह हॅसी। पिअरिया! प्यारी—पियारी—पिअरिया। पिअरिया—पियारी प्यारी। में व्याकुल हो उठा। यह एक पैर आगे बढ़ाते हो में किस अगाध सागर में जा पड़ा! पंख फैलाते ही में किस व्योम-मंडल में फेंक दिया गया!! उफ़—!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भोर से ही साथियों से भेंट न हुई थी। वे लोग आखिर ढूँढ़ते-ढूँढ़ते घर में आ पहुँचे। क्यो पड़े हो, कहाँ रहे, उठो, चलो, आदि का शोर था। मैं क्या जवाब देता? केवल इतना हो कहा—तबीयत सुस्त है, जरा सोने दो भैया! उनमें से एक ने, जो हम सबमें सबसे बड़ा काइयाँ और जबाँ-दराज था, बोल उठा—'मनोहर भैया को आज दूनी घास—डयोढ़ी तो जहर—गढ़नी पड़ी है, थके है, सोने दो,

तंग न करो।' इतना कहकर वह मेरी ओर देखकर यों मुस्कुराया, जैसे छिपे-छिपे उसने हमलोगों की सारी कार्रवाइयाँ देखी हो। फिर अन्य साथियों को ढकेलकर उसने घर से बाहर कर दिया, खुद भी चला गया और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। हॅसी-हँसी में ही उसने मुझे यों साथियों के ऊधम से बचा लिया—में उसकी इस कार्रवाई पर जरूर फिदा हो गया होता, किन्तु मुझे तो दूसरी ही चिन्ता ने आ घेरा—तो, क्या इसे आज की घटना मालूम हो गई? कुछ सान्त्वना इसी बात की थी कि मेरे अन्य साथियों को इन सबका कुछ पता नहीं; नहीं तो उसके कहने पर कुछ फिल्तियाँ जरूर कसी जाती।

मुझे खिलापिलाकर माँ बाबू के घर चली गई थी। थोड़ा दिन था, तो आई। कुडी लगी देखकर समझीं कि मैं बाहर चला गया हूँ, किन्तु ज्यों ही वह घर के भीतर आई, मुझे सोते देख अचरज में पड़ गई। मैं दिन में क्हाँ सोता था! उन्होंने मुझे उठाया। सचमुच मैं सो गया था—इन तर्क-वितर्कों के कारण दिमाग थककर शायद विश्राम लेने लगा था!

उठकर झटपट घर से बाहर आया। पानी लेकर मुँह धोया। फिर, खुरपी-छोटो ले सरेह की ओर चला।

शाम होने में देर थीं—लेकिन सूरज की रोशनी की रजितमा धीरे-धीरे स्वर्णिमा में परिणत हो रही थीं। सारी प्रकृति फिर एक बार मुग्धकर रूप धारण कर रही थीं।

वहीं तालाब, वहीं रास्ता, वहीं रास्ते की एक ओर के खेत, वहीं दूसरी ओर की अमराई!

वहीं •रंगों का मेला—वहीं सुगंध का भंडार!

और, इसी समय, पिअरिया की वह मादक स्मृति ! पगली-सी उसका आना, मनोहर भैया कहकर पुकारना, साथ लगना, जिद करना, घास गढ़ना, हॅसना, मुस्कुराना, चुहल करना !

मालूम हुआ, जैमे, पीछे से वह फिर पुकार रही है—मनोहर भैया! और, मैंने झट गर्दन मोड़ी! कोई नहीं!

अब चारों ओर से मालूम पड़ता, जैसे वह कभी पुकारती है, कभी ठठाकर हँसती है। मैं भीचक बना, कभी इधर देखता, कभी उधर! एक बार तो मालूम हुआ, जैसे वह मेरे पीछे खड़ी हैं और उसकी गरम साँस मेरे कंधे को स्पर्श कर रही है!

यह क्या है?

अपने पर बड़ी खोझ हुई। उफ़, में इतना डूब गया। पिअरिया मेरी कौन होती हैं? में क्यों उसकी संगत खोजूँ? में क्यों उसके लिए क्याकुल बनूँ? यह तो शैतानियत हैं, बदमाशी हैं—सीधी-सादी बदमाशी। तभी तो मन को बेलगाम घोड़ा कहा है। तो, में भी एक मनुष्य हूँ। लगाम कसना जानता हूँ। चाबुक भी लगाना जानता हूँ। और, तडातड़। हाँ। कोई ठिकाना हैं। हो गया—आई, घाम छोली, चली गई, मामला खतम। फिर यह उधेड़-बुन, यह ताना-बाना कैसा? यह दुनिया है। रंग-बिरंगी चीज़ें यहाँ भरी पड़ी हैं। यदि नजर में आनेवाली हर सुन्दर चीज को लेकर दुनिया बसाने की कोशिश की जाय तो दुनिया में अपने रहने की जगह भी नहीं बचे। इन बेवकूफियों को छोड़ो। बस। शान्त।

मन को दूसरी ओर लगाने को चेथ्टा की। सामने एक साँड़ जाँघ तक उपजे हुए गभराये गेहूँ को निर्दयतापूर्वक चर रहा था। सड़क पर से ही दो-तीन बार उसे ललकारा। किन्तु कौन सुनता है? हाँ, सुना क्यों नही, सिर उठाकर इस दृष्टि से मेरी ओर ताका कि मानों कह रहा हो—'ताक़त हो तो आओ, दूर से चिल्ला क्या रहे हो?' और, फिर चरने लगा। मुझसे नही रहा गया। इधर-उधर देखा, बाँम का एक छोटा-सा टुकड़ा पड़ा था। उठा लिया और जाते हो उसके मांसल चूतड़ पर दो-चार दे जमाये। वह भागा। भागते को कौन खदेड़े? में फिर सड़क पर आ रहा और रास्ता पकड़ा। अकस्मान् एक नया विषय आ गया, सोचने लगा—

साँड़ दागना कितनी बड़ी बेवकूफी है; और, यह बेवकूफी बाप-दादे के नाम पर की जाती है। परलोक में उन्हें बैल की सवारी मिलेगी कि नहीं और वह उनकी सुविधा की होगी कि नहीं, यह विवादास्पद है; किन्तु इस लोक में उनके नाम पर जो हजार गालियाँ होती है, वह तो प्रत्यक्ष है। इस प्रथा ने गाय-बैल की नस्ल भी खराव कर दी है। सस्ते-से-सस्ते बछड़े को खरीद कर दागा और छोड़ दिया। यह काश्तकारों की फसल को ही खराव नहीं करता, उनके गोधन को भी। आज देहात में जो अच्छी गाय का मिलना मुश्किल हो रहा है, उसका कारण मुख्यतः यह साँड़ प्रथा भी है। किन्तु कौन सोचे, कौन समझे! हमलोग तो छाया के लिए वस्तु को छोड़ते हैं, कल्पना पर तथ्य को कुर्वान करते हैं। काल्पनिक परलोक के नाम पर इस लोक की वास्तविकता को क्षण-क्षण बलिदान करना ही तो हमारे देश की आध्यात्मिकता है।

## ३-वाह मनोहर भैया !

'वाह मनोहर भैया, खूब कतरियाये चलते हो!'

देखा, वहीं लौंडा, जो घर से सबको निकालकर कुडी लगा चलता बना था, हँसता हुआ मेरी ओर बढ़ता आ रहा है। निकट आते ही पूछ बैठा—'क्यों, तबीयत अच्छी हुई?'

'हाँ, यही जरा मन भारी मालूम पड़ता है!'

'दो मन जो हो गये हो!'

मैंने धीरे से एक चपत उसके गाल पर जड़ दी। वह 'ओह रे' 'मरे रे' कहता, हॅसता हुआ भागा। किन्तु कुछ दूर जाकर वह फिर लौटा और बड़ी संजीदगी के साथ मेरे निकट आकर बोला—'मनोहर भैया, जरा इस गाल पर भी एक चपत जमा दो; तुम्हारी चपत में बड़ी मिठास आगई है भैया; तुम्हें मेरी क्रमम, बेचारे इस गाल को निराश न करो, यह रोयेगा।'

अब की बार एक पूरा धौल जमाया। किन्तु वह शोख, कब माननेवाला! यों ही अंटसंट बकता रहा। खैर, किसी तरह में चिन्ता के उत्थान-पतन से बचा। वह कई तरह की दिल्लिगियो में लगाये रहा। खूब हँसता, खूब ही हँसाता। हॅसने से तबीयत कुछ हलकी हुई। उसके साथ हो थोड़ी-बहुत घास गढकर लौटा। घर के निकट पहुँचकर मैने कहा—'बहुत अच्छे मिले आज, मोहन; जी में थोड़ी चुस्ती आई। ओह, आज तो मैं बोमार हो पड़ा था!'

'अगर यह एहसान सदा याद रख सको, मनोहर भैया'—इतना कह मर्म के साथ उसने जरा आँखें नचाईं और खिलखिलाता हुआ अपने घर की ओर दोड गया।

रात में मित्रों की मंडलें। जमीं। मुझे सान्त्वना मिली कि किसीने इसकी चर्चा तक नहीं की। हाँ, वह लौंडा जब-तब नमक-मिर्च की एक-आध पुड़िया छोड़ देता! उसमें कड़वापन नहीं, चटपटापन होता; नमक का अंश मिर्च से शायद ज्यादा था। मजा मिलता! उसकी शब्दावली ऐसी होती कि कोई दूसरा भाँप भी न सके। इसकी गंभीरता शायद वह भी समझता था।

हँसी-खुशी के बाद यह मस्तों की मजिलस खतम हुई। मैं सोने चला। किन्तु नीद आवे कहाँ से? करवटें बदलता रहा। माँ बग़ल में ही सोई थी! इस बेकली को वह क्या समझे ? पूछा—'बेटा, नीद नहीं आती है क्या?' मैंने कहा—'दिन में थोड़ा सो जो लिया था, मैया!' 'आँख मूँदकर सो जा बेटा'—कहकर वह सो गई। मैंने भी दम साध कर माँ को यह जतलाने की कोशिश की कि मैं सो गया। इसी प्रयत्न में थोड़ी तद्रा आगई। न सोया था, न जगा! मस्तिष्क की आँखों से नाना तरह के दृश्य देख रहा था—भले और बुरे भी। रहरहकर चिहुँक पड़ता। फिर आँखें झिप जाती। न जानें यों ही कितना समय बीता। इतने में शरीर पर किसीके हाथ का स्पर्श मालूम हुआ। चौक पड़ा। देखा, चिराग हाथ में लिये माँ है। एक हाथ में चिराग है, दूसरे हाथ से मेरा शरीर छू रही है। मैने पूछा—''चिराग क्यों मैया?' उन्होंने पहले मेरे मस्तक पर हाथ रखा, फिर छाती पर, तब तलवे पर हाथ फेरती हुई चिन्तित होकर बोली—'मुनू, तुम्हें ज्वर मालूम पड़ता है! दिन में काहे सो गये बेटा?'

कल होकर मै बीमार था।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

बाबूजी, इस बीमारी पर मुझे कितनी खुशी हुई थी, क्या बताऊँ! सोचा, चलो, फुर्सत हुई। यह नाव न-जाने कहाँ जाकर लगती; अच्छा हुआ, शुरू में ही भद्रा आ पड़ी। किन्तु मनुष्य सोचता कुछ और हैं, होता कुछ और हैं। जिस वृक्ष के जड़ मे उखड़ने की कल्पना में करता था, वही इस बीमारी के चलते इतने गहरे जड़ पकड़ लेगा, इसका स्वप्न भी कैसे देखा जा सकता था?

उसी दुपहरिया को न जानें कहाँ से बवंडर-सी घूमती, जोर से काकी-काकी पुकारती, पिअरिया मेरे आँगन में आ पहुँची और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये, मेरे घर में घुस पड़ी। मौं तुरत ही घर से निकलकर कही गई थी। इधर-उधर झाँककर माँ को देखने लगी। मुझे पड़ा देख, जैसे चौककर, 'क्या हुआ' कहती मेरे सिरहाने आई, फिर सिर पर हाथ रख चिन्तित-सी होकर बोली—'ओह, बड़ा ज्वर है' और, अपना हाथ धीरे-धीरे मेरे बदन पर सहलाने लगी। मेरे मुँह से एक शब्द नही निकला। में उसकी चपलता और शोखी पर दंग था। तुरत ही माँ आ पहुँची, तो उसने जरा तीखे स्वर में कहा—'काकी, कहीं बीमार को छोड़कर कोई यों बाहर जाता है!' 'कौन?

पियारो ?' कहकर माँ मेरे पैताने आकर बैठ गई और बोली—'क्या कहती है बेटी, अकेली ठहरी, काम-धंधा छोड़ दूँ, तो भी बाहर-भीतर तो लगा ही रहता है ......' माँ शायद कुछ और कहना चाहती थी कि बीच में ही बात काटकर पिअरिया ने कहा—'अच्छा, चिन्ता न करो काकी; जब तक मनोहर भैया अच्छे नहीं होते, मैं यहीं रहा करूँगी। सचमुच अकेली .......'

'तू कैसे रहेगी बंटी, क्या तेरे घरवाले रहने देंगे?'

'क्यों न रहने देंगे। मैं उनसे हुकुम ले लूँगी।' फिर कुछ ठहर-कर बोली—'अच्छा काकी, तुम जरा मेरी ईआ से क्यों नहीं कह देती? तुम कहो, तो वह 'ना' कह सकेगी?'

'हाँ, उनका स्वभाव तो जानती हूँ। किन्तु जवान बे...टो...' 'चुप, तुम भी पगली हो गई, काकी! तो क्या जवान बेटी छींटी से तोपकर रखी जाती है? क्या मैं बकरी का बच्चा हूँ कि सियार न उठा ले जाय?'

इतना कहकर वह खिलखिला पड़ो। इस दुख में भी भाँ के होंठों पर मुस्कराहट की रेखा खेल गई। मैं भी हॅस पड़ा। फिर वह जैसे उस बात को जारी रखती हुई बोली—'और काकी, यदि सियार आवे भी, तो मनोहर भैया की लाठी उसका सिर भुरता नही बना देगी।' इस बार वह ठठा पड़ी। हमलोग भी खिलखिला पड़े। में सोचने लगा—'कितनी बेफिक लड़की है।' फिर उसके आखिरी कथन के रहस्य पर ज्यों-ज्यों ग़ौर करता, त्यों-त्यों उलझन में फँसता जाता। यह पिअरिया मुझे कहाँ ले जायगी, कौन कहे!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेरा ज्वर बढ़ता गया, और, लगातार कई दिनों तक। जब-जब आँखें खुलतीं, पिअरिया को अपने निकट पाता। उसकी वह चपलता कहाँ चली गई थी? एकदम बूढ़ी-सी गंभीर बनी रहती और मेरी हरएक हलचल को गौर से देखने और समझने की चेप्टा करती। मैं थोड़ी गर्मी महसूस करता और उसके हाथ में मोर के पंखों का पंखा; मुझे प्यास का आभास मालूम पड़ता कि उसके हाथ में गिलास। जरा पैर सुगबुगाये कि उसके हाथ मेरे तलवे पर; ज्रा सिर हिलाया कि मेरे बालों में उसकी कोमल अँगुलियाँ। मैं उसके इस सेवा-भाव पर चिकत रहता। रात-रात भर जगती, किन्तु कभी झिपते नहीं

देखा--मानों नींद को जीत लिया हो। देखता, बैठे-बैठे माँ की आँखें झिपने लगतीं और वह लुढ़क जाती। वह उनके कपड़े को ठीकठाक कर उन्हें चुपचाप सोने को छोड़ देती और आप बैठी मेरी शुश्रुषा में लीन रहती। खाने-पीने की तो परवाह ही नहीं, कई बार भाँ को इसके लिए उससे उलझते देखा--'जा बेटी, जरा करवट बदल ले। एक दिन की बात नहीं, न जाने कब भगवान इसे अच्छा करें। यदि तुम्हें भी कुछ हो गया, तो मेरे मुझू को कौन देखेगा? जा--जा। पिअरिया इधर बोलती बहुत कम थी, किन्तु बार-बार माँ के कहने पर वह अनखा कर बोल उठती — 'तुम हरदम क्या बड़बड़ाती रहती हो, काकी! भैया को देखो। अपनी सेहत का खयाल मुझे खुद हैं, मेरी चिन्ता न करो --लड़िकयों को काल भी नहीं छुता! पुझे देखने के लिए मेरे साथी आते ही जाते रहते। गाँव के दो-चार बड़े-बुढे भी देख जाया करते। बुढ़ियों की जमात भी जुटती। मेरे साथी पिअरिया की इस सेवा को कुतूहल की दृष्टि से देखते। बड़े-बूढों को डधर-उधर देखने की फुर्सत कहाँ; हाँ, बुढ़ियों ने तो पिअरिया को आसमान पर चढा दिया--'आह! पियारी--कैसी लडकी है, देवी है; कोई अपने भाई की सेवा भी ऐसा कर सकेगा'--आदि-आदि।

एक दिन जब में घीरे-घीरे अच्छा हो रहा था, औरतों की एक बड़ी मंडली आ इकट्ठी हुई। मैं अच्छा हो रहा था, अतः सभी में थोड़ा उत्साह था। खुलकर बातें हो रही थी। बीच-बीच में थोड़ी हॅसी भी बिखर हो पड़ती थी। पिअरिया भी आज उत्साह में थी। वात का सिलसिल्न बढ़ते-बढ़ते पिअरिया की चर्चा आ निकली। एक बूढी दादी ने, पिअरिया की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हुई, उसकी माँ से कहा-- 'पियारी की भाँ ,सच कहती हूँ, ऐसी लड़की इस गाँव में नहीं है। यह छोटी-सी उम्म, और यह अगाध सेवा-भाव। तु देवी जनी है, पियारी की माँ!' मेरी माँ को अपनी कृतज्ञता पिअरिया की माँ के सामने प्रकट करने का मानों मौका-सा मिल गया। वह बोर्ल;---'ठीक कहती है दैया, पिअरिया देवी है। बहिनी, मेरा मुत्रू जियेगा, तो पियारी की ही मेवा से। अगर यह नहीं होती, तो.... बीच ही में पिअरिया तिनुक उठी -- 'देख काकी, सातवें आसमान से नीचे मुझे नही रखना --हाँ, ऊपर ही उठाया, तो कसर क्यों रखी जाय? लेकिन काकी', मुँह बनाती हुई बोली, 'कही में वहाँ से लुढकी, मेरे पैर उखड़े, तो देखना, अपना सिर बचाने की कोशिश न करना। याद रखो, गिरूँगी तो तुम्हारे ही सिर पर—ऐसी कि तुम्हे भरता बना डालुँगी

—हाँ ! 'हाँ कहकर वह, विचित्र ढंग से आँखों को नचाकर, हाथों को चमकाकर, मुस्करा पड़ी। उसकी माँ हँस पड़ी, मेरी माँ भी हॅसी, सारी मंडली खिलखिला उठी। बूढीदादो ने कहा—'बात गढ़ना कोई इससे सीखे, जैसे पंडिताइन हो।' पिअरिया की माँ बोली—'क्या कहूँ दैया, इससे मैं तंग रहती हूँ। दिनरात यों ही बकती और ठठाती रहती है; जवान हुई, न मालूम अिकल कब होगी।'

इसी प्रकार की पिअरिया की शतशः प्रशंसाओं के बीच मैं अच्छा हुआ। किन्तु इसमें कम देर न लगी। जब से होश हुआ, सिर-दर्द भी नहीं हुआ था। सो, मानों, पूरी कसर निकाल ली गई। दो महीने बिछावन से सटा रहा, एक महीना घर-आँगन हुआ, चौथे महीने जब बाहर निकला, तो देखा, न वह खेतों की बहार है, न अमराई का गुजार। हाँ, आम खूब फला है, अब पक रहा है और वहाँ बच्चों का जमघट लगा रहता है। खेतों में मकई, साँवाँ, कौनी, आदि बोये गये हैं— उनके पीले-हरे अंकुर निकल रहे है। कितना परिवर्त्तन!

माँ ने मेरे इस आरोग्य को अपना सौभाग्य माना। किन्तु मैं इसको क्या मानूँ?

अहा! यदि उस बीमारी में ही मैं गुजर जाता। कितने सुन्दर स्वप्नों को लेकर में जाता। सुनते हैं, मरने के समय जिस चीज पर ध्यान रहता है, उसी योनि में जन्म मिलता है। कह नहीं सकता कि यह सब गण्प-ही-गण्प हैं कि इसमें कुछ तथ्य भी है। तो मैं या तो तितली होता या भौरा या कोयल या.....मैं होता उस पुनर्जन्म के लोक में पिअरिया का....और पिअरिया होती मनोहर की...। सुख में दोनों एक स्वर में हॅसते, दुख में दोनों एक ऑसू रोते। उस रोने में भी आनन्द होता; आज नहीं रोते हुए भी दिन-रात रोया करता हूँ। यह लांछन—यह वृश्चिकदंशन! उफ़! आह ...!

## ४ बरसात आई!

बरसात गुरू हो गई थी।

बसंत और वर्षा—ये दोनो ऋतुयें कितनी मादक होती है, बाबू ! किन्तु इन दोनों की मादकता में कितना अंतर है ! जिन्होंने प्रकृति में अपने को तन्मय कर लिया है, जिनकी आँखो में कृत्रिमता का चश्मा नहीं चढ़ा है, वे ही इस अन्तर को देख सकते है। नहीं तो बेवकूफों के लिए तो सब धान बाइस पंसेरी है ही।

बसंत की मादकता में कोमलता होती है, स्निग्धता होती है। वह हमें तितली-सी उड़ते चलने के लिए, भौरे-सा गुनगुनाते फिरने के लिए प्रेरित करती है। वह हृदय में सनसनी पैदा करती है, सुगबुगाहट पैदा करती है। वह हमें गुदगुदाती है, हँसाती है। वह हमारे मन में नाना प्रकार के रंगों को पैदा करती है, ठीक उन खेतों के फूलों की तरह—चकमक, झलमल, झकझक !

किन्तु वर्षा की मादकता! आह, बाबू, आप शहर के रहनेवाले इन बारीकियों को क्या समझेंगे? हर ऋतु के अलग रूप है, हमारे लिए उनके अलग-अलग संदेश हैं। किन्तु हम अपने जीवन को इतना अप्राकृतिक, इतना अस्वाभाविक बना लेते हैं कि उन्हें देख नहीं सकते; अगर उनके बाह्य रूप को देख भी लें, तो उनका संदेश सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते।

वर्षा की मादकता में कोमलता नहीं, प्रबलता होती हैं; स्निग्धता नहीं, तरलता होती हैं; तरलता होती हैं, प्रवाह होता हैं। वह हमें बाँधों को तोड़ने के लिए, सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करती है। उसमें झंझा की झकझोर, झड की झरझराहट, ठनके की ठनक और बिजली की तड़प रहती हैं। उसमें इन्द्रधनुष की रंगीनियाँ भी हैं, किन्तु क्षणिक, अस्थायी। स्थायी हैं उन्मादमय अधकार, दृष्टिविक्षेपकारी अंजन। कभी पुरवा, कभी पछवा; कभी शांत, कभी तूफ़ान; कभी ऊमस, कभी कॅपकॅपी। वह हृदय में सनसनी नहीं, उच्छुं खलता पैदा करती हैं; सुगवुगाहट नहीं, खलबलाहट पैदा करती हैं। वर्षा की बड़ी बेटी हैं बाढ़—सूखी नदियों को भर दो, किनारे के विशाल वृक्षों को उखाड़ दो, गिरा दो; बाँधों को मटियामेट कर दो, सीमाओं का नाम-निशान भी न रहे—समूचे संसार को एक सतह में कर दो—जलमय, रसमय!

बाबूजी, बसंत की दूती है कोयल, और उसका संदेश है, कु-हू। वर्षा की दूती है पपीहा, और उसका संदेश है, पी-कहाँ। कु-हू और पी-कहाँ में जो अंतर है, वही अन्तर है, बसंत और वर्षा में।

कु-हू और पी-कहाँ—दोनों में प्रियतम की प्राप्ति की लालसा है। किन्तु कु-हू में लोकमर्यादा है, आत्मगोपन की चेप्टा है—कुहरती है, रोती है, किन्तु अपना अभिप्राय जबान पर ला नहीं सकती। कितना

संयम, कितना आत्म-दमन। और, पी-कहाँ—उफ़, कितनी व्याकुलता भरी है, इस पुकार में! यह पुकार है या हाहाकार! व्याकुलता निर्लज्जता में परिणत हो गई है। पी-कहाँ—पी कहाँ—कहाँ है पिया, पिया, पिया......

× × ×

हाँ, तो यही-एसी ही-वर्षा ऋतु थी।

मकई बढ़कर हमलोगों से भी ऊँची हो गई थी। उसके सिर पर चमर डुलने लगे थे और गोद में कोमल बाल सुनहले लटों को लटकायें झाँकने-से लगे थे। किसी की गोद में एक, किसी की गोद में दो। कौनी, साँवाँ का योवन भी फूट चला था। योवन-भार से उनके सिर झुक-से गये थे। जब झीसी-फूही पड़ने लगती और हवा में झोके उठते तब इन खेतों का दृश्य देखने लायक होता। मालूम होता, मानों प्रकृति इम सावन के सुघर महीने में हरी-हरी साड़ी पहने झूला झूल रही है। लाल-लाल चोंच वाले हरे-हरे सुगों के झुड़-के-झुड सिर पर उड़ते और कभी इस खेत, कभी उस खेत में बैठते दोखते। मानों लाल तागे में गूँथे प्रकृति के गले के ये हरे-हरे हार थे, जो झूले की पेंग पर ऊपरनोचे होते रहते थे।

इधर, कहना फिज्ल है, कि मैं और पिअरिया दोनों दो शरीर एक प्राण हो चले थे। पिअरिया के पिता की कुछ खेतीबारी भी होती है। इस साल उनके खेत में मकई बोई गई थी! पिअरिया उसकी रखवाली करती। ग़रीबों के घर में ऐसा ही होता है बाबू! बड़े-बूढ़े तो बाबू के खेत पर जते हैं, बाल-बच्चे उनके अपने खेत की देख-रेख करते हैं। पिअरिया अपने खेत के मचान पर बैठी दिन-भर सुग्गों को उडाती रहती । यदि ऐसा न किया जाय, तो ये सुन्दर पंछी अपनी सुन्दर चोंचों से बालों को कतर-कृतरकर तार-तार न उड़ा दें! उस हरीतिमा के सागर में उस मचान-द्वीप पर खड़ी होकर जिस समय वह हा-हाहा-हा करके सुग्गों को उड़ाती, तो ऐसा मालूम होता जैसे बनदेवी अपने राज्य पर इन हरे डाकुओं को चढ़ाई करते देख, उन्हें भाग जाने को, स्वयं ललकार रही हों। किन्तु, वे ढीठ डाक् उसकी शक्ति-सीमा अच्छी तरह पहचानते थे ! इधर से उड़ते, उधर बैठते । परीशान होकर वह अपना कमठा उठाती और उसपर मिट्टी की गोलियाँ रख दनादन चलाती। धन्ष लिये कामदेव की तो सबने कल्पना की है, यहाँ रितरानी प्रत्यक्ष धनुष तान रही थीं! कमठे के साथ उसकी भवें तनतीं, गालों पर लाली दौड़ जाती, आँखों में सुर्खी छा जाती, किन्तु इन सबका कोई प्रभाव उन सुग्गों पर क्यों होने लगा? गोलियाँ भी इधर-उधर निशाने से दूर जा पड़तीं। हारकर वह नीचे उतरती और इस कोने से उस कोने 'हा-हा' करती दौड़ती-फिरती। अन्त में, शायद उसकी परीशानी का मजा उठाकर, वे सुग्गे उड़ जाते।

वह मचान पर आ बैठती। कभी गीली मिट्टी लेकर कमठे के लिए गोलियाँ बनाती, कभी मकई के सूखे पत्तों से गदरा बुनने की कोशिश करती। कभी मस्ती में गीत टेरती। मेरा खेन उसके खेत के निकट ही था। उसमें कौनी थी। कौनी की देखभाल और घास छोलना—दोनों काम साथ ही करने के खयाल से मैं वहाँ प्राय: होता! शायद पिअरिया का आकर्षण भी आम-पाम ही रहने को वाध्य करता! अतः इन तमाशों को हजार आँखों से देखता, इन गीतों को लाख कानों से मुनता। बदनामी के डर से इधर मैं उससे कुछ दूर ही रहने की कोशिश करता; उसे भी यह बात अच्छी तरह समझा दी थी; किन्तु जब कभी झीसी-फुही होने लगती या धूप कड़ी हो जाती, मैं उसके मचान पर पहुंच जाता। मुस्कुराहटों का आदान-प्रदान होता, व्यंग-विनोदों की लेनदेन होती। फिर जिस प्रकार मुँह ऊपर किये, हॅसते हुए, उसके मचान पर चढ़ता; ठीक उसके विपरीत सिर नीचा किये, हदय पर बोझ लिये, नीचे उतरता।

किन्तु अब कुछ दिनों से मन में एक दूसरी ही तरह के विचारों का उत्थान-पतन होने लगा था। जो चीज हमारे हृदय के इतना निकट थीं, उसको शरीर से इतनी दूरी पर रखने के औचित्य पर शंका होने लगी। हम एक-दूसरे को चाहते हैं, एक-दूसरे को प्यार करते हैं। स्पष्ट तो यह है कि हमने एक-दूसरे को अपना हृदय दे रखा है। फिर में उससे दूर क्यों रहूँ, उससे अलग-अलग रहने की कोशिश में तबाह क्यों बनूँ? समझ में नहीं आता। प्रेम आध्यात्मिक चीज हैं, उसे वासना से कलुपित न करो, इत्यादि कल्पना मुझे अमानुषिक जँचने लगीं ——दैवी हों या दानवी; मानवी हो नहीं सकती।

और, बाबू, अपने इस विचार में परिवर्त्तन करने का कारण मुझे नहीं दीख पड़ता। माना, मैंने कष्ट सहे हैं, लांछनायें उठाई हैं; किन्तु केवल इसीलिए जो सत्य हैं, उसे असत्य नहीं समझा जा सकता? मैं जितना सोचता हूँ—और, इधर जेल के इस एकान्त जीवन में सोचने का मौक़ा-ही मौक़ा है—मुझे अपने विचार प्रमाद-हीन मालूम हुए हैं।

माने लेता हुँ कि शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, दोनों के अलग अस्तित्व हैं, अलग कार्य हैं--यद्यपि यह मानने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है—किन्तू आप-हम ऐसे साधारण जीव उन्हें विलग नहीं कर सकते। आत्मा को मिलने दो, किन्तु शरीर को अलग रखो, यह कथन आप अपना खंडन करता है। 'प्राणेर परश चाहे गायेर परश'--प्राण का स्पर्श शरीर का स्पर्श चाहता है--उस बंगाली क़ैदी ने उस दिन यह पद गाया था। मानव स्वभाव का यही स्वाभाविक चित्रण है। आत्मा को मिलने दो, लेकिन शरीर को अलग रखो-इस भूलभूलैया-भरे कथन की सिष्ट किसी ऐसे विचारक के द्वारा हुई है, जिसमें या तो तह तक देखने की शक्ति नहीं थी या जो दुनिया की लांछनाओं से ऊब गया था, या जिसको प्रेम के बदले पत्थर मिला हो। यह कथन अनुभव से परे का है। यह बिलकुल अप्राकृतिक है। प्रकृति आँख खोलकर देखिये, तो इस कथन की सारहीनता और छिछलापन जान पड़े। सुन्दर फूलों को तितलियाँ चाहती है। वे चाहती है, तो उसके आस-पास मॅडराती है। किन्तु वे मॅडराती ही नही रह जाती। हृदय का प्रेम शरीर को बरबस खीचकर फुलों से एक कर देता है। आपने कभी फूलों के साथ की तितलियों की कीड़ा देखी है ? पहले उसके आसपास खुब चक्कर लगाती है, दो-चार बार बैठती और उड़ती है, जैसे मान-लीला हो रही हो। फिर पंखड़ियों पर दोनों पंखों को पसारकर, किंजल्क पर अपने मैंह को सटाकर, यों निस्तब्धता से बैठ जाती है कि मालूम होता है, तन-मन की सुध भूल, मिलन का स्वर्गिक आनन्द लुट रही हों! इस छोटे मे--एक इंच से भी कम चौड़े और एक तिनके से भी कम वोझ के--जीव में कहाँ से यह अपार तल्लीनता आ जाती है! यही प्रेम है, बाब ; यही प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। हर्ष की बात है कि तित्रियों के देश में तत्त्वदर्शी नामक कोई जीव नहीं है, जो उससे कहे कि जिससे प्रेम करो, उससे दूर ही रहो, उस स्वर्गिक वस्तु को अपनी वासना से अपवित्र न करो ! यों ही मंजरी और भौरे को देखिए, चिराग और पतिंगे को देखिए। कहाँ तक गिनाया जाय? प्रकृति का सुक्ष्म निरीक्षण आपको पग-पग बतायगा कि प्रेम का अर्थ हो है, दो का मिलकर एक हो जाना,-आत्म-समर्पण, एकीकरण। इस आत्म-समर्पण, इस एकीकरण की त्रिया को आत्मा और शरीर के भेदभाव के चक्कर में डालकर असफल करने की चेष्टा, मेरी समझ में, अगर अपराध नहीं, तो अपराध नाम की कोई चीज ही नहीं है।

मेरा तों खयाल हैं बाबू, कि आदमी जो आज इतना दुखी है, वह इसीलिए कि वह अपनी बुद्धि के घमंड में प्राकृतिक खिचावों पर—स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर वांध कर रोकना चाहता है। फल क्या होता है? यह बाँध तो टूटता ही है, प्रवाह में ऐसी बहुत सुन्दर वस्तुएँ भी बह जाती है, जिनसे न जाने संसार के कितने उपकार सधते। आज मनुष्य ने अपने को हजारों व्यवस्थाओं और नियमों के बंधन में बाँध रखा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह पग-पग पर बँधा हुआ है! फलतः आज की यह अव्यवस्था, यह अत्याचार, यह उत्रीड़न!

## ५--स्वप्न-लोक!

और, मैंने देखा, यह निलन की स्वाभाविक इच्छा मुझी में नहीं हैं, पिअरिया भी व्याकुल है। उसके प्राण भी तड़प रहे हैं। उसकी उन दिनों की हरकतें ऐसी थी, जिनका सूक्ष्म निरीक्षण इस बात की घोषणा जोरों से करता था। जब मैं उससे दूर होता, किसी-न-किसी बहाने वह निकट आने की कोशिश करती; जब मैं उसके निकट होता, ऐसी सहूलियतें खोजती, जिनके कारण मेरे शरीर का वह किसी-न-किसी प्रकार स्पर्श करे। और, एक आकस्मिक घटना ने इसके लिए राह भी खोल दी।

एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। पिअरिया खाने के लिए घर गई थी। मैं खाकर आ चुका था—गेहूँ की चपातियाँ और आम के कतरे। ठूँस-ठूँस के खाया था। अनरस (अन्न-रस) के साथ-साथ अम-रस (आम-रस) का तकाजा यहीं था कि कहीं लेटूँ। पिअरिया के मचान पर चला गया। मकई की सूखी पत्तियों से एक मोटा गद्दा-सा गदरा पिअरिया ने अपने हाथों तैयार किया था। उसी-को बिछा, उसपर अपना अँगोछा डाल, लेट गया। लेटते ही आँखें झिप गई!

आँखें झिपते ही एक विचित्र स्पप्न-लोक झलमला उठा !

मैं सबुज-परी के देश में हूँ। जिधर देखिए, हरा-ही-हरा। पशु-पक्षी भी हरे-हरे हैं—-गायें हरी, बैल हरे; सरगट हरे, मैना हरी। सूर्य की किरण भी हरी हैं; हाँ, उसमें सुनहलायन की एक विचित्र

पुट-सी पड़ो है। आकाश हरा है, जमीन हरी है। एक और विचित्र बात।जितने प्राणी हैं, सबके पंख हैं—हरे-हरे। गाय-बैल के अगले पुट्ठों के निकट इन पंखों का जोड़ है। वे हरी-हरी घासों को चरते-चरते, पंखों को फड़फड़ाते हुए, उड़कर इस खेत से उस खेत में पहुँच जाते हैं।

इन दृश्यों को विस्मय-विमुग्ध नेत्रों से देखता मैं खड़ा था कि एक मोटा-ताजा बछेड़ा हिनहिनाता हुआ मेरे नजदीक आकर खड़ा हो गया। वह मेरे हाथों को सूँघने लगा और अगले पैर से जमीन को खूँदता जाता था। मालूम होता था, वह मुझसे कह रहा था कि मुझ पर सवार होओ। ऐसा बछेड़ा!—मैं भी सवार होने के लोभ को न रोक सका।

किन्तु उसकी पीठ पर जाते ही वह पंखों को फड़फड़ाकर आकाश में उड़ गया। साँय-साँय--वह बढ़ता जाता था। मैं तो हक्का-बक्का था। उसके अयाल को जोरों से पकड़े था, डरथा, कहीं गिर न पड़ूँ।

वह लगातार उड़ता गया। उड़ते-उड़ते अब एक ऐसा लोक दीख पड़ने लगा, जहाँ सब कुछ मुनहला था। बात की बात में मेरे बछेड़े ने उस लोक में भी प्रवेश किया। अब आकाश सुनहला था, नीचे की जमीन सुनहली थी। सुनहली चिड़ियें उड़ रही थी, सुनहले पशु चर रहे थे। वृक्षों की सुनहली पत्तियाँ चमचमा रही थी। सुनहले फूलों पर सुनहले भौरे सुनहले गान गा रहे थे। सबुज-लोक से यहाँ एक विशेषता यह थी कि यहाँ का वायुमंडल संगीत से भरा था। एक अनहद गान प्राणों को विभोर बना रहा था।

मेरा बछेड़ा खड़ा हो गया। शायद वह थक गया था। मैं भी उसपर से उतर गया!

उतरते ही कानों में रोने की आवाज आई। अरे, इस संगीत-पुरी में यह रुदन कैसा? मैने उस ओर ताका। ऐं, यह कौन? यह—यह तो पिअरिया है! पिअरिया—पियारी—प्यारी! एक राक्षस—भयानक राक्षस—उसे पकड़कर अपने घोड़े पर चढ़ाना चाहता है और वह उसके पंजे से निकलना चाहती है। इतने में ही उसकी नजर मेरी ओर पड़ी—'मनोहर भैया, मनोहर भैया' कहकर वह चीख पड़ी! मैं उस ओर दौड़ा। मुझे दौड़ते देख, वह राक्षस मेरी ओर घूरकर ठठा पड़ा—उसकी हँसी आकाश से टकरा-टकराकर वार-वार गुंजित होने लगी। मेरी गित सहसा रुक गई; मालूम हुआ, जैसे मेरे पैरों में सौ

मन का पत्थर बँधा हो। मैं पर-वश होकर छटपटाने लगा। मुझे छटपटाते देख वह मुस्कराने लगा और पिअरिया को ज़बर्दस्ती अपनी ओर खींचकर उस—उस—उस दुष्ट राक्षस ने चू..चू...चूम लिया! आवेश से मेरी आँखें लाल हो गई। जोर से मैने पैरो में झटका दिया — — जैसे बंधन खुल गये। में दौड़ा। मुझे दौड़ते देख पिअरिया को पकड़कर उसने घोड़े पर बिठा लिया और जोर से घोड़े को चाबुक लगाये। घोडा उड़ा—साँय-साँय। पिअरिया हाहाकार करने लगी—मेरी ओर देख-देखकर, मेरा नाम पुकार-पुकार कर हाहाकार करने लगी! में तो सन्न रह गया। अपने बछेड़े की ओर दौड़ा। किन्तु वहाँ बछेड़ा था कहाँ—न जाने कहाँ चल दिया था! पागल-सा राक्षस के घोड़े की परिछाही के साथ में दौड़ने लगा। दौड़ता जाता था और चिल्लाता जाता था—पिअरिया, पिअरिया..., पियारी... प्यारी...

'मनोहर भैया, मनोहर भैया,'—कहती पिअरिया मुझे झझकोर कर जगा रही हैं, जागकर मैने देखा। 'क्या सपना रहे थे, भैया?' उसने हॅसते हुए पूछा। 'क्या वरवरा रहे थे, वताओ न!'—फिर मुस्कराती हुई उसने सवाल किया! मैं क्या जवाब देता? हक्का-बक्का उसकी ओर देख रहा था! मैं कहाँ हूँ, वह राक्षम क्या हुआ, पिअरिया यहाँ कहाँ—आदि प्रश्नं मेरे सिर में चक्कर काट रहे थे। इतने ही में भावावेश में आकर, पिअरिया, पिअरिया चिल्लाते मैंने उसे खीचकर छाती से लगा लिया! उसकी छाती मेरी छाती में सटी थी, उसकी धड़कन मेरी धड़कन से मिल रही थी। उसके अधर मेरे अधरों में सटे थे—उसकी माँम मेरी साँस में समा रही थी। कहाँ है वह राक्षस; आवे, अब उगको देखूँ ......

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इस स्वप्त को लेकर पीछे हम-दोनों में खूब दिल्लिगियाँ होतीं। पिअरिया ने बतलाया कि किस प्रकार भोजन के बाद जब आई, तो उसने मुझे अपने मचान पर सोया देखा। वह चुपचाप मेरे पैताने बैठ गई। सोते-सोते में दो-एक बार चौंका और उसके बाद वरबराने लगा। मेरा समूचा शरीर पसीने-पसीने हो गया था, साँस अस्वाभाविक रूप से चलने लगी थी। इस वरबराहट में भी स्पष्ट मालूम होता था कि में पिअरिया का ही नाम ले रहा हूँ। पहले तो वह इस बरबराहट का आनन्द लेती रही; किन्तु पीछे जब में जोरों से काँपने लगा, तो उसने झझकोर कर उठा दिया।

ख़ैर, जो कुछ हो, इस स्वप्न के चलते हमलोगों का शरीर भी एक हो चला। भावावेश के उस मिलन ने स्थायी मिलन का द्वार खोल दिया। अब उसके निकट बैठने में मुझे झिझक नहीं होती, औचक आकर मेरी आँखें मूँदने में उसे संकोच नहीं होता। उधर खेतों में रिमिझम बूँदे गिरतीं, इधर हमारे हृदय में प्रेम के निर्झर झरते। आकाश में इन्द्रधनुष उगते एक क्षण के लिए—हमारा हृदयाकाश इन्द्रधनुष का स्थायी आवास हो गया था। बादल और बिजली की लुकाछिपी कभी-कभी दीख पड़ती, यहाँ दिन-रात इसीकी पुनरावृत्तियाँ होतीं।

किन्तु.....

किन्तु अपने आनन्दातिरेक में हम संसार को भले ही भूल जायँ, संसार हमें क्यों भूलने लगा? उसे न हमारा दुख पसंद है, न सुख। दुख में कोसेगा, सुख में झुँझलायगा। दुख में सान्त्वना देने के बदले कहेगा—बदमाश कहीं का, अब किये का फल भोग; बहुत इठलाये फिरता था। सुख में ईप्या से जलकर चिल्ला उठेगा—साले, मौज कर लो, जब समय पड़ेगा, तो रोओगे—वह दिन नजदीक ही है। और, केवल कहकर ही संतुष्ट नहीं होगा, उस दिन को नजदीक लाने में कुछ उठा भी नही रखेगा। यही संसार है बाबू।

## ६-संसार की नजर

इस संसार की नज़र हमपर पड़ी। या शायद संसार की नज़रों को हमने ही अपनी ओर खीचा।

पहले कुछ दिनों तक कानाफूसी रही; फिर जहाँ-तहाँ आवाज़ें कसी जाने लगीं। हम भी अब इन हलचलों से नावाकिफ नहीं रहे। हमने देखा कि कुछ लोग दिन-रात हमारी हर हरकत को ग़ौर से देखने में ही अपने अमूल्य समय का सदुपयोग कर रहे हैं। औरतों में एक खास हलचल थी। हमारे देश की स्त्रियाँ! इनका काम ही क्या है? दिन-भर घर में बैठे-बैठे आटा गीला करना या हर लड़की या लड़के के चरित्र की नुक्ताचीनी करना! जरा कहीं किसी बात की चर्चा हुई कि भनक मिलते ही ये ले उड़ीं—कुछ ही क्षण में घर-घर की नई बधुएँ तक उस समाचार से पूर्ण अवगत हो गईं।

बूढ़ी स्त्रियाँ ग्राम-गज़ट का काम करती हैं——लड़िकयाँ उनके लिए 'ख़ास संवाददाता' होती है। इस न्यूज़-एजेंसी से किसी समाचार का छिपा रहना असम्भव है।

मैंने पिअरिया से इसकी चर्चा की। मेरी बातें सुनकर गंभीर या चिन्तित होने के स्थान में, वह हँस पड़ी। बोली—'तो आप क्या चाहते हैं ? हमलोग उनकी आँखों में उँगली घुसेडकर यह-सब किया करें, और वे बेचारे कहने-सुनने से भी गये ! ' मैने कहा-- 'हँसी में मत उडाओ--कहीं यह उग्र रूप न धारण करे, बड़ी मुश्किल होगी!' और, सच बात तो यह है कि मुझे कुछ डर-सा लगने लगा था--अपने लिए नहीं, पिअरिया के लिए। हमारा आप का समाज पुरुषों के लिए काफी उदार है। आप सात घाट नापें, माफ़ किया जा सकता है; किन्तू औरतों का पैर जहाँ जरा-सा नीचा हुआ कि उनकी जिन्दगी खराब । प्रेमोन्माद में-पहले झोंके में -- मैने इसपर इतना खयाल नहीं कियाथा; किन्तू इधर अब ग़ौर करने से अपने को बचा नही सकताथा। किन्तू मेरा ग़ौर करना सब व्यर्थ था। में जिसके लिए चिन्तित था, डरता था, वह तो निश्चिन्तता और निडरता की मूर्ति बनी बैठी थी। हाँ, ठीक मूर्ति की तरह - सब तरह की मानसिक झंझटों से परे! मेरी उपर्युक्त बातें सुनकर वह कह उठती -- 'मुश्किल होगी; क्या मुश्किल होगी मनोहर भैया ? तुम भी बात का बतंगड़ बनाते हो।' और, इतना कह, वह दूसरा प्रसंग छेड़कर मुझे बहलाने लगती!

एक दिन शाम को में, कुछ मुँह-अँधारी हो जाने पर, घर की ओर जा रहाथा। बगल में डंडा था, हाथ में सुर्ती। मौज में एक बिरहा टेरे हुए था। उसी तालाववाली सड़क से जा रहा था। सड़क के पिश्चम खेतों में मकई - आदि फसल उपजी हुई थी, पूरब के बगीचों में आम का पहला ज्वार खतम हो चला था, दूसरा दौर था — यानी बम्बई, किसुनभोग, दिलमा आदि झड़—से रहेथे; किन्तु मालदह, सिपिया, हैदरबख़श आदि का जमाना बुरत शुरू हुआ था। अतः वहाँ की चहल-पहल में कमी नहीं थी।

मैं, यों, गाते हुए जा रहा था कि पश्चिम ओर के मचान से 'मनोहर भैया', यह आवाज आई। में पहचान गया कि किसकी बोली है। वह मोहन था। 'ठहरिये, मैं आता हूँ, एक काम है' — उसने फिर कहा। 'ठहरा हूँ'—कहकर में वहीं खड़ा हो गया। दो-तीन मिनट में ही वह मेरे निकट था।

निकट आकर पहले उसने इधर-उधर देखा। फिर संजीदा-सा हो-कर बोला — 'भैया, आपसे बहुत बातें करनी हैं। मैं मौका ही ढूँढ रहा था, अच्छे आये।' उसकी आज की बात में वह चुलबुलाहट नहीं थी, जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। मैंने भाँप लिया कि निश्चय ही वह कोई गम्भीर बात सुनायगा।

एकान्त में मुझे घसीटकर ले गया और अपना पोथा सूनाना प्रारम्भ किया। किस प्रकार पिअरिया को लेकर गाँव में एक हलचल फैली है, किस तरह गाँव का हर बच्चा हमें सन्देह की दृष्टि से देखता है; आदि-आदि बातों का वर्णन कर इस प्रसंग की खास बात पर उतरा। किस प्रकार अमुक इस बात की चर्चा कर रहा था; किस तरह अमुक ने उस दिन पिअरिया के बाप से इसकी चर्चा की थी, किस तरह पिअरिया का वह चचेरा भाई, जो खुद ही पिअरिया पर मरता है, अब उसके बाप को उभाड़ कर कोई कांड करने पर तूला है, आदि बातें उसने व्योरे-बार सुनाई। यही नही, किस प्रकार पिअरिया से उसकी माँ द्वारा कहलवाया गया है कि मुझसे बातचीत न करे; यही नही, सम्भवतः वह कल से अब खेत भी नहीं आ सकेगी। यह-सब कहकर अन्त में कहा- 'मनोहर भैया, आप इस प्रपंच से अपने को हटाइये। एक तो आपकी शिकायत होती है, जो मुझसे सुनी नही जाती; दूसरे, कुछ आपके दोस्त है, जो इस मौक़े से लाभ उठाकर आपको नेस्त-नाबुद करने पर तुले हैं । आपके कुछ ऐसे दोस्त है, जो अखाड़े में आपसे पटकाते हैं, किन्तु इस हार को वे अपने हृदय में पोसे हुए है और उसका बदला इस कांड के द्वारा चुकाना चाहते हैं। यो ही बहुत से लोग हैं, जिनसे गाँव में रहने के कारण कभी-न-कभी सख़्त-सुस्त हो ही जाती है, वे लोग भी मौक़ा ढूँढ़ रहे हैं। यही नहीं, पिअरिया पर भी बहुत से लोग नजर लगाये हुए है, और इनमें अधिकांश आपके दोस्त हैं; वे लोग यह देखकर कि वह आपपर मरती और उन्हें अँगूठा दिखाती है, जल-भुन रहे हैं और अपनी जलन निकालने के लिए, जो कुछ भी सम्भव हो, करने को तैयार है। आप सीधे है--जिस प्रकार आपका शरीर सुडौल है, उसी प्रकार आपका हृदय भी; दुनिया के हृदय की पेचीदगी का --क्टिलता का-आप अनुमान भी नहीं कर सकते। कहते-कहते आखिर मोहन ने मेरे पैर पकड़ लिये और गिड़गिड़ाकर बोला — 'मनोहर भैया, मनोहर भैया, मैं आपके पैर पड़ता हुँ; भैया, इस प्रपंच से आप अपने को हटाइये । पिअरिया आपको चाहती है, मानता हूँ; पिअरिया आपपर मरती है, जानता हूँ; किन्तू, पिअरिया

का प्रेम यदि सच्चा है, तो उसके लिए भी यह वांछनीय है कि आप सकुशल रहें , आपका बाल बाँका न हो। किन्तु में सच कहता हैं, यदि आपने मेरी विनती पर विचार नहीं किया, तो दो-चार दिनों में ही कोई कांड होनेवाला है। कुछ लोग इस कांड के करने पर तुले हुए है, अब इसको रोक सकते है तो आप ही। भैया, आपको मेरी क़सम, आपकी पिअरिया की क़सम, कम-से-कम दस दिनों के लिए आप उसके साथ का बोलना-चलना बंद कर दीजिए। आँघी टल जाने दीजिए, फिर देखा जायगा। भैया-भैया......!' मैने शाम के उस झुटपुटे में भी अनुभव किया कि उसकी आँखों में आँसू छल-छला आये हैं; गला तो रॅघ रहा था ही। मैं बड़े पशोपेश में पड़ा। वह जोर से मेरे पैरों को पकड़े था। उसके शुद्ध अन्तःकरण के इन मार्मिक उद्गारों का मै तिरस्कार नही कर सकता था। अपने बचाव की ओर ध्यान नहीं था; बचपन से ही में अपनी ओर से उदासीन रहता आया हूँ, अपने जीने-मरने के प्रश्न पर ग़ौर करने का अभ्यास ही मुझमें नहीं है ; किन्तु एक विशुद्ध हृदय से निकली, विशुद्ध भावना से ओत-प्रोत इस कातर प्रार्थना को में नही ठुकरा सका। दिल को बड़े जोर से दाब कर मैने कहा--'हाँ,' फिर इस बात को हलका बनाने के लिए, मैने हॅसते हुए कहा—'अच्छा, मैं सोचूँगा। मोहन, इतना खिन्न क्यों होते हो; मैं तुमसे अलग हूँ थोड़े; जो कहोगे, करूँगा'— और उसके हाथों को अपने पैरों से छुड़ाकर, उसको पकड़े हुए खड़ा हो गया और उसे छाती से लगा लिया। फिर उसीके साथ इधर-उधर की गप्प उड़ाता पोखरे पर आया । वहाँ हाथ-मुँह घो, जरा स्वस्थता अनुभव करते हुए, घर पहुँचा ।

रात में खा-पीकर जब सोने गया, तब माँ ने भी, बड़ी ही दबी ज़बान से, इसकी चर्चा छेड़ दी। इधर, माँ मुझसे बहुत कम बोलतीं। में इस चुप्पी का कारण जानता था! यथार्थ बात तो यह है कि वह बहुत दिनों से कहना चाहती थी, किन्तु संकोच उनकी ज़बान पकड़े था। अतः साधारण बातचीत भी बंद थी। आज जैसे बाँध टूट गया। वह बोली—

'यह क्या सुनती हूँ, मुन्नू!'

'क्या सुनती हो?'

'सुना है, पिअरिया के बाबूजी आज किसीसे कह रहे थे कि मैं बिना जेल खटवाये नहीं छोडूँगा। मेरा मून्नू, तू तो ऐसा नहीं था ! यह कैसी फसाद खड़ी कर ली तूने ?'

मैने हँसकर कहा--

'फसाद कैसी, मैया? जेल चोर जाते हैं, डाकू जाते है। मैं क्यों जेल खटुंगा, मैया?'

'हँसी में मत उड़ा, मुन्तू! दैया कह रही थी, तू सचमुच फेंस गया है। बेटा, मुझ अनाथिनी को और अनाथ मत बना। तेरा ही मुँह देखकर मैंने अपनी भरी जवानी काट डाली; अब बुढ़ापे में तू मुझे हला-हलाकर मारना चाहता है?'

घर में अंडी के तेल का दीया जल रहाथा। उसके स्वच्छ प्रकाश में मैने देखा, उनकी आँखें मोती उगल रही है। में सन्न हो गया। मैं क्या बोलता, वही बोलती रही —

'पिअरिया! — पिअरिया! — मैं तो उसे देवी समझती थी। वह डाइनहैं, यह मैं क्या जानती थी? क्या मेरे बेटे की सेवा उसने इसीलिए की थी? मैं अकेली अपने मुन्तू को अच्छा कर लेती। यदि उसका यह डायनपन जानती, तो उस कलमुँही को अपने आँगन में घुसने भी देती! बाप रे!'

अब मुझसे नही रहा गया। मैं बीच ही में बोल उठा ——
'मैया, तू क्या फिजूल बक रही है ? लोगों ने अंट-संट कह डाला है तुझसे ! चुप रह ——लोगों को बकने दे——'

'यह अंटसंट है? तो, दैया झूठी है? उसका चचेरा भाई जो आज मुझे सुनाकर कह रहा था 'साले का सिर तोड़ दूंगा' यह भी झूठा है? तू मुझे ठगना चाहता है? मुन्नू, मैंने तुझसे ऐसी उमीद नहीं की थी — तू मुझे ठगना चाहता है ............'

माँ कुछ उत्तेजित हो चली थी। इसी उत्तेजना में उनकी आँखो की मोती-माला भी सघन हो रही थी! उनके गाल भींग गये थे, आँचल तर हो रहा था। मेरी 'काटो तो खून नहीं' वाली हालत थी। में क्या कहूँ? कैसे उन्हें समझाऊँ? कुछ समझ में नही आता था। सिर भारी हो रहा था। तब, जैसा कि मेरा बोझ हलका करने के लिए ही, वह स्वयं बोल उठी —

'अच्छा, जो हुआ, सो हुआ। आज तुझे मेरी देह छूकर शपथ खानी पड़ेगी। शपथ खानी होगी कि तू अब से पिअरिया से न बोलेगा, न उसकी परिछाही छूयेगा? लेमेरा हाथ, शपथ खाता है या नहीं ....?' मैं तो विचित्र पशोपेश में पड़ गया। हाँ-ना के द्वंद्व के लिए भी गुंजायश नहीं छोड़ी गई थी। माँ रो रही थी—उनकी आँखों से अजस्र अश्रुधारा जारी थी। इन आँमुओं की बाढ़ में मुझे दुनिया भूल गई। आगापीछा बिना सोचे ही मैंने उनके अनरोध को मान लिया — 'अब से मैं पिअरिया से नहीं बोलूँगा, उसकी छाया भी नहीं छूऊँगा!'

मेरा यह आक्वासन पा माँ सो गई। किन्तु में?

## ७--आँखों में नींद कहाँ !

मेरी आँखों में नींद कहाँ ? विचारों की बाढ़ सी आ गई थी—न कोई शृखला थी, न सीमा । हाँ, एक केंद्र अवश्य ही था। वह केन्द्र पिअरिया थी । आज मालूम हुआ कि पिअरिया मेरे लिए क्या है! उसका छोड़ना मेरे लिए कितना दुष्कर है ? उसकी मूर्त्त हजारों रूप धरके मेरी आँखों के सामने नाच रही थी। उसका हर अंग, अंगों की एक-एक हलचल , अपनी मोहकता का जादू मुझपर फेंक रही थी। कितनी सुन्दर है पिअरिया; क्या ऐसा सौन्दर्य प्राप्त कर के छोड़ने के लिए होता है ?

और, क्या चाहकर भी मै उसे छोड़ सकता था ? माना, मैंने माँ के निकट आज प्रतिज्ञा की है, शपथ खाई है; किन्तु यह प्रतिज्ञा, यह शपथ कब तक के लिए ? ज्यादा-से-ज्यादा यही हो सकता है न, कि में उससे न बोलूँ; किन्तु जब वह हँसती-हँसती आयगी और भौहों को जारा कुचित कर कुछ पूछ बँटेगी, तब ? तब क्या मुझसे चुप रहा जायगा ? और, मुझे चुप रहने के लिए वह छोड़ेगी भी ? अभी उस दिन में, यों ही, जारा रूठ गया था; बोलना बंद कर दिया था। क्या हुआ ? दो-एक बार कुछ पूछा, उत्तर न पाकर पहले जारा, कुछ क्षणों के लिए, चिन्तित-सी हो गई। किन्तु वह हार माननेवाली थी ? दौड़कर मेरे निकट आई और गुदगुदी लगाकर मुझे हँसा ही दिया; बोला ही दिया। में उसकी छाया भी न छूना चाहूँ, किन्तु जो स्वयं छाया बन गई है, उससे अपने को अलग कैसे रखा जायगा ? जिस समय पीछे से, औचक आकर, मेरी आँख मुँद लेगी, तब ? तब मैं क्या करूँगा ?

लेकिन, माँ ! माँ ने मुझसे प्रतिज्ञा जो करा ली है ! क्या में माँ के साथ विश्वासघात करूँगा ? माँ के साथ ! और, माँ भी कैसी ? मेरी

जाति में पुनः विवाह की प्रथा प्रचलित है। मेरे पिताजी जिस समय मरे थे, माँ भरी-जवानी में थी। कोई दूसरी स्त्री होती, तो किसी युवक का पुनः पाणिग्रहण कर अपना शेष जीवन आनन्द और उल्लास में बिताती। माँ मेरी काफ़ी रूपवती थीं। कोई भी युवक उनका हाथ धरने में अपने को सौभाग्यशाली समझता। किन्तु माँ ने अपने जीवन की सारी साधों और इच्छाओं को एक बार ही समाधिस्थ कर दिया! क्यों, किसके चलते? मेरे ही लिए तो! मुझी को देखकर तो! गाँव के लोग कहते— 'सती निकली है! देखते है, यह सतीपन कब तक निभता है? सरसोलकन होकर बाबू-भैया की स्त्रियों की नक़ल? अच्छा, जब पाँव भारी होंगे, तब हाय-तोबा मचेगी!' किन्तु यह हाय-तोबा नहीं मची। मेरी माँ ने शत-शत प्रलोभनों और प्रताड़नाओं के बीच रहकर भी अपनी टेक निभाई। टेक निभाई किसको देखकर, किसके चलते? क्या मै अपनी उस माँ के साथ विश्वास्थात करूँगा? माँ के साथ ......?

किन्तू एक बात तो है। क्या माँ के लिए यह उचित था? जब तक मैं अबोध था, तभी तक माँ के पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता थी। अब तो में सयाना हो चला हॅ, अपने भविष्य, अपनी दीन-दूनिया के बारे में सोचने-विचारने की अक्ल मुझमें आ गई है। फिर माँ मेरे रास्ते में क्यों पड़ती हैं ? उन्हें उचित है कि मुझे छोड़ दें। उनका कर्तव्य वहीं पूरा हो गया, जब कि मैं जवान हो गया। अब तो वह अपने दायरे से बाहर पैर रखती है- अपने कर्त्तव्य-क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। वह बुढ़ी हुईं -- पका आम । कब टपक पड़ें, कौन जाने ! समूचा जीवन तो मुझे अकेले ही ढोना पड़ेगा। इस दिष्ट से भी उचित है कि वह मझे अपने निर्णय के बारे में स्वतंत्र छोड़ दें। नहीं, वह अब मुझपर अत्याचार कर रही हैं --- निस्संदेह यह अत्याचार है! अपने अधिकार का यह दुरुपयोग है। यदि वह अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हैं, तो मेरा भी कर्त्तव्य है कि अपने अधिकार की रक्षा करूँ। चाहे माँ हो या बाप — किसी का भी अत्याचीर सहना अत्याचार को प्रोत्साहन देना है। यह समाज के लिए भी खतरनाक है। नहीं; मैं इस शपथ से वाध्य नहीं हूँ! होगया; उनकी दिलजमई हो गई। किन्तू फिर भी तो यह विश्वासघात होगा! तो क्यों न जगाकर कह दूँ कि मैया, इस बारे में में तुम्हारी सलाह नहीं मान सकता ! ठीक तो, जरूरत के बक्त में ढीले-ढाले ढंग से सोचना खतरनाक है। हमारा काम साफ होना चाहिए; नैतिक साहस का भी यही तकाजा है! अच्छा, तो उठाऊँ? किन्तू .....

मेरे इस कथन का मैया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सोचते ही मैं थर्रा उठा। क्या वह जीवित भी रहेंगी? इतना बड़ा सदमा किसीको भी मारने के लिए काफी है। और, आखिर उनका उद्देश्य भी तो बुरा नहीं है। वह चिन्तित हैं, तो मेरे ही लिए। मेरी मंगल-कामना की भावना ने उन्हें यह अत्याचार — यदि यह अत्याचार भी हो—करने के लिए वाध्य किया है। वह समाज से डर रही है......

समाज ? ठीक; सारी फसाद की जड़ तो यह समाज ही है। और, समाज भी कैसा? यह समाज बुजिंदल है; प्रभुता-परस्त है। यह ग़रीबों को, कमजोरों को सताता है; धनिकों के, बलवानों के तलुवे सहलाता है। वह—–वह मेरे गाँव का मालिक सबकी आँखों में अँगुठा घुसेड़कर, उस चमाइन से 'नेह का नाता' जोड़े हुए है। सब लोग जानते है, गाँव का बच्चा-बच्चा इसको जानता है; खुलेआम वह उससे हॅस-हॅस कर बतियाता है, दिन-दहाड़े उसके घर में घसता है। यही नहीं, उसका बॅगला उस चमाइन का केलि-भवन बना हुआ है। किन्त्र कोई माँ का लाल नहीं है, जो उसकी ओर उँगुली उठाये, उसकी चर्चा भी करे। कहाँ है समाज? देखे न उसकी इस व्यभिचार-लीला को ! वह क्यों देखने चले ! वह तो धनियों का गुलाम है, लक्ष्मी का पूजक है। यों ही, उस जमीदार की विधवा पूतोह की बात लीर्जिये । वह अपने नौकर से उलझी हुई है। इस बात को उसका ससुर जानता है, भैसुर जानता है; सास जानती है, ननद जानती है। किन्तु कोई भी चूँ नही करता। समूचे समाज के सिर पर पैर रख कर वह तांडव नृत्य कर रही है; किन्तु किसीकी ज़बान से 'उहूँ' भी नही निकलता। क्यों निकले ? यह तो प्रभुता–परस्त है, शक्ति की पूजा करना इसका काम है। कहाँ तक गिनाया जाय; समूचे गांव में दूराचार और अनाचार का बोल-बाला है । ये धनियों के लौडे गाँव के किसी गरीब की लड़की के सतीत्व को अछता नहीं छोडते--बुलकी और झुमक गढ़ा-गढ़ाकर, रुपये और नोट थमा-थमाकर, उनकी ग़रीबी से फायदा उठा कर, उन्हें बरबाद करते हैं। ये बेचारी हाड़-माँस की जीव ठहरीं--इच्छा और साध इनमें भी है। अपने शरीर को ज़रा सजाकर रखने का, जवानी का तकाजा, इनमें भी होता है। किन्तू इनके ग़रीब माँ, बाप, पति और ससूर इनकी इन इच्छाओं और साधों को पूरा नहीं कर सकते ; फलतः ये इन लोगोंके, इन बदमाश छोकडों के, पंजे में फँस जाती हैं! इनके फॅसाने में ये छोकडे बंशी का काम करते हैं और इनके घर की स्त्रियाँ चारे का। इन स्त्रियों को

नाना तरह के आभूषणों से, कपड़ों से सुसज्जित देखकर इनके मन में वासना का उदय होता है। जब ये देखती है, इनसे रूप-गुण में जो हीन हैं, इनके निकट बंदरी-सी है, वे भी झमक कर चलती हैं; तो ये भी अपनी एक-मात्र बेचने लायक चीज -- वह चीज जिसकी क़ीमत तूरत और ज्यादा मिल सकती है — को बेच डालती है। बेच डालती है अपने सतीत्व को, स्वर्गिक सौन्दर्य को -- इसलिए कि ज़रा ये भी झमककर चलें, ठुमककर बोलें। गाँव भर में इस प्रकार की खरीद-बिकी का बाजार गर्म है; किन्तू समाज नहीं बोलता, जबान नहीं हिलाता । पर, जब किसी गरीब के लड़के का दिल किसी गरीब लडकी से लगता है, तो हाय-तोबा मच जाती है। किसलिए? इसीलिए न, कि धनियों के लाडले इन लड़िकयों पर अपना एकाधिपत्य समझते है, फलतः एकाधिपत्य में जारा भी विध्न पडता देख प्राणपण से उसके बचाने की कोशिश करते हैं। किन्तु, एकाधिपत्य के दिन लद गये; मैं इन्हें बतला दुंगा ! ....में पिअरिया को चाहता हूँ, पिअरिया मुझे चाहती है। हमारी इस चाह में सोने-चाँदी की महिमा नही है, किसी प्रकार की लालच या धोलेबाजी नहीं है। यह तो शुद्ध हृदय की पुकार है — स्पष्ट पुकार है। फिरसमाज हमारेबीच में क्यों टाँग अड़ाने आता है? अड़ायेगा, तो मैं उसकी टाँग तोड़ दूँगा -- हाँ !

यों ही न-जाने क्या-क्या सोचता रहा। सोचते-सोचते चित्त उद्धिग्न हो उठा। अब बिछावन पर लेटना मुश्किल हो रहा था। माँ खर्राटे ले रही थीं। में चुपके से उठा — लोटा ले लिया, जिसमें कोई पूछे तो दिशा-जंगल का बहाना कर दूँ। आँगन में आया। कृष्ण अष्टमी का चाँद अपना आधा रास्ता तै कर चुका था। बादल और उसमें आँख-मिचौनी हो रही थी। इसी तरह पिअरिया और मुझमे कितनी दफा आँख-मिचौनी हो चुकी है! पिअरिया! फिर पिअरिया की याद; क्या पिअरिया मुझे पागल बना छोडेगी?

रास्ता पकड़े पोखरे पर आया। सारा संसार निस्तब्ध था। चारों ओर चाँदनी का घवल प्रकाश फैल रहा था। मालूम होता था, मानों दूध के समृद्ध में दुनिया स्नान कर रही हो। पोखरे के पश्चिम किनारे के ऊँचे टीले पर बैठ गया। पास के पीपल के पेड़ पर कचविचया बोल उठी — जिससे मालूम हुआ, रात अब एक पहर से ज्यादा नही है। अष्टमी के चाँद का उठान भी यही पता दे रहा था। रह-रहकर शरीर का स्पर्श करनेवाले पूरबी हवा के ठंढे झोंके भी यही आभास दे रहे थे।

—में पूरब रुख बैठा था। पूरब क्षितिज की आधी मंजिल तय किये हुए चाँद मन्द—मन्द मुस्कुराता-सा मालूम पड़ता था। उसकी ज्योत्स्ना सीधे मेरे मस्तक पर टकराती थी। एक चाँद तो आकाश में बादलों से आँख-मिचौनी कर रहा था, दूसरा पोखरे के जल में, उसकी तरंगों से, लुकाछिपी खेल रहा था। हवा शान्त होते ही वह जल-तल में अचल समाधि लगाये योगी का स्वाँग बनाना ही चाहता था कि जरा-सा खटका पाते ही तरंगें उसे झकझोर डालती थी। वह खिलखिला पड़ता था—इतना कि थर-थर काँपने लगता था; काँपता और हँसता भी! उसकी हँसी से टकराकर जल की एक-एक बूँद चमचमा उठती थी। समूचा तालाब चमचम करने लगता था।

इस दृश्य ने मेरे मस्तिष्क को कुछ एकाग्र किया। हवा के ठढे झोंके मानों दवा का काम कर गये — अंगड़ाई और जम्हाई साथ-साथ आई। आंखें झिपने के लिए अनुरोध करने लगी। मैं वही कब लुढ़क गया, मालूम नही ! जब जगा, तो कान में 'राम राम, राधाकृष्ण राधाकृष्ण', के उच्च शब्द मुन पड़े। शायद इन्ही शब्दो के चलते मेरी नींद भी उच्च गई थी। मुझे मालूम हो गया, मेरे गाँव का वह अध-पगला प्रातःस्नान करने आया है। मैं झटपट उठा, लोटा उठाया और तेज कदम से घर चला। रास्ते भर सोचता जाता था कि कही मां की नींद टूट गई हो; तब बड़ा अनर्थ हो गया होगा ! मुझे न पाकर न मालूम क्या-क्या कल्पना उसने कर ली हो और न-जाने किस हालत में हो? किन्तु यहाँ मां को सोया पाया। मां यों तो बहुत सबेरे उठ जाती थी, पर, न-जाने किस सबब से, वह आज अभी तक सोई हुई थी। हो सकता है, इघर कुछ दिनों से, इन हलचलों के कारण, उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आई हो और आज मेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर वह निश्चिन्तता की नींद ले रही हों।

## ८-ठन कर रही

कल मैं अपने उस खेत की ओर नहीं गया। मातृ-प्रेम की आप इसे विजय कह सकते हैं। मित्र के अनुरोध की रक्षा भी हो गई—शाम को मैं उस लौंडे से भी प्रतिज्ञा कर चुका थान! किन्तु, जब मैं यह कहूँ कि पिअरिया के प्रेम के कारण ही मैं उस ओर नहीं गया और इसमें यथार्थ विजय पिअरिया की थी, तो शायद इस बात को मान लेने में आप हिचकिचायेंगे। अपने ऊपर आई मुसीबत को तो मैं जैसे-तैंसे झेल लूँगा,

#### बेनापुरा-प्रयावला

में मर्द ठहरा; किन्तु यदि कोई घटना घटी, तो पिअरिया की क्या दशा होगी, इसकी कल्पना ने मुझे विचलित कर दिया था! अच्छी बात हो कि आँधी को टल जाने दिया जाय।

उसी शाम को मोहन से मालूम हुआ कि आज पिअरिया भी खेत नहीं गई थी। किन्तु उसके नहीं जाने का कारण कुछ दूसरा ही था। यथार्थतः उसे जाने से मना कर दिया गया था। पिता ने कहा था— 'अगर खेत की ओर गई, तो पैर तोड़ डालूँगा।' और, उसके उस चचेरे भाई ने उसके सुर-में सुर मिलाते हुए उसमें इतना और जोड़ दिया था— 'और, उस साले का भी सिर तोड़ दिया जायगा!'

मुझे इस व्यक्ति के ऊपर बड़ी हँसी आती थी। यह खुद परले सिरे का कामुक था—व्यभिचार-परायण। यह पिअरिया पर भी बुरी निगाह रखता था। एक दिन तो इसने घृणित प्रस्ताव तक उससे किया था, जैसा कि मुझसे पिअरिया ने ही दबी ज़बान इशारतन कहा था। फिर भी यह पिअरिया के पिता के नज़दीक सुर्खेरू बना हुआ था और अपने को पिअरिया के धर्म-रक्षक रूप में साबित करता था। ओह! कैसे-कैसे मक्कार हमारे समाज में पड़े हुए हैं!

खैर, यह जानकर मुझे प्रसन्तता ही हुई कि पिअरिया ने खेत जाना बंद कर दिया है। मैंने निश्चिन्तता का अनुभव किया और दूसरे दिन उस ओर, अपने खेत में, गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी। इन चार दिनों में पिअरिया के दर्शन भी नहीं हुए। यह कहने में तो बड़ा सरल है कि पिअरिया के दर्शन भी नहीं हुए; किन्तु इस अदर्शन का क्या अर्थ था, मैं ही जानता हूँ। संसार मेरे लिए सूना था—निरानन्द, निर्जीव, निस्पन्द। वे ही चारों ओर हरे-भरे खेत थे, जिनमें तोते-तूतियाँ किलोल कर रहीं थीं; हवा के झोंके से उस हरे समुद्र में वैसी ही नेत्र रंजक तरंग-राशियाँ पैदा होती थीं; आकाश में वैसे ही बादल घरते, झीसी-फुही होती, इन्द्रधनुष उगता; आम की डालियों पर बैठ कर पपीहा वैसी ही पुकारती; किन्तु इनमें वह आकर्षण नहीं था, आनन्द नहीं था— मालूम होता, इनके प्राण उड़ गये हैं, खाली ठठरी पड़ी हुई है! हाँ, इनके प्राण उड़ गये हैं, खाली ठठरी पड़ी जैसे चारों ओर से ध्विन होने लगती—पिअरिया, पियारी, प्यारी!

में एक निष्काम योगी-सा घर का काम-धाम किया करता। अब मुझे निष्काम कर्म का रहस्य मालूम पड़ा। निष्काम होने की तह में छिपा है घोर निराशाबाद! अपनी सारी आशाओं को ध्वस्तप्राय होते देल दो ही उपाय रह जाते हैं; या तो डोरी पर झूल जाइये, आत्महत्या कर लीजिये; या संसार को क्षणभंगुर समझकर उससे उदासीन हो जाइये और 'निष्काम' कर्म करते जाइये। कोई भी तत्त्वदर्शी कह सकेगा कि पहले का ही दूसरा नाम है बीरता और दूसरे का ही कायरता! किन्तु हमारे देश में तो कायरता ही बीरता के नाम से बिकती है।

खैर, यों ही, जैमे-तैसे, ये तीन-चार दिन काट डाले। कभी-कभी आत्महत्या के लिए भी प्रेरणा मिलती; किन्तु माँ की असहायावस्था और पिअरिया की प्रेमपरता की याद आते ही उसे वरबस टाल देना पड़ता। अब भी आशा की एक झलक बाक़ी थी। यह आँधी शीघ्र ही टल जायगी और हम दोनो पुनः पहले की स्वच्छन्दता प्राप्त कर सकेंगे, इसकी एक क्षीण आशा अब भी जीवित थी। मैं उसे पोसे जा रहा था।

एक दिन एक विचार और आया। वयों न मै पिअरिया को लेकर यहाँ से चल दूँ? मेरे पास यहाँ सम्पत्ति ही क्या धरी है, जो इस गाँव के छोड़ने में दिक्कत हो? माँ की बात रही। सो, यदि में जोर डालूं, तो शायद माँ भी पीछे से मेरा साथ देने को तैयार हो जायँ। किन्तु इसमें तो मुझे और भी कायरता दीख पड़ी। कल से गाँव के लोग क्या-क्या कहकर मेरी मखौल उड़ायँगे, मुझे गालियाँ देंगे! इसकी कल्पना मात्र से ही मैं काँप उठा। सबसे बढ़कर पिअरिया के उस पाजी चचेरे भाई की याद ने मुझे विचलित कर दिया। वह कल से किस तरह मूँछ पर ताब देकर चलेगा। वह पापियों का सरताज कल से विजय-छत्र सिर पर दिये चलेगा। यह मैं नहीं होने दूंगा। जो होना होगा, होगा; मैं यही रहूँगा। रह-रहकर मन में एक उमंग उठती। कोई ऐसा मौक़ा मिल जाय, जिसमें उससे मेरी गुत्थमगुत्थी हो, तो छठी के दूध की याद उसे करा दूँ। देह में दम नहीं, मुट्ठो में दाब दूँतो भुरता हो जाय; किन्तु, शेखो बघारता फिरता है।

दूसरे ही दिन ऐसा मौक़ा मिल गया। और, इसी मौक़े के चलते आज आपसे यह कहानी सुनाने का मौक़ा भी मिला है बाबू।

मैं अपने खेत की आरी पर हँसुए से घास काट रहा था—बड़ी अच्छी घास उग आई थी। घास काटने में मैं तल्लीन-सा था कि पीछे से किसीने चुपके-चुपके आकर मेरी आँखें मूँद लीं। यह कर-स्पर्श परिचित था! में सिहर उठा — शरीर के रोम-रोम जैसे फूल उठे हों! जिसकी आशंका थी, वही हुआ। कहीं बिजली बाँध कर रखी जा सकती

है ? पिअरिया और बंधन—दोनों दो ध्रुव की चीज ! वह न-जाने किस तरह कतरिया कर मेरे निकट पहुँच ही गई।

एक क्षण तक मैं स्तम्भित-सारहा। फिर मनोभावों के तूफान में उड़ चला। शायद जबर्दस्ती, खींच कर, मैं उसके कपोलों को चूम रहा था कि कानों में एक कर्कश शब्द सुन पड़ा — 'मारो साले को'!

'मारो साले को'--यह कह रहा था पिअरिया का वही पाजी पापी भाई। पिअरिया के पिता भी थे। दो एक आदमी और भी थे। सबके हाथों में लाठियाँ थीं ! मैं स्थिति की भयंकरता ताड़ गया। इधर मैं भी कुछ सावधान-सा रहता था। मेरी लाठी निकट ही थी-वह तेल से पोसी गई, लाल-टेस, बाँस-कुमारी! झट हाथ में ले ली और कद कर चार-पाँच डग पीछे आकर खड़ा होगया ! मेरे हाथ में लाल लाठी थी, आँखों की अनुरागलालिमा कोध की लाली में परिणत हो गई थी। मैंने कहा-- 'अब चले; पहले तुम्ही लोग चलाओ।' किन्तू मेरी इस रुद्र मूर्ति को देखकर शायद वे लोग स्तम्भित रह गये। बीच में पिअरिया सिर गाड़े हुए बैठी थी । देखता क्या हूँ--वह पाजी झपटता हुआ पिअरिया की ओर आ रहा है। लजानी बिल्ली खम्भा नोचती है । शायद वह अपनी वीरता अब पिअरिया पर निकालना चाहता था । बात भी यही थी। मैंने ललकार कर कहा-- 'खबरदार, इसकी देह छुना मत ।' वह बोला—''मैं इसे पीट्रा, तुम्हारा इसमें क्या लगता है ? मेरी बहिन है, मैं इसे तदारक दूँगा ! ' मैने कहा -- 'तदारक का भाई बना है ; पाजी, हरामी कहीं का ; अलग रह, नहीं तो देख इस दुख-भंजन को; सिर तोड दूँगा!' वह लाल-पीला हो गया। एक बार पअरिया के पिता और अपने साथियों की ओर देखा, फिर, जैसे उन्हें आगे बढने का निमंत्रण देते हुए लपका और पिअरिया के बाल पकड़कर इस जोर से अपनी ओर खींचा कि वह जमीन पर पट हो रही। किन्तु, उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकली! शायद वह लाज से गड़ी जा रही थी! किन्तु वह चीखे या नहीं ,यह मेरे लिए देखना असम्भव था कि मेरे ही सामने, मेरे जीते जी, मेरी ही आँखों के आगे, कोई पिअरिया का ऐसा अपमान करे। में बिजली-सा टूटा और उसकी गर्दन पकड़कर इस ज़ोर का झटका दिया कि वह मुँह के बल जा गिरा और शायद कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गया। उसके साथी अब कैसे चुप रह सकते थे ? उनलोगों ने मुझपर तड़ातड़ लाठियाँ बरसानी शुरू कर दीं। मैने भी जवाब देना शुरू किया । किन्तु एक विचित्र बात थी कि पिअरिया के पिता अपनी जगह पर जैसे-के-तैसे खड़े थे। वह इस तरह हक्का-बक्का थे, जैसे पागल हो गये हों। मैं भी उनकी ओर नहीं झुका।

दो-चार हाथ चलने के बाद ही खून की धारायें चलने लगी। मेरे सिर से भी खून टपक रहा था, उन लोगों के भी। अब पिअरिया पुक्की फाड़कर रोने लगी और दौड़कर पिता के चरणों में लिपट गई। इतने में ही तो कुहराम मच गया। चारों ओर से लोग दौड़ आये। कुछ लोग तो लड़ाई में शामिल हो गये—कुछ लोग मेरी ओर, कुछ प्रतिपिक्षयों की ओर। किन्तु बहुत-से लोग इस मारपीट को शान्त करने की चेष्टा में लगे। उन्हों लोगों के चलते कुछ देर में शान्ति हुई। में तो अब तक बेहोश-सा लाठियाँ भाँज रहा था। जब मुस्थ हुआ, तो मालूम हुआ कि एक लाठी की मार से मेरा मस्तक थोड़ा फट-सा गया है जिससे खून लगातार आ रहा है। उधर भी कई लोग घायल हुए थे किन्तु वह पाजी, पिअरिया का भाई, तो बेहोश था। एक ऐसी लाठी, संभवत मेरे ही हाथों से, उसे लगी थी कि उसकी खोपड़ी चूर हो गई थी।

इस होहल्ला में मोहन भी आ पहुँचा था और इस मारपीट की शान्ति में बड़ी चेष्टा की थी। वहीं मुझे लिये-दिये घर आया। मारपीट की चर्चा सुन माँ भी मालिक के घर से दौड़ी-दौड़ी आ गई थी। वह मेरे शरीर को खून से लथपथ देखकर फफक-फफक कर रोने लगी। रोती थीं और पिअरिया का नाम लेकर गालियाँ भी बकती जाती थी। मुझे बहुत बुरा मालूम हो रहा था, किन्तु उन्हें मना भी क्या कह कर किया जा सकता था? एक तो मस्तक की पीड़ा, दूसरी यह कलेजे की पीड़ा! खून पीकर दोनों को सह रहाथा। मेरे चुलबुले दोस्त ने खून घो दिया; माँ बकझक कर दवादारू पर उतारू हुई। जिसने जो बताया, लेपने लगी। शरीर पर भी कई लाठियाँ लगी थीं। अतः पीड़ा अत्यधिक थी। पीड़ा कम हो जाय और नींद आ जाय, इसके लिए मुझे खूब भंग पिला दी गई। भंग छान, थोड़ा गरम दूध पी, मैं सो गया।

उस दिन माँ ने कितना प्रेम प्रदिश्तित किया था। पहले तो बहुत बकी-झकी थीं, किन्तु पीछे कितनी गम्भीर बन गई थीं! सब प्रकार की दवादारू कर, बहुत ही आग्रह और प्रेम से गरम-गरम थोड़ा दूध पिलाकर, मुझे गोद में सटाकर सो गई। जरा भी बोलती नहीं थीं, हाँ, वह खूव रो रही थीं, इसका ज्ञान उस भंग के नशे में भी मुझे था।

और, वह सोना उस गोद में, उस कुटिया में, उस गााँव में, नहीं, उस दुनिया में मेरा अन्तिम सोना था ! आह रे वह सोना ! आह री वह रात !

क्योंकि, मेरी नींद तब टूटी, जब दरवाजे पर किसीने बड़े जोर से धक्का दिया और जब तक माँ घर का द्वार खोले-खोले, तब तक बाहर से फाटक तोड़ कर कई लट्ठधारी पुलिस के जवान मेरे घर में घुस आये और मुझे गिरफ्तार कर लिया! माँ कुछ समझ न सकीं। वह चीख पड़ीं! दौड़कर मुझे पकड़ने को बढ़ी ही थीं कि एक पुलिस के धक्के से वह दूर जा गिरी। मेरी आँखों में खून उतर आया! किन्तु इतने ही में मेरी गर्दन पर भी एक जबर्दस्त धौल इन शुभ शब्दों के साथ पड़ी—'चल, साले, गुर्राता क्या है रे?' देखते-देखते मेरे हाथों में कड़ियाँ थीं, कमर में मोटा रस्सा और चारो ओर से लाल पगड़ी-वालों से घिरा मैं थाने की ओर ले जाया जा रहा था। माँ शायद उस झटके पर ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि फिर उनकी हलचल नहीं मालूम हुई। अच्छा ही हुआ!

## ९-पिअरिया! पिअरिया!

में जेल पहुँचा। उसी जेल में, जिसको आपलोग, बाबूजी, तपोभूमि कहते हैं। हाँ, आपलोग इसे तपोभूमि कह सकते हैं; किन्तु मेरे-जैसा आदमी जिसने यहाँ के नारकीय दृश्य देखे हैं, तप ऐसे पवित्र शब्द का सम्बन्ध इस नरक-भूमि से जोड़ नहीं सकता!

मुक्तद्दमा चला। मालूम हुआ, मुक्तपर 'रेप केस' चलाया जा रहा है। जमानत भी मंजूर नहीं हुई। मुक्तपर अभियोग था कि पिअरिया नामक एक कमिसन लड़की से में जबर्दस्ती दुराचार कर रहा था; वह चिल्लाई, उसका चिल्लाना सुन लोग दौड़े, तब मैंने लाठियाँ चलाकर कितनों को घायल कर दिया, जिनमें से एक की मार बड़ी ही संगीन है, वह शायद ही बचे। संगीन चोट है, यह सुनकर मुझे खूब खुशी हुई! शायद ही बचे! वह मर जाय, तो में फाँसी पर भी खुशी-खुशी झूल जाऊँ। और, हाँ, पिअरिया नामक एक कमिसन लड़की से जबर्दस्ती दुराचार! वह चिल्लाई!! खूब! यही देखना है कि पिअरिया अपनी गवाही में क्या कहती है? क्योंकि इस मुकदमें में पिअरिया की गवाही ज़रूर होगी, एक गँवार आदमी होते हुए भी में इतना भली-भाँति समझ सकता था।

हाँ, मैं यह सुनने को उत्सुक था कि पिअरिया की क्या गवाही होती है। क्या पिअरिया मेरे खिलाफ़ गवाही देने आयगी? क्या वह कहेगी कि मैंने उससे ज्बर्दस्ती की? — यहीं कौतूहल था। जेल के भीतर आने पर कितनी ही बातें याद आती, मां की याद तो रुला— रुला मारती; किन्तु इस कौतूहल के कारण ये सब बातें तले पड़ जाती। जेल का वह अभध्य भोजन, वार्डरों का वह यमदूती व्यवहार, रास्ते में सिपाहियों का वह हुँ एपेटा — किन्तु इन सबपर भी वह कौतूहल बढ़ कर था। जिस दिन यह मालूम हुआ कि पिअरिया की गवाही होगी, उस रात में नीद नहीं आई। रात-भर पिअरिया आँखों के सामने नाचती रही।

जब तक भ्रेम-पात्र सामने रहता है, उसकी खूबी और खराबी हमारी आँखों में उतनी नहीं चढ़ती। हमपर एक प्रकार की मुह्यता, मुग्धता सवार रहती है, जिसका केवल एक ही तकाज़ा होता है — में उसे देखा करूँ और वह मुझे देखा करें। किन्तु, जब किसी कारण-वश बीच में अन्तराल आ जाता है, जब कोई घटना दोनों को दो विपरीत दिशाओं में फेक देती है, तब सिहावलोकन करने की प्रवृत्ति जाग उठती है — हम अपने प्रेम-पात्र की एक-एक बात, उसके सम्बन्ध की एक एक घटना, उसके अंगों की एक-एक हलचल का विश्लेषण करने लगते हैं। किन्तु एक विचित्र बात है! वह विश्लेषण संहारात्मक न होकर रचनात्मक होता है — यानी इस विश्लेषण के द्वारा हम अपने प्रेम-पात्र की खराबियों का उतना पता नहीं पाते, जितना उसकी खूबियों का। यहाँ तक कि ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, केवल खूबियाँ-ही-खूबियाँ निखरने लगती हैं। समय की आग खोटेपन को भस्मीभूत कर हमारे प्रेम-पात्र को खरा सोना -सा हमारी ऑखों कें सामने चमका देती है।

ठीक यही बात थी। इधर मेरे चिंतन का एक ही विषय था—वह थो पिअरिया। पिअरिया ही नहीं, उसकी खूबियां! उसकी वचपन से लेकर आज तक की जीवनी पर दृष्टि डाली; उसके जीवन की जितनी घटनायें याद थीं, सबका विश्लेषण किया। कहीं भी, थोड़ी-सी भी, बुराई नज़र नहीं आई। उसकी खूबियाँ-ही-खूबियाँ नज़र आईं। फिर वही पिअरिया कल मेरे खिलाफ गवाहों देगी—भरी अदालत में, इतने लोगों के सामने? क्या यह सम्भव है? किन्तु संसार में कितनी ही असम्भव बातें सम्भव हो जाती है। हुआ करें! पिअरिया ऐसा नहीं करेगी, ह्गिज नहीं। तो, फिर, उसका नाम गवाह में क्यों दिया गया है? क्या कोई दूसरी दफ़ा मुझपर नहीं लगाई जा सकती थी? मारपीट

भी तो हुई थी। क्या यही कई वर्षों के लिए मुझे जेल में डाल रखने के लिए काफ़ी नहीं थी? 'रेपकेस' चलाया है, तो निस्संदेह पिअरिया की सहमति से ही। पिअरिया ...पिअरिया....तू क्या हो गई है ? पिअरिया....पिअरिया....पिअरिया.....

इन्ही बातों को सोचते हुए,आँखें मूँद, मैं वार्ड में अपने कम्बल पर लेटा पड़ा था कि जमादार साहब के बूट गरज उठे, फाटक पर ताली झनझना उठी ! भोर हो गई थी। मेरे लिए यही अच्छा था।

निश्चित समय पर मैं अदालत में लाया गया और कठघरे में खड़ा कर दिया गया। मेरी उत्सुक ऑखें पिअरिया को ढूँढ़ने, लगीं। पिअरिया के बाबूजी सिर नीचा किये एक ओर खड़े थे। वह पिअरिया का भाई बननेवाला हरामी भी था—उसके सिर में अभी तक पट्टी बँधी थी। में खूब खुश हुआ। मेरी ओर देखते ही वह मूँछों पर ताव देने लगा—में इससे जला नहीं, मुझे हॅसी आ गई। इसमें कितनी कायरता भरी थी। छि: ! शत्रु को बेबस फॅसा जान कर इठलाना—इससे बढ़ कर कायरता तो शायद ही दुनिया में कोई हो! मैंने उसकी ओर तब से आँख भी नहीं उठाई—जब कभी अकस्मात् नज़र जाती, में हँस देता, बह कट मरता।

इतने ही में पिअरिया की पुकार हुई। रेपकेस का मुक़द्दमा बड़ा ही दिलचस्प समझा जाता है। उस दिन अदालत के कमरे ठसाठस भरे होते हैं। हम कितने कामी है, यह इसका सूचक है। हम अपनी काम-वासना को अस्वाभाविक रूप में दबाये रहते हैं, फलतः वह जहाँ-कहीं भी थोड़ी -सी सुराख पाती है, निकल भागकर हमारा भंडाफोड़ कर देती है। रंडियों के नाच में इतनी भीड़ क्यों होती है ? आशिक-माशुक की ग़जलें हम क्यों गुनगुनाते रहते हैं ? रेपकेस की कहानी हमें क्यों प्रिय लगती है ? सबका एक ही उत्तर है -- क्यों कि हम काम के गुलाम हैं। ऊपर से अपने शरीर में चंदन या लवेण्डर लगाये रहते है, भीतर उसमें काम-वासना की गन्दी नाली बहती रहती है, जो अस्वाभा-विक अवरोध पाकर इस तरह सड़ जाती है कि दुर्गन्ध से नाक फट जाय। रेपकेस के मुकदमे की भीड़ एक और घृणित मनोवृत्ति का सूचक है । हममें इतना पतितपना अभी बना हुआ है कि दूसरे की इज़्जत से अपना मनोरंजन करने में हमें शर्म नहीं आती। ऐसे ही पतितों और बेशर्म लोगों से अदालत का कमरा भरा हुआ था। पिअरिया की पुकार होते ही, सबकी आँखें चमक उठी -- उत्स्कता से और आनन्द से भी !

शिकार को देख कर शिकारी को आनन्द-विह्वल होना ही चाहिए। किन्तु मेरी हालत विचित्र थी। मैं उस मनोभाव का वर्णन कर नहीं सकता। मालूम होता था, शरीर की सभी क्रियाओं—रक्त संचालन, हृदय की घड़कन, श्वास-प्रश्वास—में एक प्रकार की उथल-पुथल मच गई है! मैं खड़ा था, देख रहा था, तो भी संज्ञाशून्य था।

एक लड़की ने कमरे में प्रवेश किया। दर्शकों के हृदय खिल उठे। में आश्चर्य-चिकत रह गया! यह तो पिअरिया की चचेरी बहन थी। क्या यह भी गवाही देगी? इसका क्या प्रयोजन यहाँ? गवाही शुरू हुई। पूछा गया — नुम्हारा नाम?

'मेरा नाम पिअरिया।'

'पिअरिया!' में चिल्ला उठा। सब लोग मेरे मुँह की ओर देखने लगे। मैं समझ गया—पिअरिया के राजी नहीं होने पर इनलोगों ने दूसरी लड़की को उसके नाम पर अदालत में घसीटा है! पिअरिया! वाह पिअरिया!! तुमने मेरे मुँह की लाली रख ली। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा—

'ओहो, तुम्हीं मेरी पिअरिया हो ?' और खूब जोर से ठठा उठा !

मैजिस्ट्रेट ने कोध भरी मुद्रा में मेरी ओर देखा——शायद इस गुस्ताखी पर ! मुद्द के वकील धड़ल्ले से अँगरेजी में दात-िकट-िकट करने लगे। पेशकार को कुछ हुक्म हुआ। उसने मुझसे कहा — 'ख़बरदार, अब बीच में कुछ बोलोगे या हँसोगे, तो सजा होगी। तुम्हारी ख़्वाहिश हो, तो, आख़िर में जिरह करना।'

ज़िरह करे मेरी बला। मैं तो जीत गया था। पिअरिया ने मेरे मुँह की लाली रख ली ——अब दो न जितनी सजा चाहो!

तबसे में मस्त रहता। बहुत दिनों तक जेल से अदालत, अदालत से जेल होता रहा। में आता-जाता। एक-एक करके गवाहियाँ गुज़रतीं। वे क्या-क्या कहते? न मुझे सफाई पेश करनी थी, न वकील किया था। मस्त था— क्योंकि मेरी पिअरिया ने मेरे मुँह की लाली रख ली थी। वाह री मेरी पिअरिया!

अब, जज के निकट, सेशन में मुकद्मा चल रहाथा। एक दिन जेल में खबर हुई, एक मुलाकाती आये है। में चिकित हुआ। भला कौन मुझ व्यभिचारी से मिलने आवेगा? देखा, वही, मोहन है — जिसने

### बेनीपुरी-ग्रंथ बली

पहले दिन मुझसे दिल्लगी की थी ; बीच में एक दिन समझाया था ; अन्तिम दिन टाँग-टूँग कर घर पर पहुँचाया था । आते ही वह रोने लगा——िकन्तु में तो हॅस रहा था । वह चिकित हुआ। मैंने ही उसे ढाढ़स दिया । खैर, रोते-ही-रोते उसने यह बतलाया कि मेरी माँ मर गई— जिस दिन में आया उसी दिन से बीमार हुई और मेरा नाम लेते-लेते चल बसीं! इस समाचार से मुझे और भी खुशी हुई—एक यही चिन्ता थी, वह भी दूरहुई। मैं ठहाका मार कर हॅसने लगा। वह मेरी ओर चिकत होकर देखता था। अन्त में उसने कहा —

'मरते समय, भैया, आपकी माँ ने मुझे बुलाकर एक जगह बतलाई, जहाँ से खोदने पर एक काँसे के लोटे में ५००) निकले । इन रुपयों को उन्होंने आपकी पत्नी के लिए बचा रखा था। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इन रुपयों से मैं आपके लिए एक अच्छा वकील करके मुकदमा लड्डूँ। खैर, वह तो चली गई। अब हमलोगों की राय है कि मुकदमा जरूर लड़ा जाय — क्योंकि यह शुरू से आखिर तक झूठा मुकदमा है। गाँव के कुछ लोग कहने को तैयार है कि यह पिअरिया नकली है।

मुझे जैसे याद हो आई; मैने पूछा-- 'अच्छा, पिअरिया कहाँ है?'

उसकी आँखें एक बार और सजल हो गई। उसने कहा—पता नहीं, कहाँ हैं? उसी दिन वह घर से निकल गई, न जाने कहाँ गई? हाँ, अपने गाँव के कुछ लोग जब जनकपुर मेला जा रहेथे, तो उन्होंने एक वैसी ही लड़की देखी थी—वह चिथड़ा लपेटे, पगली सी....'

इतना कहते-कहते वह रुक गया——जैसे उसका दम घुँट रहा हो।
फिर वह बोला——.....'वह जब तब मनोहर भैया—मनोहर भैया' कहकर
चिल्लाती थी!

मैं तो सन्न हो गया। दूसरे ही क्षण मेरी आँखों से अविरल अश्रु-धारा चल रही थी। रोते-रोते मेरी हिचकी बँध गई। तब तक मुलाकात का समय भी पूरा हो गया था। जमादार साहब ने कहा—'अब रोना धोना खतम करो, समय हो गया।' मैं कुछ चैतन्य हुआ। मैने मोहन से कहा—'हाँ, हाँ तुम जाओ। मेरे लिए चिन्ता मत करो। मेरे लिए वकील या पैरवी की जरूरत नही। यदि मैं बाहर जाऊँगा, मैं भी पागल हो जाऊँगा। मैं पागलपन का सुख भोगना नही चाहता। पिअरिया— पिअरिया! मैं उसके नाम पर कुछ दिन एकान्त में धूनी रमाना

#### पतितों के देश में

चाहता हूँ! जेल से बढ़कर एकान्त स्थान कहां? हां, ये रुपये—सो इन्हें तुम हिफाज़त से रखना। जब में छूटकर आऊँगा—इसीसे एक मन्दिर बनवा दूँगा.............

वह रोता-धोता चला गया। मैं हँसता -रोता अपने वार्ड में आया! हँस रहा था, अपने भाग्य पर; रो रहा था—पिअरिया के लिए! मैया! — उनके नाम पर भी आँसू की कुछ कम बूँदें नहीं गिर रही थी। आह! बेचारों को कितना कष्ट हुआ। मेरे ही लिए उन्होंने अपनी भरीजवानी ख्राब की; फिर भी मैंने उन्हें घोखा दिया! बेचारी मर न जाय, तो क्या करे? ऐसा बड़ा सदमा किसी भी आदमी को मारने के लिए काफ़ी है!

## भीतरी भाँकी

## १-यह पाषाण-पुरी

यह पाषाण-पुरी!

पत्थर के बड़े-बड़े ढोंकों से बनी ये ऊँची दीवारें — बेडौल, बद-शकल; कुरूप, घिनौनी।

जोड़ों पर सिमेंट की टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें, जो जमाने के थपेड़ों से काली-काली बन गई है — ये काली नागिनें!

पत्थर की दीवारों पर काली नागिनें ससर रही हों , मानों।

पत्थर के ढोंके आत्माओं को कुचल रहे है; ये नागिनें कुचली आत्माओं को डँस रही हैं।

जहाँ देखिये, पत्थर-पत्थर —नागिनें, नागिनें !

इन पत्थरों ने यहाँ की हर चीज़ को पत्थर बना डाला है; इन नागिनों ने हर जीव को मुच्छिंत और बेदम बना रखा है!

यहाँ न आप कोमलता पा सकते है, न प्राण पा सकते है, बाबू !

पत्थर की दीवारों में एक ही दरवाजा-इस्पात का !

इस्पात ने आपको भीतर किया; पत्थर ने चारों ओर से घेर लिया! जब पहले-पहल आया और एक भीषण चीत्कार के साथ यह दरवाजा खुला, मालूम हुआ, मानों नरक ने अपना मुँह खोला हो।

जहाँ नरक, वहाँ यमदूत भी !

कौन कहता है, ये आदमी हैं!

ये पत्थर की दीवारें क़ैदियों को ही आदमी नही रहने देतीं, ऐसी बात नहीं है। क़ैदियों से पहले तो वार्डरों, जमादारों, जेलरों की इन्सानियत खत्म करतीं हैं ये।

शिकारी पहले भरता है, शिकार तो बाद में!

एक का शरीर मरता है; दूसरे की आत्मा मर चुकी होती है !

अभी वह पहला दिन नहीं भूला, जब मैं इस पाषाण-पुरी में लाया गया था !

हाथ में लोहे की कड़िया थीं; कमर में सूते का मोटा रस्सा था। उस रस्से को एक सिपाही पकड़े था—दूसरा उसकी बग़ल में चल रहा था।

थानेदार ने कह दिया था, मैं बड़ा ही दवंग असामी हूँ।

तेज़ी से चलता था, तो थप्पड़ लगते थे—साले, भागना चाहते हो! धीरे चलता था, तो कुन्दे का हुँरपेंटा लगता था—'साले, पैर नहीं उठ रहे हैं!' 'कैसा मजा किया होगा, उस छोकड़ी के साथ!'

क्या इसके बाद भी मैं होश में रह सकता था ? मैंने घूमकर सिपाहों की ओर देखा—घूमकर, घूरकर। क्या मेरी आँखों में कुछ था ? उसने कहा—'तुम्हारी आँखों में कुछ देख रहा हूँ—भलेआदमी की तरह सीधे चल, नही तो देख यह संगीन!'

संगीन--सिपाही के कंधे पर संगीन चम-चम कर रही थी !

मोहन ने कहा था—'भैया, तुम्हें पिअरिया की क़सम, थाने या जेल में कोई ऊधम नही करना ।'

संगीन की नोंक में मैने पिअरिया की क़सम पढ़ी!

फिर चलने लगा ! जेल आया, फाटक खुला।

'ओ चौड़ी छातीवाला, सिर नीचा कर के चल, नीचा करके। यह ससुराल नहीं है!'

वह जमादार बोल रहा था—वहीं जमादार, जो आपलोगों के आगे दुम हिलाता फिरता है ! और, मुझे आपलोगों के साथ देखकर आज भी दाँत पीसता है !

यह ससुराल नहीं है; क्या यह कहने की बात थीं? और, यह ससुराल होतीं, तो जमादार साहब से मेरा क्या रिश्ता होता, बाबू? किन्तु अगर शादी में मेरी ज्रा भी सुनी जाती, तो क्या में कोई भी सम्बन्ध उससे जोड़ सकता था?

मैंने घूमकर उसे एक बार अच्छी तरह देख लेना चाहा !

आज भो याद है सूरत! सिर पर लाल पगड़ी—मालूम होता था, तुरत-तुरत खून से रँगी गई है। चेहरे पर सबसे नुमायाँ सघन काली

मूछें, जिनकी नोकें बरछी-सी तनीं—कितने खून कर चुकी है ये नुकीली बिंछयां! ललाट पर, ऐसा लगता था, सिर्फ भौहें ही भौहें है, जिनके नीचे, खड्ड में छोटी-छोटी जलती आँखें—मानों, किसी दरार में दो अंगारे धधक रहे हों! चिपटी नाक—भदी; उभड़े होंठ, जिन्हें देख कर ही उकवाई आये। बाबू, मैं सात जनम में भी उसे अपना ससुर नही बना सकता था!

मैने सिर मोड़ा ही था कि पीछे के क़ैदी ने कहा—'क्या देखते हो, आगे बढ़ो।' वह अनुभवी था, उसने पीछे चलकर मेरी बड़ी मदद की!

और ये पाषाण-पुरी के सुन्दर प्रकोष्ठ !

ईट के बने, चूने से पुते। ऐसा मकान साधारण आदिमियों को जिन्दगी में कहाँ नसीब होता है, बाबू !

भीतर कत्तार में ऊँचे चबूतरे बने। एक चबूतरा मेरे हिस्से का हुआ। एक टाट, तीन कम्बल। टाट को मुलायम बनाने के लिए एक कम्बल उसपर डाल दीजिए; एक कम्बल का तिकया बना लीजिए, और एक, जाड़ा लगने पर ओह लीजिएगा! ओहो, है तो ससुराली का ठाठ! पलंग की जगह चबूतरा, तोशक की जगह टाट, रज़ाई की जगह कम्बल! एक कसर—सो कभी जमादार साहब पूरी कर ही देंगे; मैं मन ही मन मुस्कराया!

शाम होने को थी। घंटी बजी। खाना आ रहा है।

लोहे के दो तसले मेरे सामने रख दिये गये। एक बड़ा, दूसरा छोटा। बड़े में खाइये, छोटे में पीजिए! खाइए—बिहारी डैट! दिन में भात, रात में रोटी! ये रोटियाँ—काली—काली। क्या मॅहुवे की है? गेहूँ की हैं, गेहूँ की ! गेहूँ की रोटी, और ऐसी काली? किन्तु, यह घर नहीं हैं कि माँ से सवाल-जवाब कीजिएगा। खाइए। खाइए और समझिए।

मुँह में रखी। घुन की गंध, मिट्टी का स्वाद, कंकड़ की किचिकिच। इसे निगला जाय तो कैसे? जरा तरकारी मुँह में डाल लीजिए। तरकारी —सामने के सेंमल के पेड़ में फूल लगे थे। फूल की तरकारी, सेंमल के फूल की.। सेंमल के फूल—डालों से तोड़े, गँड़ासे से काटे, बड़े कड़ाह में विशुद्ध पानी में उवाले गये। और, ऊपर से नमक छोड़ दिया। सेंमल के फूल —कलेजे की तरह लाल-लाल! गुस्से में किसीका कलेजा आप खा जा सकते हैं; किन्तु क्या मजाल

कि पहली बार सेंमल के फूल की इस तरकारी को ज्बान पर ले जाकर आप न थूक दें!

'खाओ भैया, खाओ ! एक दिन की नहीं है; न-जाने कब तक.....'

यह नन्हकूथा! वही, जो मेरे पीछे आ रहाथा। अनुभवी—चतुर! किन्तु क्या मैं खा सकताथा?

रात में पेट में हाहाकार था ही — गिनती का हाहाकार समूची पाषाण-पुरी को तरंगित कर गया!

एक-दो-तीन-चार; पाँच-छ:-सात-आठ ........

साठ असामी ठीक है—-जंगला-बत्ती ठीक है —-गिनती करो पाँच नम्बर !!

एक-दो-तीन-चार; पाँच-छः-सात-आठ......

चौव्वन असामी ठीक हैं—-जंगला-वत्ती ठीक है—-गिनती करो वारह न—-म्बर र।.....

ओहो, क्या ये रात भर सोने नहीं देंगे ? और, यह गर-गर-गर क्या हो रहा है ? हर दो-तीन मिनट पर हर दो-तीन मिनट पर । गर-गर--गर--गर--गर-गर--गर-ए-।

ऊपर से मच्छड़ का धावा, नीचे से खटमल की चढ़ाई—ऊपर से जर्मन-वायुयानों के गोले वरस रहे हैं; नीचे से ॲगरेजों की सबमैरिन के हुदक्के लग रहे हैं। एक-दो-तीन का लगातार हाहाकार—फिर रह-रह कर गर-गर-गर-गर!

पेशाब——एक बड़ा-सा टब रखा है; उसीमें खड़े खड़े यह गर-गर-गर-गर! बदवू, उकबाई; उकबाई बदवू।

भोर हुई—बदन एंठ रहा था; आँखें झिप रही थी ! घंटी बजी, शौच को चलो !

खुले पाखाने, कँदी को शरम नया ? 'एक'—वैठ जाओ; 'दो'— उस नल पर नंगे आकर पानी छुओ; 'तीन''–हौज में हाथ-मुँह धोओ!

हुक्म पर उठना, हुक्म पर बैठना, हुक्म पर सोना, हुक्म पर जागना, हुक्म पर शौच जाना, हुक्म पर पानी छूना, हुक्म पर मुँह धोना— और ये पिछले तीनों काम पन्द्रह मिनट में! जल्दी करो, नहीं तो डंडे खाओ! उफ्—

और, लो यह खिचड़ी! खिचड़ी-चावल-देवता, इसमें आप कहाँ हैं? दाल देवी, आप कहाँ हैं? हल्दी — तुम्हारी जय! बस, एक जिंदा हो तो तुम्हीं, यद्यपि तुमपर भी लोहे के बर्तनों ने काला नक़ाब डाल दिया है! कुछ पतली-पतली, पीली-मटमैली चीज गट-गटकर कंठ के नीचे उतारिए — बस, खिचड़ी का कैसा शानदार जलपान!

फिर, दिन के भात-दाल का क्या पूछना ? भात में चावल अधिक थे या कंकड़ ? चावल में कंकड़ थे या कंकड़ में चावल ? दाल में डुबकी लगाकर भी अगर खेसारी या मसूर का एक दाना ढूँढ़, लें, तो समझिए क्षीर-समुद्र मथकर आपने अनन्त-देवता पा लिया ! अरहर-चने का सपना भूलिए।

शाम को आया था; अब दिन के प्रकाश में लोगों के चेहरे देखे— सबके चेहरे खिचे; सबकी आँखें मुर्ख़ ! काली धारी के बिनाबाँही के कुर्त्तें और मुश्किल से जाँघ तक ढॅकने वाले अधपजामों की किट ने लोगों की सूरत को और भी भयानक बना रखा था। बालों ने, दाढ़ी-मूँछों ने उस्तुरों की याद भी भुला रखी थी! उफ, ये आदमी नहीं; दिन में ही चलते-फिरते भूत मालूम होते है ये।

और, उन भूतों को हाँक रहे थे वार्डर-रूपी भूतनाथ!

ये भूत, ये भूतनाथ ! ये पत्थर, यह इस्पात; यह हाहाकार, यह गर-गर-गर-गर !

पाषाण-पुरी, पाषाण-पुरी ! उर्फ, तुम्ही में सात साल गुजारने है ! लगभग ढाई हजार दिन—जिनका एक-एक दिन न जानें कितने दिनों का होगा ; जिनकी एक-एक रात न जानें कितनी लम्बी -चौड़ी होगी !

आह, उफ!

बाबू, उस पहले दिन की बिपता की कल्पना भी आप कर सकते ! खुद में भी आज उसकी कल्पना नहीं कर पाता !

## २--कोल्हू का बेल

पहले तीन दिन कोरटीन में बीते। इन तीन दिनों के अन्दर डाक्टरी हुई, शरीर की नाप-तौल हुई। नन्हूक ने कहा—जेल में आना था, तो यह साँड़ का-सा शरीर ले कर क्यों आये? भगवान ही तुम्हारी रक्षा करें! और, भगवान भी मेरी रक्षा नहीं कर सके!

चौथे दिन मुझे भी वह किट पिन्हा दी गई और हुक्म हुआ, चलो कोल्ह्र में।

कोल्हू में ? हाँ, साँड़ की-सी देह लेकर जो आया था में यहाँ ? इस देह पर सब की नजरें गड़ी—जमादार की खूनी नजरें सबसे भीतर तक घुसीं !

यह कोल्हू है, यह दस सेर सरसों है; पूरे ढाई सेर तेल निकालना है तुम्हें ! साँड़ हो, तो कोल्हू में बहो। '

आदमी—साँड़ ! कोल्हू—तेल ! दस सेर सरसों, ढाई सेर तेल ! कोल्हू में सरसों रखकर जोरों से पेरे जाओ—सुस्ती की, तो फिर तेल मूख गया । और तेल मूख गया—तो ......

पेरे जाओ, पेरे जाओ। घर पर इतना दूध पीया, इतना घी खाया; इतनी कसरत की , इतनी कुश्ती लड़ी । पेरे जाओ, दस सेर सरसों, ढाई सेर तेल! देख नहीं रहे हो, वे लोग पेर रहे हैं; पेरे जाओ, सुस्ती की, तो तेल सूख जायगा। और तेल सूख गया—तो....

छाती पर दस मन के महन का बोझ — ठेले जाओ, पेरे जाओ। साँड़ हो, चले चलो। धीरे-धीरे! धीरे-धीरे क्यों? तेजी से। तेजी से —

चर-चों—चर-चों! वह तेल चू रहा है, पीली-पीली धारा । ले लिया है, बढ़े चलो। तेजी से बढ़े चलो। ललाट पर पसीना, बदन में पसीना; सिर का पसीना पैर से चुरहा है। चुने दो, बढ़े चलो!

कोल्हू से तेल चू रहा है, बदन से पसीना चू रहा है। तेल से बरतन भर रहा है, पसीने से रास्ता गीला हो रहा है! हाँ, हाँ, रास्ता गीला। किन्तु बढ़े चलो —

महन घूम रहा है, सिर घूम रहा है। कोल्हू से पीला तेल गिर रहा है; आँखों के सामने का संसार अब पीला-ही-पीला है।

कोल्हू नाच रहा है, तुम नाच रहे हो, संसार नाच रहा है। नाचने दो, बढ़े चलो, तेजी से। सुस्ती की, तो तेल सूख जायगा तेल सूख गया ——तो.......

तो....तो......

पैर थरथरा रहे हैं, शरीर भहरा रहा है, आँखों के आगे अंधेरा! अंधेरा......अंधेरा......

और, जब आँखें खुलीं, तो देखा, कुछ लोग मुझे घेरे हुए हैं! मुझे पानी पिलाया जा रहा है, एक-आदमी फटे गमछे से हवा कर रहा है! और, सामने, वह जमादार .......

'ओ चौड़ी छातीवाले, कहा था न कि सिर झुकाकर चलो.......'

उसने मूँछों को उमेठा! मूँछ, बरछी! आँख —अंगार! पगड़ी से खून चू रहा और उसके पीले भद्दे दाँतों से.....उफ़, मेरी आँखें खुली न रह सकीं बाबू!

रात में नन्हूक ने कहा—कहा था न, यह साँड़ का-सा शरीर लेकर क्यों जेल में आये ? यह साला जमादार तुम्हारी जान लेकर रहेगा!

'नन्हकुआ, तूक्या जाने! चुप रह। जेल है, तो हम भी हैं। जेल हमें पहचानता है, हम जेल को। यह बेचारा नया फॅसा है, यह भी सीख जायगा। हाँ, पहले ही दिन बुरा फॅसा; किन्तु कोई बात नही— सब ठीक हो जायगा ............

'सब ठीक हो जायगा!'

यह दूसरा क़ैंदी था। उसने बड़े प्रेम से पूछना शुरू किया—तुम कौन हो ? तुम्हारे घर की हालत क्या है ? घर पर कौन है ? एक तो मेरे अंग-अंग टूट रहे थे, सिर घूम रहा था, समूचा शरीर घूम रहा था, मालूम होता था, अब भी कोल्हू से बँधा हूँ। फिर, क्या बताता ? घर की बात बताने के लायक़ ही क्या थी ? थोड़ा जो कहा, मालूम हुआ, उससे वह सन्तुप्ट नहीं हुआ—'राम ही मालिक' कहकर अपने चबूतरे पर चला गया।

'बच गये दोस्त, बच गये!'—नन्हूक बोला। 'तुम जानते नहीं, यह साला जमादार का दलाल है। जमादार दिन में लोगों से कोल्हू चलवाता है, रात में इसे भेज कर रुपये ऐंठता है।'

> 'रुपये ?—जेल में रुपये कहाँ से आयँगें ?' 'जेल में रुपये आते हैं, यहाँ रुपयों की कमी नहीं है।,' 'आते हैं, कमी नहो है ?'

'जान जाओगे, जान जाओगे ? लेकिन तुम बच गये। अगर मालूम होता कि तुम मालदार हो, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं थी। तुम्हारी नस-नस दूह लेता यह साला !' बाबू, आप जान नहीं सकते, यहाँ क्या-क्या होता था, क्या-क्या होता है! ज्यों ही कोई मालदार आया, उसे कोल्हू में जोता गया। फिर सौदा होना शुरू हुआ। दस हजार, पाँच हजार—पाँच सौ से कम का सौदा तो होता ही नहीं! सौदे में वार्डर, जमादार, जेलर सब शामिल। बड़े सौदे में सुपरिटेंडेंट भी। सौदा तय हो जाने पर एक जमादार छुट्टी लेता है, क़ैदी का खत लेकर उसके घर पर जाता है, वहाँ से रुपये लाता है और फिर सब बाँट-बूट लेते हैं।

किन्तु, यदि खत के बावजूद रुपये नही मिले तो ?

## ्३--गीदड-कुटान

अभी-अभी उस दिन आया था वह, बाबू!

सुन्दर, गभरू जवान—-जैसे घी के कुप्पे में से निकाला गया हो। माँ के लाड़, पिता के प्यार का एक ही प्रतीक। लक्ष्मी-मैया का यह वरद पुत्र, कार्त्तिकेय का अवतार ही मालूम होता था।

धनी आदमी, खून के केस में फॅस गया था। फॉसी से बच गया था, कालापानी ले आया था।

कालापानी——लेकिन कितना निर्द्वन्द्व लगता था वह ! जो होना था, हुआ; रोने-धोने से क्या फायदा ?

वह भी कोल्ह में जोता गया।

तब तक में अभ्यासी हो गया था। पहले दिन मूच्छी आई थी; दूसरे, तीसरे दिन तक मतली आई थी; हफ्ते-भर देह में ऐंठन रही, एक महीने तक सोये रहने पर भी मालूम होता था जैसे चाक पर रखकर मुझे घुमाया जा रहा है; किन्तु उसके बाद, सब ठीक।

में नियत समय पर दस सेर सरसों लाता; नियत समय पर ढाई सेर तेल जमा कर आता।

यारों ने तेल निकालने की कला बता दी थी ! पहले धीरे-धीरे, जब तक सरसों कुचल न जाय । फिर तेजी से, जब देह गरमा जाय, सरसों गरमा जाय। तेल वूने लगे, फिर सम!

किन्तु, वह बेचारा यह कला क्या जाने ! और, सामने जमादार ! उसे सिखाये कौन, बताये कौन ?

नया शिकार फँसा था! जमादार रह-रहकर मूँछों पर ताव दे रहा था!

ठीक मेरी-जैसी हालत हुई, मुझसे भी बदतर ! बेहोश होकर गिरा, तो एक घंटें के बाद होश हुआ उसको !

रात में सौदा तय हुआ; दिन में वह अस्पताल भेज दिया गया।

एक हफ्ते के बाद देखा, वह फिर कोल्हू में लाया गया। उसकी शामत, घरवालों ने रुपये नहीं दिये। क्यों नही दिये—वह बेचारा भी समझ न सका। इस बार जमादार साहब की त्यौरी कुछ और भी चढ़ी हुई थी।

और, मालूम होता है, उसने भी तय कर लिया था, सबकुछ का सामना करेगा वह ।

चार-पाँच दिनों तक वह जोर-शोर से कोल्हू चलाता रहा । किन्तु — जो शरीर फूलों से बना था, वह कोल्हू में डट सके। वह रोज-रोज छीजने लगा। देहात में कहावत है, साग की तरह गल जाना— बाबू, वह उसी तरह गल रहा था! एक हफ्ते में ही उसके गाल की हड्डी उभड़ आई!

फिर दलाल जुटे, फिर खत लिखा गया, इस बार ख़ुद जमादार गया—किन्तु, फिर वह ख़ाली हाथ लौटा !

उसने रोकर मुझसे कहा—शायद अब मुझे जीने नहीं देंगे ये लोग !

मैने उसे ढाढ़स बँधाया; नन्हकू ने समझाया। किन्तु, जैसे वह धीरज खो बैठा था।

और, जमादार साहब भी घीरज खो बैठे थे—साले के दरवाजे पर हाथी बँघा है और रुपया निकालते नानी मरती है। या, इसके खत ही में कोई इशारा रहता है न देने का? बच्च सीखेंगे....

गीदड़-कुटान !

जमादार का ब्रह्मास्त्र है गीदड़-कुटान।

देहात में ज्यों ही वैसाख आया, गीदड़ों का शिकार शुरू हुआ। गेहूँ कटा, अरहड़ कटी। समुचा सरेह वीरान हो गया। अब गीदड़ छिपे तो कहाँ ? अपनी माँद में भी वह चैन से कहाँ रह पाता है ? माँद का पता लगा और लड़के अपने कुत्तों को साथ लिये पहुँच गये। हाथ में डंडे, लाठियाँ, भाले भी। भूसे में मिर्चा मिलाकर माँद के छेदों में उसका धुक्कन दिया गया। घुएँ से व्याकुल होकर गीदड़ माँद से निकला। निकला, भागा। कुत्ते पीछे पड़े, बच्चे पीछे पड़े। दौड़-धूप हुई, गीदड़ थका, कुत्ते टूटे, डंडे बरसे, भाले चमके। उफ़ री ब्रो मौत ! गीदड़ की मौत !

घायल गीदड़ पड़ा है और कोई कुत्ता टाँग पकड़कर खीच रहा रहा है, कोई उसकी अंतड़ी पर दाँत गड़ाये है। डंडों से उसके सिर को भुरता बनाया जा रहा है, भालों से उसकी अँतड़ियाँ निकाली जा रही है—उफ!

गीदड़-कुटान ! जेल में इस नाम से ही क़ैदी काँप उठते ! वह बेचारा गीदड़-कुटान की ज़द में आ रहा !

चलो सेंटर में, जमादार साहब बुला रहे है।—कल्लू ने उससे कहा। सेंटर; जमादार साहब; कल्लू! चलते समय उसने कैसी करण दृष्टि हम पर डाली और ज्यों ही वह चला, नन्हकू की आँखों में पानी छलछला उठा — सेंटर में.....जमादार साहब......कल्लू ......

'क्यों बे, ठीक से काम क्यों नही करता ?'

'करने की कोशिश करता हूँ जमादार साहब ! जितना कर सकता हूँ, करता हूँ !'

> 'सकता हूँ ?—सकता हूँ का साला। काम करना पड़ेगा—' 'करूँगा जमादार साहब !'

'तो करता क्यों नहीं है बे ? उल्टे हमी लोगों को घोखा देता है ! कल्लू, इस साले को सेंटर के भीतर ले जाओ !'

संटर के भीतर क्या हुआ, कल्लू से पूछिए ! किन्तु सेंटर के भीतर क्या होता है, कौन नहीं जानता ? कल्लू का एक रहा — पहलवान भी थौंस जाय। ज्यों ही गिरा, ऊपर से कम्बल — जिसमें चिल्लाहट बाहर मुनाई न पड़े, शरीर पर कोई दाग़ नुमायाँ न हो। कोई कम्बल के नीचे पड़ा है और ऊपर से बूटों की ठोकरें और डंडों के हुँरपेंटे लग रहे हैं। चिल्लाहट तो नहीं, कराह सुनाई पड़ती है, जो सेंटर में ही गूँजकर रह जाती है !

आह, आह ! बाबू आज भी उसकी सूरत याद आ रही है। गीदड़कुटान तो हुआ; किन्तु वह गीदड़ नही था, जिसके प्राण कलेजे की सातवीं तह के नोचे होते है। वह तो मृग-छौना था। बूटों और डंडों ने उसकी क्या दुर्गति कर दी .......

कल्लू उसके दारीर को उठाकर हौज की तरफ दौड़ा। वहाँ हौज में पटक दिया। जमादार ने सीटी बजाई। कई वार्डर दौड़े।——जाओ, डाक्टर को ख़बर दो, इसे मिरगी आ गई है।

मिरगी आ गई है ? ---हाँ, मिरगी आ गई है !

हाँज में उसका दारीर पड़ा है। मिरगी आ गई है, पानी में गिर गया है। मिरगी पानी खोजती हैन? किन्तु उसकी नाक से, उसके मुँह से जो खून निकल रहा है? मुँह के वल गिर गया है? शायद इसीसे नाक चिपक गई है, गाल पर कट गया है। क्या एक वूट यहाँ भी पड़ गया था? किन्तु, क्या कह रहे हो? इसे तो मिरगी आ गई है! मिरगी? मिरगी में लोग हाथ-पैर फटकारते है—यह तो सुन्न पड़ा है, मुर्दे-सा? तो मिरगी में लोग मर भी जाते है! बदन में वही बिना बाँह का कुर्ता है, किन्तु हाथ पैर में काले निशान उगते आ रहे है। मिरगी में काले निशान? किन्तु, तुमलोग यहाँ खड़े क्यों हो—भागो यहाँ से!

डाक्टर आये, डाक्टर आये ! लाश को, हाँ, अब लाश ही कहिए, हौज से निकलवाया। नत्ज देखी, कलेजे पर आला लगाया। जमादार की ओर रहस्य की आँखों मे देखा। जमादार ने खीसें निपोड़ दीं। लाश अस्पताल गई। दूसरे दिन डोमों ने उसे दफना दिया! जेल में मर गया, तो मच्छड़; भाग गया, तो शेर!

जिस समय उमे उठाकर ले जा रहे थे, नन्हकू तो धाड़ मारकर रो पड़ा। मेरा तो होश फास्ता था। जिसे कुछ घंटे पहले हॅसते-बोलते देखा था, उसीकी कुछ ही देर में यह हालत ! कोई प्लेग नहीं, कोई हैंजा नहीं—और, आदमी अचानक चल दे! और, वह भी इस बुरी तरह। जैसे फूल को मसल दीजिए, आप पहचान नहीं सकेंगे, यह बेला है या गुलाब; ठीक वहीं हाल उस बेचारे की लाश की थी। कुछ ही देर में आदमी कितना बदल जाता है ? शरीर तो निर्जीव था, हाँ आँखें खुली थीं। शरीर निर्जीव होने पर भी, मालूम होता था, आँखें संसार को कह रहीं हों—यहीं संसार है, जिसपर लोगों को

दतना गर्व है ! संसार, हमने तुम्हें कितना चाहा, ठेकिन तुमने मेरे माथ क्या किया ?

उसकी वे ऑखें बहुत दिनों तक मुझे परोशान करती रही, बाबू ! कई रात सोने नहीं दिया उन्होंने। जिधर देखता, मालूम होता, वे आँखें पूछ रही हैं—यह मेरे साथ क्या हुआ ? जमादार की ओर तो मैं अब देख नहीं सकता था। हाँ, कल्लू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर कल्लू भी तो कँदी है! उस अभागे ने यह क्या किया ? किन्तु हाथी को तो हायी ही फँसाता है बाबू!

# ४--जेल कल्लुओं का है!

किन्तु जेल चले नहीं, अगर उसके अन्दर कल्लू ऐसे कैदी नहीं हों। कौन कहता है, जेल को जेलर, जमादार या वार्डर चलाते हैं। बिल्कुल ग़लत बात। जेल को चलाते हैं कल्लू ऐसे क़ैदी—जो ख़ुद जेल में मौज उड़ाया करते हैं और क़ैदियों को मोटी रस्सी में नाथ कर मन-मानी चलाया करते हैं।

'पहरा' से उनका दर्जा शुरू होता है 'मेठ' तक जाता है । जेल के इतने काम के होते हैये कि इनका मुशाहरा भी बँधा हुआ होता है। मुशाहरा? हाँ, हाँ—महीने में चार ही आने सही, लेकिन ये पैसे इन्हें मिला करने हैं सरकारी खजाने से।

जमादार की पारखी आँखें तुरत चुन लेती है कि सारे क़ैदियों में से उसके काम के कौन हो सकते हैं? कुछ ही दिनों में उनके सिर पर काली टोपियाँ पड़ जाती हैं और होते-होते कनविक्ट-वार्डर के बिल्ले भी उनकी कमर में चमकने लगते हैं।

ये लोग ज्यादातर लम्बी मुद्दत के क़ैदी होते हैं। प्रायः ये दबंग होते हैं। जेल में आये नहीं कि इनकी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। पहले इन्हें तोड़ने की कोशिश होती है,बाद में इन्हें मिला लिया जाता है!

फिर तो ये वैसे कुकर्म करने लगते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके सौ खून माफ़ होते हैं!

कल्लू, दशरथ, हबीब—हमारे जेल के इस त्रिरत्न को ही देखिए। तीनों ने खून किया था—कल्लू ने अपने भाईका; हबीब ने अपनी

चुगाई का; दशरथ तो नामी डकैंत ठहरा। उसके द्वारा की गई हत्याओं की क्या गिनती!

उससे पूछिए, किस फहा से उन हत्याओं का वर्णन करता है—किसी-की गर्दन काट दो, उसकी लाश तड़प रही हो, खून के फव्वारे छूट रहे हों—क्या इससे भी बढ़कर कोई सुन्दर दृश्य हो सकता है ? और, आदमी की गर्दन कितनी मुलायम ! भूँजाली का एक झटका दीजिए, सिर अलग, धड़ अलग! सिर को उठाकर लेते जाइए और किसी खड़ु में गाड़ दीजिए — फिर कौन खून का पता लगा सकता है ? वह मज़े ले-लेकर ऐसी बातें किया करता है।

एक बार उसने एक डकैंती के सिलसिले में सारे परिवार का नाश कर दिया । बाप को मारा, बेटे को मारा, दो छोटे-छोटे पोतों को मारा और अन्त में पुतोहू के पेट में भुँजाली घोंपकर चलता बना! वह कहता है——औरत का मरना बड़ा कारुणिक होता है। उसका देखना बहुत मुश्किल है! तबसे वह औरत पर हाथ नहीं उठाता।

हबीव को शक था, उसकी बीवी पड़ोस के एक नौजवान को प्यार करती है। वह खुद कलकत्ता रहता था। एक बार कलकत्ता से लौटा, तो उस नौजवान को अपने घर से निकलते देखा। पास में छुरा लाया ही था। नौजवान तो निकल चुका था, बीवी पर टूटा। और, बाबू, जानते हैं, अपनी स्त्री का खून उसने कैसे किया? उसके गाल पर छुरे मारे, उसके स्तन पर छुरे मारे और आख़िर में समूचा छुरा उसकी जांघों के बीच में घुसेड़ कर चलता बना। बारह साल तक फरार रहा; सबूत तो मिट चुके थे—काला पानी लेकर आया है!

और, यह कल्लू ? यह नराधम ! एक बित्ता जमीन के लिए अपने ही भाई को गँड़ासें से बोटी-बोटी काट डालने में हिचक नहीं हुई इसे; जेल में आने पर तो कुछ दिनों तक यह पागल-सा बना रहता था। रह-रहकर मल्लू, मल्लू चिल्ला उठता, रोता। फिर जब शान्त हुआ है, तो यह जेल के लिए क़हर हो गया है। जमादार को बुरा-से-बुरा काम कराना होता है, कल्लू को एक दम गाँजा पिला दिया — फिर, जो चाहा करा लिया! इस जेल में कितने की जानें ली हैं इसने, कितने को जिंदगी भर के लिए बेकाम बना दिया है इसने।

दशरथ, हबीब, कल्लू—इस जेल के राजा ये ही तीन हैं। जेल में रोगियों के लिए जो दूध आता है, उसकी सारी मलाई ये तीन खाते हैं। गोश्त की सिर्फ हड्डी ही अस्पताल में जा पाती है। शाम-सबेरे देह में तेल की मालिश—-फिर, दंड बैठक! जमादार के ये शिकारी जानवर हैं; जेलर इनसे डरता है, सुपरिटेंडेंट चाहता है कि इनसे सामना भी न हो!

कल्लू जल्लाद है, दशरथ हत्यारा; किन्तु, इस हबीब की मत पूछिए ! इसकी औरत इसके शरीर पर जैसे हमेशा सवार रहती है! और, जेल में औरत कहाँ से आवे? नतीजा यह है कि यह हमेशा अपनी डघूटी छोकरा-किता में लेता है! बच्चे इसकी सूरत देखते ही काँप जाते है! किन्तु वे करें, तो क्या? जाल की मछली, भाग कहाँ जायगी? अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने आत्महत्या कर ली! गमछे को फाड़ कर महीन रस्सी बाँटी और जँगले से लगाकर लुढ़क पड़ा! गरदन लम्बी हो गई थी, आँखें निकल आई थी। और, हबीब ने दूसरे लड़कों से कहा—देखों, जो मेरी बात नहीं मानेगा, उसकी यही गित होगी!

बाबू, बाबू, यह सचमुच पिततों का देश है !

यह कल्लू, यह दशरथ, यह हबीब—सिर्फ इनसे ही जेल नहीं चल सकता बाबू! ये तो पुराने पापी है; पाप न करें, यही अचरज की बात हो। किन्तु, मैने देखा है, कितने शरीफ आये, कुछ दिनों तक शराफत दिखाते रहे। इस शराफत के चलते कुटे-पिटे। किन्तु, पीछे अपनी ग़लती महसूस की। शरीफों की अक्ल उनमें थी ही। अक्ल से काम लेना शुष्ट किया—जमादार कौन कहे, जेलर और सुपरिंटेंडेंट तक की नाक के बाल बन गये वे! सारे जेल पर उनका दबदबा; सारे जेल को वे जिस तरह उठायें, बिठायें!

एक ऐसे ही आदमी थे मुन्दर सिंह। नाम मुन्दर सिंह, किन्तु कुरूपता की मूर्ति! न जाने किसने उनके साथ बचपन में ही यह नाम रखकर दिल्लगी की! सारे चेहरे पर चेचक के दाग़; काला रंग। किन्तु, एक बड़े जमींदार के घर सेथे। आपसी पट्टीदारी के झगड़े के सिलसिले में खून-खराबा हुआ, दस साल की सजा लेकर आये। कोल्हू में जुते; जमादार और जेलर को सलामी पहुँचाई, पहरा हुए, मेठ बने! जेलर को एक हजार की सलामी दी थी और यहाँ से लौटे पाँच सौ अश्राफर्यों लेकर!

पाँच सौ अशिक्याँ ?—हाँ, पाँच सौ अशिक्याँ ! जेल का सिक्का रूपया नहीं है, नोट नहीं है। जेल के सिक्के दो है—अशिक्याँ या चवन्नी ! चाँदीवाली छोटी चवन्नी । जेल में जो सिक्के पहुँचते हैं, या तो गले होकर या गुदा होकर।

'गुदा होकर?'

जी, गले होकर या गुदा होकर। जेल में घुसते समय इतनी कडी तलाशी होती है, और बाद में जेल में जो बार-बार तलाशियाँ हुआ करती है, उनके चलते कैदियों ने—कैदियों में से पुराने पापियो ने—यह तरकीब निकाली है। शीशो की गोली में चूना लगाकर उसे कंठ में रखते जाते हैं। जबड़े के निचले हिस्से में छेद बनता जाता है। होते-होते इतनी जगह बन जाती है कि दस-दस अशिंपयाँ या चवन्नियाँ उसमें रख ली जायाँ। इन सिक्कों का पता पाने पर भी इन्हें जेलवाले निकलवा नहीं सकते। यों ही, आठ-आठ, दस-दस अशिंपयाँ या चवन्नियाँ गुदा-मार्ग में रखकर जेल में आते हैं और जब जहरत पडती है, निकाल लेते हैं!

रुपये बड़े पड़ेंगे न? और, नोट तो गल जायॅगे! इसलिए जेल के सिक्के अशिंफ्याँ और चवन्नियाँ हो है!

इन सिक्कों के बल पर जेल में क्या-क्या न होता है? जेल तो जुए का अखाड़ा है ही; शराब की चुस्की या गाँजे का दम न हो, तो जुए में क्या मज़ा? और जब शराब आई, गाँजा आया, तो कौन कुकर्म बाकी रहा ? औरतों और बच्चों पर मरनेवाले हबीब तो कम हैं, यहाँ मर्दो पर मर्द मरा करते है, बायू!

मुन्दर सिंह इन्ही जुआबाज, शराबी और दुराचारी लोगो के सरगना बन गये। उनकी अशिंफयों को भुनाने का काम इनका, जुए का अड्डा ठीक करने का काम इनका, शराब और गाँजा मेंगा देने का काम इनका, लौडों पर माहवार बँघा हुआ है, सौदा कीजिए, माल लीजिए। उन्हें लेकर हाथ-हथफेर और उधारखाता भी चलता है यहाँ!

यह काम अकेले नहीं चला करता और बिना जमादार-जेलर की मर्जी से यह चल नहीं सकता। सुन्दर सिंह का एक बड़ा गिरोह है; जिसमें उन्होंकी तरह के कितने रईसज़ादा क़ैदी शामिल है! उन्हें आप

जेल का तहसीलदार और खजांची भी कह सकते हैं। जमादार या जेलर को जब रुपये की जरुरत हुई, सुन्दर सिंह को हुक्म हुआ — रुपये हाजिर ।

जेल चलता है, कल्लुओं सें; जेल चलता है सुन्दर सिंहों से— जेल के छकड़े के ये दो पहिए हैं—निर्मम, निष्ठुर!

## ५--कामदेव कहाँ नहीं हैं ?

कामदेव ने किसको न नचाया?

शिवजी-महाराज सतीकी सड़ी लाश लेकर वर्षो पागल-सा दौड़ा किये!

शिवजी-महाराज! — सडी लाश!

सड़ी लाश—बाबू, क्या हम-आप सभी सड़ी लाश नहीं दो रहे हैं! कहाँ है जिन्दगी ? चारों ओर सडन!

जिन्दगी! -- 'जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है!'

जिसमें उमंग हो; न तरंग, उछाह हो न उत्साह, लास हो न उल्लास, उबाल हो न उछाल—वह जिन्दगी कैसी बाबु?

जो गेंद-सी उछली नहीं, गरम जल के कुंड-सी उबली नहीं; हर्ष में जिसने उल्लास न दिखाया, प्रेम में जिसने लास न पाया; किठ-नाइयाँ जिसमें उत्साह न पैदा कर सकीं, बाधायें जिसमें प्रगित न भर सकी; जिसमें नदी-सी तरंग न हो, समुद्र-सी उमंग न हो—-भला वह भी कोई जिन्दगी है बाबू!

जिसमें दुर्गन्ध हो, पीव हो, कीड़े हों— उफ री वह जिन्दगी, आह री वह जिन्दगी !

जिस जिन्दर्गा में बाहर भी सड़न हो, वह इस पाषाण-पुरी में कैसी बन जा सकती है, कल्पना कीजिए !

जेल दुराचारों का अड्डा है और इसका सबसे बड़ा अड्डेदार है यह जमादार ।

सेंटर पर बैठा, हर शाम को नये आनेवाले क़ैदियों के चेहरे घूरा करता है यह; और उसकी बगल में वह पापी-शिरोमणि हबीब!

जिस चेहरे पर थोड़ी लाली हो, जिस गाल पर थोड़ी चिकनाहट हो, जिस आँख में थोड़ा रसीलापन हो—बस, टूट पड़े दोनो।

दोनों में आँखों-आँखों बातें हुईं। खास खटालों में उसे रखा गया। खास आदमी उसके अगल-बगल सोये। खास गुर्गे उसके आस-पास डोलने लगे। किन्तु, 'भय बिनु होहि कि प्रीत!' जिन गालों को चूमना जरूरी है, उनपर पहले कुछ थप्पड़ रसीद करने से स्वाद बढ़ जाता है! आँखों का रसीलापन तब निखरता है, जब उनसे कुछ आँसू पहले टपका लिये जायँ! चेहरे का गुलाब शाम को खिलेगा, दोपहर को उसे सिख्तयों की धूप में तपा लिया जाय;!

भय—प्रलोभन; प्रलोभन—भय। आग—पानी; पानी—आग ! लोहे पर पानी तब चढ़ता है; काम का देवता तब प्रसन्न होता है !

अच्छे-अच्छे लोगों को यहाँ टूटते देखा है, बाबू!

किन्तु, हमलोग क्या जानते थे कि कामदेवता का ताल एक दिन हमारे भोले-भाले नन्हकू पर टूटेगा !

और किसके साथ? -- उस चुड़ैल जमादारिन के साथ!

जेल की जमादारिन ! अच्छा है कि जमादारिनों के चुनाव में कुरूपता सर्वप्रधान सिफत मानी जाती है !

वे काली-काली, ढलीं-गली औरतें— उन्हें काली पोशाक देकर चुड़ैल नहीं, चुड़ैल की चाची बना दिया जाता है।

दिन में चुड़ैल-सी लगें और शाम को ? खैरियत है कि रात में उन्हें जेल में आने भी नहीं दिया जाता !

इसी चुड़ैल जमादारिन से बेचारे नन्हकू की लड़ गई! और, ठीक शाम के वक्त!

इधर नन्हकू रसोइया में काम कर रहा था। 'ये कबहूँ नहि दूबरो होत, रसोई के विप्र कसाई के कूकुर।' इस कथन की सचाई आपको जेल में ही सोलह आना दिखाई पडेगी!

अस्थि-कंकालों के बीच में मुस्तंडे लोग—नमक के समुद्र में हरेभरे द्वीप!

किन्तु नन्हकू तो रसोइये में गया मेरे चलते ! वहाँ रहूँगा, तो तुम्हारे लिए दो-चार अच्छी रोटियाँ बना लाऊँगा ! और, वह लाता था, में खाताथा। मेरा रोआँ-रोआँ उसे आशीर्वाद देताथा। किन्तु, कोई आशीर्वाद उसके काम नहीं आया। रंडी-किता में वह कुछ दिनों से खाना देने जाता था।

रंडी-किता ! हाँ, जेल के नामकरण भी कुछ अजीब होते हैं बाबू ! चाहे जो औरत जिस जुर्म में आवे — यहाँ वे सब-की-सब रंडी हैं ! रंडी-किता, छोकड़ा-किता, फाँसी-किता—और आपलोग जहाँ ठहरे हैं, वह बाबू-किता ! और हमलोगों का खटाल-ही-खटाल। खटाल न० १, नं० २, नं० ३ आदि !

तो, नन्हकू रंडी-किता में जाया करता था।

वह ज्यों ही भीतर घुसना चाहता; देखता, फाटक के सूराख से एक जोड़ा आँखें चमक रही है!

एक जोड़ा आँखें चमक रही हैं! चमक रही हैं? क्या इनमें सिर्फ चमक हैं? चमक-चमक ! नहीं, भुख-भुख!

भूखी आँखें ; इन्हें भोजन चाहिए !

भोजन—मिट्टी के तसले में एक के बदले डेढ़ करछुल खिचड़ी पड़ने लगी । डेढ़ करछुल खिचड़ी ; डेढ़ नप्पा भात ; दो की जगह तीन रोटियाँ! किन्तु भूख मिटती नही, बढ़ती जा रही है ।

छेद से दीख पड़नेवाली आँखों में चमक बढ़ती जाती है — भूख बढ़ती जाती है!

अब कितना दूँ?

में सब समझ रही हूँ निगोड़े—जमादारिन बीच में कूद पड़ी। कितना दूँ? क्या दूं — 'यह पूछ उस हरामजादी से। बेवा है बेवा। जिन्दगी भर की भूखी! पहले शौहर को खाया, अब तुझे खायगी! निगोड़ी के चूतड़ की खाल खीचकर नमक न छिड़का जाय, तब तक इसकी ..............'

और, तेरे पुट्ठे पर भी अब भाँस चढ़ गये है नन्हकुआ !

जमादारिन की पीली धॅसी आँखों में चमक महसूस की नन्हकू ने।वह उसके पुट्ठे की ओर क्यों घूर-घूरकर देखा करती है ?

चमक, भूख !

और, क्या नन्हकू की भूख भी जगी? क्या भूख भी संक्रामक होती है ?

भगवान जाने, क्या बात हुई!

एक दिन नन्हकू तेजी से जा रहा था रंडी-िकता की ओर। कुछ देर हो गई थी जो! सैकड़ों भूखियों के पेट भरकर वह लौटा, तो मुँह अँघेरा हो चला था! रंडी-िकता और रसोईघर के बीच में गौशाला पड़ती थी।

एक हल्ला, जमादार की सीटी !

यह नन्हकू को सेंटर की ओर लाया जा रहा है। उसके दोनों हाथों को जमादार ने पीछे की ओर मोड़कर पकड़ रखा है और उस पर घौल-धप्पड़ों की वर्षा हो रही है। वह सिर नीचा किये है; आँखें उठाये तो कैसे ?

और, यह पीछे कौन है ?

जमादारिन रोती आ रही है ! मुए ने मेरी इज़्जत लूट ली ! जबर्दस्ती पटक दिया ........

हाँ, जबदंस्ती पटक दिया — किन्तु, किसने किसको?

नन्हकू को जाननेवाले कहते थे—बदमाशी इस चुड़ैल की चाची की होगी। वह सीधा-सूधा जानवर! कभी खूँटा छोड़ते, रस्सा तोड़ते देखा गया था उसे? बेचारे को बरगलाया, फँसाया और अब रोदन पसार रही है, हरामजादी। रंडी-किता से क्यों गोशाला तक आई? क्या यही घसीट लाया था? तो घसीटने के समय क्यों नहीं चिल्लाई? पीठ में जो यह गोबर-गोबर लगा रखा है —पीठ में गोबर! भठियारिन!

किन्तु, पाषाण-पुरी में दलील और तर्क की जगह नहीं। रोती-धोती जमादारिन जेल के फाटक की ओर गई, नन्हकू सेल में भेज दिया गया! कल बेंत लगेंगे—रात में ही सारे जेल में यह चर्चा फैल गई!

इस जेल में कीन कुकर्म नही होता—किन्तु नन्हकू को बेंत लगेंगे! हबीब को क्यों नही बेंत लगते? जमादार को क्यों नही बेंत लगते—जिसने इस सेंटर को ही भटियारखाना बना रखा है? दुपहरिया में जब सब 'सुस्ती' में सोते हैं, इस सेंटर में वह रास-लीला रचा करता है! रास-लीला? नहीं, रास-लीला में औरतों का रहना लाजिमी होता है। जमादार की पाप-लीला के लिए कोई दूसरा नाम खोजना पड़ेगा। किन्तु, जब तक कोई नाम नहीं मिलता, तब तक वह अपराध कहाँ ? नन्हकू एक स्त्री के साथ ......

हाँ, जेल में स्त्री सब से अधिक वर्ज्य प्राणी है ! रंडी-किता में जमादार भी अकेले नही घुस सकता। सुपरिटेंडेंट का सबसे कड़ा ध्यान इसपर रहता है कि किस स्त्री का मासिक धर्म कब हुआ? बाजाप्ता चार्ट रखे जाते हैं। ज्यों ही चार्ट में जरा गड़बड़ी हुई, हल-चल मच जाती है! पूछताछ, दौड़धूप! जेलर, डाक्टर ......

जेल में सबसे अधिक वर्ज्य प्राणी है तो स्त्री ! और, नन्हकूने यही किया! आज जमादारिन, कल कोई रंडी!

नहीं, नहीं---नन्हकू को बेंत लगने ही चाहिए, कल लगकर रहेंगे!

## ६-- तिकठी और बेंत

भोर से ही जेलभर में तहलका—आज बेंत-लगेंगे, नन्हकू को बेंत लगेंगे।

नन्हकू और जमादारिन ! दोनों को लेकर तरह-तरह के क़िस्से गढ़ लिये गये ! थोड़ा सा दिन चढ़ते-चढ़ते उस क़िस्से में जमादार भी शामिल था ।

जमादार, जमादारिन में गड़बड़ चल रही थी। बीच में पड़ गया यह ग़रीब नन्हकुआ और — 'दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय ?'

नौ बजे सुपरिंटेंडेंट पहुँचा। वह सीधे उस जेल में गया, जहाँ नन्हकू था और दस बजते-बजते सेंटर पर तिकठी खड़ी कर दी गई!

तीन पैरवाली, तीन काठ की, यह तिकठी !

देहात में कहावत है—तीन तेकट, महा बेकट। हाँ, तीन का समागम हमेशा विकट होता है ।

तीन लोक, तीन काल, तीन देव, तीन वेद; तीन गुण—इन अनेक त्रिकोणों के चलते ही दुनिया में इतनी परेशानी है बाबू!

में तीन देखते ही घबरा जाता हूँ बाबू! त्रिगुट दुनिया की सबसे बुरी गुट होती है ।

इस जेल में सुपरिटेंडेंट, जेलर और जमादार—दशरथ, हबीब और कल्लू ——त्रिकोण, त्रिगुट, तिकठी ।

तिकठी—सेंटर में खड़ी हुई कि सारा जेल थर्रा उठा ! तिकठी के सामने एक तिपाई पर बेंत रखे गये !

लाल-लाल बेंत! कबसे तेल पिला-पिलाकर पोसे जाते रहे हैं ये? छोटे, बड़े, मँझोले! मोटे, पतले! बहुत दिनों के बाद उन्हें पोंछा जा रहा है —तेल लगा-लगा कर कपड़े से पोंछा जा रहा है।

सुक्खू डोम का चेहरा यों भी खूँखार लगता था—आज उसकी आँखें शिकारी जानवर की तरह लहक रही है।

सुक्खू--पुराना चोर, मगहिया चोर। साल में चार महीने बाहर रहता है, आठ महीने यहाँ !

चोरी करता है, तब आता है; जेल में सफैय्या की जरूरत हुई, तब भी आता है।

क्या नौकरी पर ?

नहीं, हर थाने में मगहिया डोमों की सूची रहती है। इस पूरी क़ौम को ही जरामयपेशा क़ौम मान लिया गया है। ज्यों ही जेल में सफैय्या की कमी हुई, थाने में ख़बर की गई, उनमें से दो, चार, दस को पकड़कर १०९ या ११० दफ़े में चालान कर दिया गया!

सुक्खू सफैय्या का भी काम करता है और जल्लाद का भी। फाँसी के रस्से पर मोम वह लगाता है, बेंत को वह पोसता और पोंछता है।

हर फाँसी पर उसे चार रुपये का इनाम मिलता है, हर बेंत के दिन उसे एक बोतल ठर्रा मिलता है!

तिकठी खड़ी है, बेंत पड़े है। सेंटर पर बेंत लगते है, जिसमें सभी क़ैदी समझ जायँ, जेल क्या चीज़ है!

फॉसी सुपरिंटेंडेंट के सामने होती है, बेंत सुपरिंटेंडेंट के सामने लगते हैं! तिकठी की बग़ल में एक टेबुल और एक कुर्सी रख दी गई है ।

फिर स्ट्रेचर आता है; बैंडेज के लिए कपड़ा, रूई और टिंचर रख दिये जाते हैं।

और, वह नन्हकू को लाया जा रहा है। नन्हकू—-रातभर में ही कैसा काला पड़ गया है! किन्तु ज़रा भी बोलता नहीं—-सिर झुकाये आ रहा है। क्या शर्म लग रही है ? क्या पश्चात्ताप हो रहा है?

दूसरी ओर से सुपरिंटेंडेंट आते हैं, जेलर और डाक्टर आते हैं।

डाक्टर साहब नन्हकू के स्वास्थ्य की जाँच कर रहे हैं! सभ्यता का युग है न ? मारने के पहले देख लेना पड़ता है कि कितनी मार लगने तक इसकी जान नहीं जा सकती है!

तीस बेंत!

हजूर—नन्हकू ने मुँह खोल्प । शायद कुछ कहना चाहता था, किन्तु जमादार ने डाँट दिया—चो......प् !

पैट और कुर्त्ता हटा दिये गये। नंगा करके तिकठी पर चढ़ा दिया गया। नंगा करके—कहीं कपड़े में बेंत न उलझ जायेँ!

दोनों हाथ और दोनों पैर तिकठी के दो पायों में अलग-अलग बाँध दिये गये। तिरछी खड़ी है यह तिकठी। उसपर तिरछा लेटा हुआ है नन्हकू।

तिकठी पर नंगी मानवता लेटी है!

चूतड़ पर टिचर लगाया जा रहा है! बेंत की सजा चूतड़ पर होती है! जहाँ माँस, वहाँ बकोट!

फिर टिंचर में भिगो कर कपड़े की एकप ट्टी साट दी जाती है। इधर सुक्खू बेंत सम्भाल रहा है—उन बेंतों में से एक लम्बा मजबूत बेंत उसके लिए चुन लिया गया है!

जमादार गिनती कर रहा है ; एक-दो-तीन .....

मुक्खू बेंत मार रहा है — तड़ाक्, तड़ाक् तड़ाक् ........

पहले बेंत से ही सारा जेल काँप उठा ! नन्हकू काँप रहा है, तिकठी काँप रही है, सेंटर का टावर काँप-सा रहा है!

चार-पाँच-छ:-सात......

चूतड़ की ऊपर की खाल कट गई, पट्टी गिर गई, खून चूरहा है—किन्तु नन्हकू बोलता तक नहीं ; क्या वह वेहोश हो गया है ? चूतड़ पर टिचर से भिगोई दूसरी पट्टी रख दी गई। जमादार की गिनती फिर शुरू हुई —

आठ-नौ-दस---

और, अब यह चीख़ ! हृदय-विदारक ! बाबू, आपलोग भी इस शब्द का प्रयोग करने हैं, किन्तु हृदय-विदारक क्या चीज़ है, आप तब तक नहीं जानेंगे जब तक बेंत की सजावाले की चीख़ न सुनेंगे ! चीख़ने वाले का जब हृदय विदीर्ण होता है, तभी हृदय-विदारक चीख़ निकलती है। नन्हकू का चूनड़ पहले फट चुका था; अब उसका हृदय फट रहा था। अब बेंत चूतड़ पर नहीं पड़ रहे थे, उसके हृदय पर पड़ रहे थे !

आठ......नौ ......दस..... तड़ाक्......तड़ाक्......तड़ाक्..... हा.....हा.....हा.....

हाँ, वह आह नहीं कर रहा था, उह नहीं कर रहा था। हा–हा– हा–मालूम होता था, उसके फेकड़े की आखिरी साँस उसके मुँह से निकल रहो है। समूचे वातावरण में उसकी हा-हा-हा छा रही थीं!

ग्यारह—-बारह—-तेरह—-तड़ाक्—-तड़ाक्—-तड़ाक्—— हा—-हा—-हा—-

चौदह-पन्द्रह-सोलह; तड़ाक्-तड़ाक्-तड़ाक्; हा-हा-हा-। बाद में सिर्फ हा-हा-हा! मिवा-हा-हा-के कुछ नहीं मुनाई पड़ता। चूतड़ पुर्जा पुर्जा कट चुका है; उसपर पट्टो पर पट्टो रखी जा रही है; माँम के लोथड़े गिर रहे हैं; खून की धारा गिर रही है—और, वह आगे?

क्या कम्बल्त ने पेशाब कर दिया ! नहीं, नही—यह उजला-उजला—तार-सा बँघा ! बाबू-बाबू , निर्लज्जता या अश्लीलता का दोष मत दीजिए ! छिपाऊँ कैसे, बताऊँ कैमे ? उसके चूतड़ से खून चूरहा था; उसकी जननेन्द्रिय से धातु का तार लगा था !

आदमी, आदमी ! तू आदमी की क्या दुर्गति कर देता है आदमी ? आदमी की यह गति ? इस युग में ? जब सभ्यता का इतना ढोंग है !

किन्तु, आदमो जितना सभ्य होता जा रहा है उतना हो क्रूर भी, निर्मम और निर्लंज्ज भी। चूतड़ पर मारना, नंगा करके मारना, इस तरह मारना, इतना मारना कि एक ओर से रक्त, दूसरी ओर से धातु !

थोड़ी देर के बाद उसका हा-हा भी बन्द !

जमादार ने तीस की गिनती पूरी की; सुबखू ने बेंत रखकर सुपरिटेंडेंट को सलाम किया। डाक्टर साहब स्ट्रेचर लेकर दौड़े और नन्हकू को—वेहोरा नन्हकू को—तिकठी से उतारकर , स्ट्रेचर पर लिटाकर, एक कम्बल ओढ़ाकर अस्पताल ले गये!

कुछ देर तक ऐसा सन्नाटा छात्रा हुआ था, जिसे मीत का सन्नाटा कह सकते हैं । मुपिरटेंडेंट और जेलर फाटक की ओर जब चले, तो उनके जूतों के शब्द आप गिन ले सकते थे !

खर्, खर्, खर्, खर्......एक, दो, तीन, चार, ......

## ७--पगली-घंटी !

टन् टन् टन् , टन् टन् टन्, टन् टन् टन्,...... पहले दिन जब ये शब्द गूंज उठे थे, कौनूहल हुआ था।

शब्द मुनते ही सारे क़ैदी भागे, खटालों के भीतर आ रहे। खटालों के दरवाज़े पर वार्डर खड़े हो गये। गिनती शुरू हुई। एक-दो-तीन-चार.....

उधर जेल के कीने-कीने में बाहर में आये वार्डर दौड़ने लगे। कुछ इस ओर जा रहे हैं, कुछ उस ओर। कोई खाली पैर, कोई खाली सिर। किसीकी कमर में घोती लिपटी, तो कोई सिर्फ लंगोट लगाय। किसीके हाथ में डंडा, किसीके हाथ में जलावन की लकड़ी। यह तो अजीब हालत है ? यो क्यों दौड पड़े ये लोग ?

यह पगली घंटी बजी है। नियम है कि ज्यों ही जेल का कोई कर्मचारी यह घंटी नुने, जहाँ जैसे हो, दौड़ पड़ फाटक की ओर और सामने जो कुछ पावे, हाथ में लेकर भीतर घुस जाय।

वार्डर चारों ओर दौड़ ही रहे थे कि हथियाग्बंद सिपाहियों का एक दस्ता भीतर घुसा—लेपट, राइट, लेपट......

मेंटर टावर से अब लाल झंडा दिखाया जा रहा था। जिस ओर उससे इशारा किया गया; दस्ता उस ओर चला। दस्ता गोशाला की ओर जा रहा था!

फिर फार्यारंग की आवाज हुई। क्या गोलियाँ चलाई जा रही हैं? किनपर गोलियाँ चलीं, कौन उसके शिकार हुए? आह रे, पत्थर की इन दीवारों के अन्दर जान इतनी सस्ती है?

लेकिन यह सब कुछ खिलवाड़-खिलवाड़ था । पगली घंटी का यह रिहर्सल हो रहा था । जेल में कोई ऊधम हो जाय, या जेल से कोई भाग जाय, तब यह खतरे की घंटी बजती है ।

जेल से कोई भाग जाय? दिन में छः बार गिनती—रात में गिनती ही गिनती । इतनी ऊँची दीवारें—दीवारों पर पहरे पड़ रहे । कोई भागेगा कैसे ?

लेकिन पगली घंटी बजती है, तो कोई भागता जरूर होगा।

और, किसीने भागकर दिखा ही दिया कि यों भागा जाता है।

रात का वक्त था, एकाएक पगली घंटी घनघना उठी; अभी-अभी हमलोग सोये थे। घंटी सुनकर अचानक जगे और अवाक रह गये। इस पाषाण-पुरी में जैसे प्रेत लुकाठी लेकर दौड़ रहे हों।

जेल के फाटक पर हमने प्रायः ढेर-की-ढेर मशालें रखी देखी थी उन मशालों का क्या उपयोग—यह आज देख रहे हैं।

इधर हा-हा, उधर हू-हू। जेल की दीवारों के निकट मशालों की कतारें खड़ी हो गई। फिर कई दल मशाल लेकर खटालों की ओर दौड़े। पहरों से पूछे जा रहे हैं, मेठों से पूछे जा रहे हैं। पाखानों में देख रहे हैं, छतों पर देख रहे हैं। फिर पेड़ की डाली-डाली पर मशालों से रोशनी की जाती है।

'उतर साला, उतरता है या गोली मार दी जायगी !' कई वार्डर एक साथ ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसे उतार लाते हैं।

'बोल, तुम्हारे और साथी कहाँ है ? '

वह क्या बताता? उस बेचारे को तो धोखा दिया गया, अब वह उन्हें किस तरह अपना साथी कहे ।

एक पुराना डकैंत आया था, अभी वह हाजत में ही रखा गया था। हाजत में थोड़ी ढिलाई रहती है। अभी वे पूरे क़ैदी तो समझे नहीं जाते—इसलिए उनपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कौन जानें, छूट हो जायँ! जुमानत पर तो अधिकांश लोग चले ही जाते हैं। किन्तु वह डकैंत जानता था, वह न तो छूट सकता है, न जुमानत पर जा सकता है । कई खून उसके सिर पर नाच रहे थे !

हाल में जब कचहरी गया था, शीशे की थोड़ी बुकनी लेता आया था। इस बुकनी को डोर में लगाकर वह रात—भर खिड़की के छड़ को काटता रहता। लेटा हुआ है, डोर को दोनों हाथों से खींच रहा है, धीरे-धीरे, जिसमें शब्द न हो। लोहे के दो मोटे छड़ों को सूत की डोर ने, शीशे की मदद से, काट डाला!

फिर तीन पुराने पापियों का गिरोह बनाया उसने। गिरोह बनाने की कला में डाकू प्रवीण होते ही हैं।

आज पहरे को उसने बड़े प्रेम सेगाँजा पिलाया था। गाँजा पीकर वह लुक्क गया और गिनती करता रहा —ए ...दो....तो.....चा......

तब तक चार क़ैदी नौ दो ग्यारह हो चुके थे !

दोमंजिले पर ये लोग थे। छड़ को तिरछाकर खटाल से बाहर निकले और पानी गिरने के लिए लगाये गये बम्बे को पकड़ते हुए नीचे उत्तर आये!

हौले पैर दीवार के नजदीक पहुँचे। एक के कंधे पर एक, यों चौया आदमी—वह मशहूर डाकू—दीवार के ऊपर था। पहले से ही धोतियों की सीढ़ी बना ली गई थी। वह दीवार से ससर कर नीचे आया, दूसरा भी सीढ़ी का आसरा लेकर दीवार पार कर गया! किन्तु यह तीसरा! दीवार के उस पार कूद गया! धम्म —

पहरे का सिपाही जागा। तीनों कैदी धम्म-धम्म करते भागे। पगली घंटी बजी—जो बेचारा भीतर रह गया, वह क्या करे? कुछ सूझ नहीं पड़ा, तो पेड़ पर जा चढ़ा!

पेड़ पर से वह नीचे उतारा गया और कुटाई-पिसाई के बीच उसे सेल पहुँचाया गया। किन्तु जेल में जो भाग गया वह शेर, जो मर गया वह मच्छड !

अब इस मच्छड़ को मारने से ही क्या होता है ? शेर तो निकल चुके थे, तीन तीन। भोर से सारे ही जेल में मातम छाया हुआ था। यहाँ हत्यायें देखी हैं, बेंत लगते देखा है, फाँसियाँ देखी हैं — किन्तु क्या कभी ऐसा मातम देखा गया था ? दो दिनों के अन्दर ही अन्दर

आई० जी० आ गये और हफ्ता भी नहीं लगा कि जेलर और जमा-दार की बदली हो गई। उनके ओहदे तोड दिये गये और उनके मुशाहरे में भी कमी कर दी गई।

वह डाकू क्या गया, जेल के क़ैदियों को निहाल कर गया। जो नये जमादार और जेलर आये, उन्होंने सिस्तियों में कमीं नहीं की, किन्तु उनको धाक जमने में भी देर लगो और उनके प्रपंच शुरू होने में तो देर हुई हो। कल्लू, हबीब की चलती में भी कमी हुई। क़ैदियों के रोम-रोम का आशीर्वाद उस डाकू को मिला करता!

किन्तु, यह क्या बात है, बाबू, कि जेल का भागा हुआ आदमी छः महीने के अन्दर ही जरूर गिरफ्तार होता है! ज्यादातर तो ऐसा होता है कि भागा और तोन दिनों के अन्दर ही फिर आ पहुँचा। जेल की पोशाक खासकर धोखा देती है। बाहर की उजली, काली या रंगीन पोशाक में जेल की धारीधार किट खप नहीं पाती। किन्तु, ये लोग भागे थे हाजत से—इसलिए इनके अपने कपड़े थे। लेकिन, कपड़े ने तो बचाया, पाप जो बचने दे। भागे हुए क़ैंदी की मनोवृत्ति ही कुछ अजीव किस्म की हो जाती है—हर आवाज पर चौंक उठेगा, हर अपरिवित सूरत पर कॉप उठेगा। छोटे से घेरे से वह निकल भागता है, किन्तु सारे संसार को अपने लिए घेरा बना लेता है। उसका जेल फैल जाता है, उसके वार्डरों और जमादारों की संख्या अनिगनत हो जाती है। आखिर, किन्हीं कॉइयों की नज़र पड़ों और वह फिर जेल में!

फिर जेल में —और, तब की दुर्गति की मत पूछिए। उसके सिर पर की लाल टोपी हमेशा खतरे की सूचना देती है —सब उससे चौकस, सब होशियार। हर ओर घूँसा, हर ओर हुँरपेटा! जेल का अछूत—कोई उससे बोलना नहीं चाहता; जो बोला वह भी गया! अलग खाना, अलग सोना! किन्तु रौरव की कलाना रखते हुए भो संसार में पापियों की तादाद तो घटी नहीं!

## ८-फाँसियां भो देखीं

हाँ मैंने — फाँसियाँ भी देखी बाबू ! दर्जनो फाँसियाँ देखी है, किन्तु, तीन क़ैंदियों की फाँसिया को मैं भूल नहीं सकता । उनमें एक सियार की मौत मरा, दूसरा साँड़ की मौत और तीसरा शेर की मौत ।

हाँ एक सियार की, दूसरा साँड़ की और तीसरा शेर की मौत मरा। जिस तरह कैंदी कैंदी में अन्तर है, उसी तरह फाँसी-फाँसीं में भी अन्तर होता है बाबू!

वह, जो सियार की मोत मरा ।

वह जंगली था। अपनो सास की, डायन होने के सन्देह पर, गर्दन काटकर आया था। अपनी सास की—क्योंकि उसको शक था कि उसके जो बच्चे होते हैं, उन्हें वह डायन खा जाती है। डायन सबसे अधिक अपने ही लोगों पर चोट करती है न ? वह खब्बीस बुढ़िया एक के बाद एक करके लगातार अपने तीन नातियों को खा चुकी थी!

एक के मरने पर सन्देह हुआ, दूसरे पर निश्चय किया; और, तीसरे पर प्रतिहिसा जग उठी। वह जंगल में लकड़ी काटने गया था। लौटा तो मालूम हुआ, तीसरा बच्चा भी मर चुका! कई दिनों से बीमार था वह बच्चा। उसने सास को चेता दिया था—खबरदार, मेरे बच्चे को इस बार खाया, तो समझ लेना। किन्तु, बुढ़िया ने खा कर ही दम लिया। और खाकर अब रो-धो रही थी मक्कार! कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। उसी कुल्हाड़ी की धार से उसकी गर्दन काटकर उसके 'पास' से सिर को थुकचा-थुकचा कर दिया और खुद थाने में हाजिर हो गया! खुद थाने में हाजिर हुआ और अपराध स्वीकार कर लिया — जैसे, उसने एक सुकर्म किया हो!

किन्तु, यह जोश, या खब्त किहिए, क़ायम नहीं रह सका। जब फाँसी की सजा हुई और उसका दिन भी तय हो गया, तो दूसरा दौर शुरू हुआ — दिन रात रोता रहता, चिल्लाता रहता। जब फाँसी के सेल से कोई आवाज नही होती, तो समझ लेते, वह सो गया है। फाँसी के दिन तो उसने कमाल किया, बावू! अमूमन फाँसी भोर को होती है। जब भोर में वार्डर उसके सेल के निकट गये, तो उसने घिनौनेपन की हद कर दी।पाखाना करके रखे हुए था। उसे पेशाब में घोल लिया था। और, अब उसके छीटे वार्डरों पर दे रहा था!

वार्डर छी:-छी: करते, नाक-भौं सिकोड़ते भागे। किन्तु, क्या घिनौनेपन से फाँसी टल सकती है? पहले समझाने-बुझाने की कोशिश की गई। तब दरवाजा खोला गया — वह गंदगी उड़ेलता जाता था। झपट कर उसे बेकाबू किया गया। फिर टाँग टूंगकर

पीटते-पाटते फाँसी के तस्ते पर ले आये उसे। हाथ पीछे बाँध दिये गये, सिर पर फाँसी की टोपी रख दी गई। तस्ते पर खड़ा कराकर गर्दन में फंदा डाल दिया गया। सुपरिंटेंडेंट के हाथ से रूमाल गिरा और वह फाँसी के अंधकूप में चला गया।

किन्तु, यह क्या ? जहाँ दो तीन मिनट में ही रस्सी का हिलना बन्द हो जाता है, वहाँ दस मिनट के बाद भी रस्सी हिल रही है! क्या बात हुई ? देखा जाय ?

अरे, यह तो खून-खून हो रहा है। रस्सी ठीक से गर्दन में बैठी नहीं, जीभ निकल आई, जिसपर दाँत गड़ गये। गर्दन फाँसी में लम्बी हो ही जाती है; किन्तु, यह तो अजीब लम्बी हो गई है। तो भी जान निकली नहीं—न यह जी रहा है, न मर रहा है! सारा शरीर बेतहाशा काँप रहा है। सास का भूत भगाना चाहता था; अब जैसे आप ही भूत के पंजे में हो। क्या किया जाय? कुछ देर और देखा जाय? उफ री छटपटाहट! कितनी देर देखा जाय यह मर्मन्तक दृश्य! तो फिर नये सिरे से फाँसी दी जाय?

फाँसी के अंधकूप से वह ऊपर लायागया। गर्दन की रस्सी फिर से बाँधी गई। फिर तख्ते पर रखा गया। फिर अंधकूप में झुलाया गया। तब कही उसकी जान निकली!

कहिए, यह सियार की मौत नहीं है, तो क्या है? यह जंगली सियार—सियार की तरह मरा; या मारा गया ?

किन्तु दूसरी मौत थी साँड़ की।

यह गाँव से आया था, किसान था। बपौती जमीन के लिए मार-पीट हुई । खून हो गया । खून इसने नहीं किया था; इसके आदिमयों ने किया था। किन्तु, उसकी जिम्मेवारी से यह अपने को बरी नहीं करता था। इसको अफसोस था कि खून हुआ और खून हुआ उसका, जिसे यह जिन्दगी भर चाचा कहकर पुकारता था। उस भोर में भी यह चाचा से मिला था और आरजू की थी कि पंचायत से नहीं तो मुक़द्दमें से मामला तय करा लिया जाय। चाचा भी राजी हो गये थे—किन्तु चाचा के बेटों ने नहीं माना। खेत में हल चढ़ा दिया। यह दौड़ा, इसके आदमी दौड़े। ठन गई। अब लाठी की मार तो होती नहीं कि खोपड़ी फूटकर, हड्डी टूटकर, रह जाय। गँड़ासे की मार, बरछे की मार। खैरियत समझिए कि एक ही खून हुआ । चाचा का खून हुआ; मेरा भी खून हो सकता था— यह वीत-राग सा सारी कहानी सुनाता और खून के बदले खून के न्याय को मानकर अपने को पहले से ही मरने को तैयार कर लिया था इसने ।

थोड़ा पढ़ा-लिखा था; रामायण पढ़ता, हनुमान चालीसा का पाठ करता । क्या गरुड़-पुराण सुनवा दीजिएगा जेलर बाबू? इसकी शान्ति और निश्चिन्तता से सब हैरान थे । इसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी गई—फाँसी के मौके पर राक्षसता में भी मानवता उमड़ आती है बाबू! भोर में फाँसी होने को थी, उसके पहले दिन गोदान भी करा लिया इसने ।

गोदान के दिन इसकी माँ आईथी, स्त्री आईथी। बूढ़ी माँ, जवान स्त्री! वे चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थी—किन्तु, इसने तो जीवित रहते ही निर्वाण प्राप्त कर लिया था जैसे। न कहीं हर्ष था, न कहीं विषाद। खून का बदला खून! अपने दुधमुँहे बच्चे को चूमकर माँ को दिया और कहा —अब तेराबेटा यही है माँ! पृथ्वी का बदला पृथ्वी पर ही चुकाकर जा रहा हूँ—नहीं तो हत्या का फल कुम्भीपाक में भुगतना पड़ता!

घर के लोग चले गये, तो जेलर से कहा—जेलर साहब, सुनते हैं, स्वर्ग में भी पान, केला और दही नही मिलते। क्या इनका इन्तजाम कर दीजिएगा ? जेलर ने इन्हें मँगा दिया, रात में इन्हीं का फलाहार किया इसने!

फाँसी का दिन—बहुत तड़के उठा ! शौचादि से निवृत्त हुआ, पानी मॅगाकर स्नान किया , रामायण का थोड़ा पाठ किया और हनुमान चलीसा पढ़ते हुए फाँसी के चबूतरे की ओर चला !

हमलोग जाग गये थे। अपने-अपने खटालों से इसके पैर की बेड़ी के झनझन में इसके मुँह से निकलते हुए पाठ को स्पप्ट सुन रहे थे।

#### जयराम--जयराम---जयराम !

सबका अभिवादन किया—जेरुंर का, सुपरिटेंडेंट का, जमादार का, जज का भी—जो फैसला सुनाने की विधि पूरी करने आये थे। फिर फाँसी के तख्ते पर चढ़ गया; चढ़ गया,झूल गया, जय.....रा...

चलते-चलते एक निवेदन कर गया था—ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरी लाश चांडाल को नहीं छूने दीजिएगा! जब खटाल खुला, देखा, चार ब्राह्मण वार्डर उसकी लाश को स्ट्रेचर पर लादे गेट की ओर ले जा रहे हूं। भोर-भोर, सूरज की सुनहली किरणों में, उन चारों की आँखों के कोर चमक रहे थे। पत्थर पसीज गया था बाबू!

कहते हैं, उस दिन जेलर के घर में खाना नहीं बना—और दो दिनों तक सुपरिटेंडेंट जेल के भीतर नहीं आया,यह तो हमने पाया ही !

, सब नमझ रहे थे, जैसे एक सॉड़ की बिल चढ़ा दी गई! कितना मूधा था यह साँड़। कितना निर्दोप, किनना शान्त! उसका शरीर भो सॉड़ की हो तरह था बाबू! म्ट्रेचर पर जब उसकी लाश ले जा रहे थे, मालूम होता था, एक सॉड़ को हो ढोंकर ले जा रहे हैं वे ? सारा स्ट्रेचर मसर-मनर कर रहा था!

और तीसरा तो बोर था;बोर को हो तरह फाँसी पर फाँदकर चढ गया वह ।

कुछ दिनों से कानों कान एक काराकूसी चल रही थी, कोई बड़ा भयानक क़ैंदो जेल में आनेवाला है। जेलर ने कई बार फॉसी-सेल का मुआइना किया। एक बार खुद सुपरिटेंडेंट उस ओर देखा गया और जब उस दिन जेल के चारों और सशस्त्र पुलिस का पहरा पड़ने लगा, तब हमने समझा — बह आ रहा है!

एक आधी रात को वह आया और उसी समय समूचे जेल को. गुजित कर दिया उसने। जहाँ सिर्फ हाहाकार ओर चीत्कार था; वहाँ गगनभेदी नारे और उच्चकंठ से गाये जानेवाले संगीत की ध्वनि-प्रतिध्वनि मुनाई पड़ने लगी। सख्त मनाही थी कि फाँसी-सेल की ओर कोई न जाय। किन्तु यह बात भोर में ही फैल गई कि वह एक नौजवान है, बिल्कुल अठ्ठारह उन्नीम साल का। गोरा रंग है उसका और घुँघराले बाल। वह कोई मोटा तो नही है, किन्तु सारी मांस-पेशियाँ कसी हुई है। जब खुले बदन खडा था, तो मालूम होना था, सोने की मूर्ति किमीने खड़ी कर दी है!

ं उसे फाँसी होनेवाली है और अभी परमों। जल्दी-जल्दी की जा रही है, जिसमें बाहर किसीको खबर न हो। चुप-चोरी रात में उसे लाया गया है यहाँ और चुप-चोरी फाँसी दी जायगी! चुप-चोरी— हाँ, हाँ; वह बम-पार्टी का आदमी है। एक सरकारी गवाह का खून करके आया है। सरेदाजार, भरोशाम को उसने उसे जहन्तुम पहुँचा दिया और किसीकी हिम्मत न हुई कि उसे पकड़े। आखिर उसके एक साथी ने ही धोखा दिया और अब वह फीसी पर झुटाया जायगा।

दो दिन और दो रात में हो उसने इस जेल ना काया-कल्प कर दिया। जेलर उसमें डरता है, सुपरिटंडेट ने कुछ शान दिखाई तो इस तरह घुड़का कि उसकी सारी शेखी हवा हो गई। जमादार की युरी गत है; वह उसके सामने होने में भयभी खाता है। किन्तु जो कैंदी उसे खिलाने जाता है, उससे यह बड़े प्रेम में मिलता है— हँसकर बातें करता है और कहता है, डरते क्यों हो? ये सारेके-सारे भूत है। भूत कुछ नहीं है, अपने मन का डर है। डर दूर करो, भूत अपने आप भाग जायगा!

जेल के अफसरों की यह दुर्गित हो सकती है, इसकी कल्पना भी किसीने नहीं की थी। एक अकेला आदमी सिर तान कर खड़ा है और सब विरोधी, अत्याचारी शिवतयाँ थरथर कॉप रही हैं! यह क्या बात है भाई? यह कीन-मा जादू है? हर क़ैदी यह सोचने लगा और ज्यों ही सोचना गुरू कीजिए, आदमी का बदलना शुरू हो जाता है। कायरता ही संकामक नही है, वीरता भी!

जिस दिन फाँसी होने को थी; रात-भर हमने नारे सुने, गाने मुने। जेल में शायद ही कोई सोया हो। और, भोर में सारा जेल फौजी पड़ाव बन गया था। जहाँ देखिए, हथियारबन्द पुलिस किरचें नाने खड़ी हैं। सुनते हैं, बाहर भी पहरे बिटा दिये गये थे!

बेड़ियों की झनझन में अपने कंठ का मादक स्वर भरते हुए वह फाँमी के चबूतरे की ओर बढ़ा। बीच-बीच में नारे लगाता जाता था!

'लाइए, यह फंदा खुद गले में डाल लूँ; जरा चूमने तो दीजिए ही—गुलाम देश की नौजदानी के लिए यह जयमाल है न ?'

सब दंग, सब भयभीत । कोई आवाज नहीं; उसने अपने को सौप दिया—लीजिए, जैसी आपकी मर्जी, वहीं कीजिए ।

फांसी को टोपी--हाथ पीछे करके हथकड़ी--पैर तस्ते पर--फंदा गले में ।

'अँगजी राज नाश हो"---'इन्क़लाब जिन्दाबाद!'

वह चल बसा! वीरों की मृत्यु! चारों ओर बन्दूकें, किरचें। दुश्मन से घिरा। मृत्यु सामने खड़ी। किन्तु जरा भी भय नहीं; झिझक नहीं। मरण का वरण — हँसते-हँसते! देखनेवालों ने बताया, फाँसी के अंधकूप से जब उसका निष्प्राण शरीर निकाला गया, तब भी उसके चेहरे पर हँसी थी— यद्यपि उसकी गर्दन लम्बी हो गई थी।

वह चल बसा—िकन्तु, बहुत दिनों तक इस जेल में रह-रह कर नारे का स्वर सुनाई पड़ने लगा था। कोई-कोई कहता—उसकी आत्मा यह नारे लगा जाती है। क्या यह सच हो सकता है?

चाहे जो हो, चलते-चलते वह जेल का काया-कल्प तो कर ही गया। उसी दिन से जेल की सूरत बदलने लगी बाबू ! वह फाँसी पर नहीं चढ़ा, सुपरिंटेंडेंट, जेलर, जमादार, वार्डर सबकी शान एकबारगी ही फाँसी पर चढ़ गई। उस शान को जिलाने के लिए कोशिशों की गईं; किन्तु फाँसी पर चढ़े हुए शव में कहीं जान आती है!

एक शेर गया कितनों शेरों के लिए उसने पिजड़ा खोल दिया— पाषाण-पुरी कुछ ही दिनों में 'सिंहों की माँद' बन गई।

लेकिन एक बात बाबू—चाहे सियार की मौत हो, साँड़ की मौत हो या शेर की मौत हो—फाँसी फिर भी फाँसी है!

क्या हत्या की सज़ा हत्या ही हो सकती है? हमने हत्या की, तब तो हमारी हत्या की जा रही है। किन्तु, हमारी हत्या जो कर रहे हैं, क्या उनपर यह नियम लागू नहीं?

हत्या की सज़ा हत्या-तो यह शृंखला रुकेगी कहाँ ?

सरकार के द्वारा की गई हत्या हत्या नहीं है, यदि यह मानते हैं तो यह भी मानिए कि 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति!'

फिर क्या फाँसी के लिए कोई मानवोचित उपाय काम में नहीं लाया जा सकता जो बर्बर युग की इस प्रणाली को जोवित रखा जा रहा है?

दस दिन, बीस दिन पहले से ही खबर कर देना कि अमुक दिन तुम्हारी हत्या की जायगी — हर दिन यह पूछना कि क्या खाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो —हर आदमी उसके नजदीक पहुँच कर कह जाया करे कि हाय, बेचारा जा रहा है—फिर दस दिन पहले से ही उस हत्या की तैयारी— रस्से पर मोम लगाया जा रहा है—उसीकी वजन का एक बुत बनाकर ज्सके गले सें फाँसी लटकाये जाने का अभ्यास किया जा रहा है — फाँसी के फ्रेम को खड़ा करके अच्छी तरह मुआइना किया जा रहा है कि ठीक से काम करता है या नहीं—और, इस एक-एक की खबर उस बेचारे के पास पहुँच रही है—वह जिन्दा ही तिल-तिलकल छीजता जाता है! कहिये, यह कोई मनोवोचित प्रक्रिया है?

और, यह गले की फाँस! फाँसी द्वारा तीन ढंग से मौत होती है बाबू, यह डाक्टर लोग बताते हें। सबसे अच्छी मौत है झटके की। ज्यों ही तख्ता हटता और क़ैंदी अंधकूप में लटकता है, कि इस तरह का झटका लगता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और तुरत मृत्यु हो जाती है। इसमें शायद ही एक मिनट लगे। दूसरी मौत, छाती की धड़कन बन्द होने से होती है—अंधकूप में पहुँचते ही आदमी की सांस अचानक रुक जाती — और छाती की धड़कन एकाएक बंद हो जाती है। इस मृत्यु में भी ज्यादा कष्ट नहीं होता। किन्तु तीसरी मौत? गले में रस्सी कसती जा रही है, धीरे-धीरे साँस बन्द हो रही है, आदमी छटपटा रहा है—उफ़ अजीब छटपटाहट! समूचा शरीर कभी सिकुड़ रहा है, कभी तन रहा है, कभी धनुषाकार हो जाता है, कभी कुंडलाकार — आह यह मौत है या......

हत्या की सजा यदि हत्या है, तो हत्या का कोई दूसरा उपाय निकलवाइये बाबू! गोली से भार दीजिये, बिजली से मार दीजिये— किन्तु आदमी का दम घोंट घोंटकर मारने की इस पाशविकता को तो दूर ही कराइये!

फाँसी में अधिकांश मृत्यु इसी तरह गला घुटने से होती है। जिसका कलेजा मजबूत है, उस बेचारे की सबसे बुरी गत होती है— बशर्ते कि वह झटके से न मर जाय!

## ९--पत्थर पर फूल

कही पत्थर पर फूल खिलते हैं ? और, पहाड़ों पर तो फूलों की कमी नही होती? किन्तु क्या पहाड़ सिर्फ पत्थर हैं ?

जहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर हैं, वहाँ फूल नहीं खिलते, पौदे नहीं उगते। किन्तु पहाड़ का पत्थर भी हवा-पानी, गरमी-जाड़ा से प्रभावित होता है। पत्थर पसीजता है, टूटता है, चूर होता है, और जहाँ चूर हुआ कि मिट्टी बना!

मिट्टी बना और पौदे उगे, फूल खिले !

जिन्होंने पाषाण-पुरी की रचना की होगी, उन्होंने सोचा होगा यहाँ फूल खिल न सकेंगे। उनकी यह पाषाण-पुरी भीतर जाने वाले फूलों को भी मसल देगी।

किन्तु, वे भूल गये थे—'रंग लातो है हेना पत्थर पर घिस जाने के बाद !'

कुछ ऐसे भी फूल हो सकते हैं, पत्थरों पर घिसने से जिनका रंग और खिल उठ सकता है, जिनको गंध और भी फैल सकती है — काश, वे जाने पाते यह सत्य ।

और, कही हवा-पानी, जाड़ा-गरमी के असर ने पत्थर को मिट्टी बना दिया, तो फिर क्या कहना ?

एक दिन हमने देखा, इस पाषाण-पुरी में पात्र फूल उग आये! हॉ, फूल हो !।

फूल-सा रंग, फूल-सा रूप, फूल-सी गंध!

समूचा जेल जगमगा गया, गमगमा उठा !

शाही क़ैदी थे वे—शाही क़ैदी! क़ैदी भी शाही हो सकता है? इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की गई थी इस पाषाण-पुरीं में!

एक पूरा खटाल उनके लिए रिजर्ब हुआ। खटाल के चबूतरे तोड़ दिये गये, पलंग विछ गये। पलंग, गद्दे, तिकए। चादर, रजाई, दुशाले। खटाल में ही बाथ-रूम बना—साबुन, सेंट, लोशन, स्नो। एक खास रसोई-घर बनाया गया—पूडी-हलवा, पोलाव-शोरवा, केक, टोस्ट! ओ हो!

समुचा जेल जगमगा गया, गमगमा उठा !

सुपरिंडेटेंट रोज आकर कुशल-छेम पूछ जाते; जेलर शाम-सुबह हाजिरी बजा लाते—और, जमादार! वह कुत्ता; कुत्ते-सा अब दुम हिलाता फिरता । कभी कलक्टर आते, कभी आई० जी०।

जहाँ सूरज, वहाँ अंधकार कहाँ ? प्रकाश फैलता जाता था, अंध-कार सिमटता जाता था !

अब क्या जेल में अत्याचार हो सकता था ?

सबसे अधिक भाग्य खुला मेरा बाबू! इन बाबुओं के लिए कुछ पिनयों की ज़रूरत हुई—जो साफ-मुथरे हों, शऊर-शलीका जानें, उनकी सेवा अच्छो तरह कर सकें। पहले ही बैच में मैं उनके साथ कर दिया गया।

बात प्रचलित थी कि वे लोग बड़े भयंकर जन्तु है, इसीलिए सर-कार ने उन्हें पकड़कर जेल में रख दिया है। वे बड़े आदमी है, इसलिए उन्हें पूरे आराम के साथ रखा जा रहा है। खुद वादशाह मलामत के वे मेह्मान हैं — इसलिए, उनका यह शाही आदर-सत्कार!

किन्तु, नज़दीक जाकर देखा, उनके ऐसे सरल, सूधे आदमी तो कही देखे नहीं । हाँ, वे बडे आदमी ज़रूर थे । खूब पढे, लिखे, उनमें से दो तो वैरिस्टर थे बाबू!। मैं जिनकी खिदमत में ख्वा गया, वह कालेज के एक प्रोफेसर थे ।

प्रोफेसर साहव की प्रोफेसरी जारी रहनी चाहिए—मुझपर ही उनकी सारी विद्या वर्च होने लगी। उन्होने मुझे पढ़ाया, लिखाया; मोचना सिखाया, बोल्टना सिखाया; पाषाण-प्रतिमा में उन्होने ही प्राण-प्रतिष्टा की, वाबू !

पूरे दो साल तक वे रहे यहाँ। दो साल तक उनकै चरणों के नीचे बैठकर में सीखना, समझता रहा ।

मेरे इस पढ़ने-लिखने से जमादार कुड्युडाता—िकन्तु, किमकी मजाल थी, जो उनलोगों की इच्छा के प्रतिकृष्ट कोई काम करें!

मुपरिंटोंडेंट उनके साथ चाय पीना; जेलर उनके साथ नाश खेलता ।

सिर्फ ताश ही नहीं, तरह-तरह के खेल भी होते अव—भीतरी खेल, बाहरी खेल। क्षतरज, चौपड़—दैर्डामटन, टेनिस। दिन-दिन उनकी तादाद भी बढ़नी जा रही थी। देश के कोने-कोने से पकड़-पकड़ कर उन्हें जमा किया जा रहा था, इस पाषाण-पुरी में!

जिस प्रकार अचानक वे लोग, स्वर्ग के वरदान की तरह, इस पाषाण-पुरी में पधारे थे, एक दिन उसी प्रकार बसंत के आखिरी झोंके की तरह वे लोग यहाँ से चल पड़े!

किन्तु, अब तो इसका पूरा कायाकल्प हो चुका था, बाबू ! जमादार ने मुझे धमकाया था—बाबुओं के साथ बाबू बना था साला, अब नानी मरेगी !

मेरी नानी को वह मार न सका था कि आप लोग आ धमके !

अब यह पाषाण-पुरी पुष्पपुरी बन चुकी थी—अब जमादार के नाक भौं सिकोड़ने से क्या हो सकता था, बाबू ?

आपकी सेवा में भी एक साल गुजरा। अब तो अपनी रिहाई के दिन नजर आ रहे हैं, बाबू !

किन्तु, चलते-चलाते यह क्या पिछली याद दिला दी आपने ! क्या यह कहानी भी कहने की थी ? क्या यह भी कहानी सुनने की थी ? पतितों की कहानी; पतितों के देश की कहानी !

ख़ैर, मेरे जेल के दिन पूरे हो रहे हैं बाबू! अब तीन-चार महीनों में मैं बाहर जाऊँगा। बाहर जाना — क़ैदियों के लिए कितनी खुशख़बरी की बात है! किन्तु, मेरा मन तो रह-रहकर हहर जाता है। बाहर! — बाहर मेरे लिए क्या धरा है? माँ मर ही गई है; पिअरिया से भेंट होगी नही — वह भी ज़रूर चल बसी होगी! फिर, बाहर जाकर कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा?

किन्तु, में चाहूँ या न चाहूँ; मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह, जिस तरह नहीं चाहने पर भी मुझे यहाँ आना पड़ा!

और, बाहर जाने पर क्या कहँगा, इसकी चिन्ता नहीं है। आपलोगों के आशीर्वाद से ऐसी बुद्धि आ गई है कि अपने लिए कोई पथ चुन लूँ।

किन्तु, बाब्, आपसे सच कहूँ, ज्यों-ज्यों जेल से बाहर जाने के दिन क़रीब होते जाते हैं, कई प्रश्न मेरे मस्तिष्क को बुरी तरह व्याकुल कर रहे हैं? क्या आप उन प्रश्नों के सुलझाने में मेरी मदद कर सकेंगे ?

सोचता हूँ, पिअरिया से यों प्रेम करना, क्या मुनासिब था ? एक तो— हम दोनों दो जाति के थे, फिर हमें क्या हक था कि यह जानते हुए भी हम एक-दूसरे से उलझें। किन्तु, इसका जवाब तो में दिये लेता हूँ। जात-पाँत सो अब आखिरी साँस ले रही है, दम तोड़ रही है। यदि हम दो-चार लात लगाकर उसका अन्त और निकट ला दें, तो अच्छा ही है! वह घुट-घुटकर तो मर ही रही है, सो, जरा जल्दी ही क्यों न खतम हो जाय? किन्तु, एक प्रश्न जबर्दस्त है। पिअरिया की भी शादी हो चुकी थी और मेरी भी। फिर, यह प्रेम क्या उचित था?

किन्तु, यहाँ सवाल होता है, शादी ही क्या चीज है ? क्या शादी उसीको कहा जाय , जिसमें 'कही की ईट कही का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा' की कहावत के अनुसार दो प्राणियो को दो जगहों से लाकर जबर्दस्ती गठबंधन कर दिया जाय ? क्या विवाह के लिए दो हृदयों के पारस्परिक मिलन की कोई अनिवायता है ही नहीं ?

यदि हैं ——तो, हम उसे क्या कहें, जिसमें हृदय-मिलन तो हुआ नहीं, और गठबंधन हो गया ? क्या उसे तोडने का हक हमें नहीं होना चाहिए ?

व्यभिचार—व्यभिचार! आज समाज व्यभिचार के नाम से ही चौंक पड़ता है! ठींक भी है। समाज में नैतिकता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए। किन्तु, व्यभिचार की परिभाषा क्या है? यहीं न, जो संभोग विवाह-सम्बन्ध के बाहर किया जाय! किन्तु, जहाँ विवाह ही शुद्ध रूप में नहीं हुआ, वहाँ व्यभिचार का सवाल ही कहाँ उठता है बाबू? मेरे खयाल से तो सबसे बड़ा व्यभिचारी पिति'-नामधारी वह महापुष्ठ्य है, जो 'पत्नी'-नाम्नी एक अबला पर, हृदय-मिलन की आवश्यकता को बिना महसूस किये ही, केवल इसीलिए कि वह किसी पंडितजी या कुछ बड़े-बूढ़ों के द्वारा पित करार दिया गया है, अपनी पाशविक तृष्णा की पूर्ति करता है! कैसा भयंकर अंधेर! तथाकथित विवाह की ओट में होनेवाली दिन-रात की इस व्यभिचार-लीला पर तो कुछ विचार नहीं किया जाता और यदि कभी इकले-दुकले युवक-युवती हृदय की पुकार से बाध्य हो परस्पर मिलते हैं, तो व्यभिचार-व्यभिचार का तूमार खड़ा कर दिया जाता है!

और, में तो आपसे कहूँ, बाबू, इस सम्बन्ध म हमारे पुरखे हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। वे 'गठबंधन' को कभी भी महत्त्व नहीं देते थे, 'हृदय-मिलन' हो उनके लिए सब कुछ था। यदि ऐसी बात न होती तो शकुन्तला, मत्स्योदरी, गंगा आदि 'देवियों' और भरत, व्यास, भीष्म आदि उनके 'सपूतों' की चर्चा हम अपने ग्रन्थों में दूसरे हो रूप में पाते! भला बतलाइये न, इन देवियों के परिणय के लिए कब मंडप रचाया गया था? कब ब्राह्मण-देवता ने मंत्रोच्चार किया था? कब इनकी बरात सजी थी? कव गठबंधन हुआ था? तो भी इनके 'सपूत' हभारे महापुरुष है! हम उनके नाम लेते नहीं अघाते।

यदि उस समय की हालत से इस समय की तुलना की जाय, तब पता चले, हम कितने पानी में है! जरा कल्पना कीजिए, हमारी बहनें या बेटियाँ बिना हमसे पूछे, किसी बसंतकालीन दुपहरिया में किसी लता-कुंज के नीचे, या प्रातःकालीन कुहासे में किसी नदी के किनारे, या चकमक चाँदनी-चिंत कलस्विनी की मध्य धारा में किसी युवक को देखकर ललच जायँ, उससे उलझ जायँ, अजी अपने हृदय की प्यास बुझा लें, तो, खबर मिलने पर क्या आप उन्हें जिन्दा दरग़ीर किये बिना छोडोंगे ?—उनके बच्चों को भरत, व्यास या भीष्म की तरह पूजा पाने का सौभाग्य तो दूर रहे; क्या वे बेचारे दुनिया की रोशनी भी देख पार्यगे!

• किन्तु, में कहाँ बहक रहा हूँ, बाबू ? में पितित ठहरा—मुझे क्या हक कि धर्मात्मा तमाज की कार्रवाइयो पर उँगङी भी उठाऊँ ? किन्तु, एक बात !

कुछ दिनों में आपलोग भी बाहर जायँगे। बाहर जायँगे, और जैसा कि आपलोग कहा करते हैं, इस पृथ्वी पर स्वर्ग बसाने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर स्वर्ग!——िकतनी सुन्दर कल्पना! यह सपना सत्य हो, सफल हो!

पर, क्या आपलोगों के उस पृथ्वी के स्वर्ग में भी पतित रहेंगे बाबू ? और, सबसे बढ़कर, क्या उसमें भी पतितों का यह देश आबाद रहेगा ?

जहाँ पितत हो, जहाँ पिततों का देश हो—क्या उसे स्वर्ग के नाम से अभिहित किया जा सकता है ?

#### पातता के देश म

जहाँ कल्लू हो, जमादार हो; जहां बेंत की तिकठी हो, फाँमी का तख्ता हो—वह स्वर्ग तो हो नहीं सकता। ये तो पृथ्वी के ही कलंक है —स्वर्ग की तो बात अलग।

स्वर्ग बना सके, बसा सकें—फिर क्या कहना? किन्तु मैं कहूँ, यदि पृथ्वी से इन कलंको को दूर कर दें, तो कम से कम यह आदिमियों के रहने लायक तो हो ही जाय ।

देवता हम पीछे बनेगे, पहले हम पूरे आदमी तो बन लें।

# लाल तारा

े **शहीद बैकुंठ शुक्ल को** जो स्वयं एक जाज्वल्यमान तारा था! श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

## नये रूप में

'लाल तारा' मेरे शब्दिचित्रों का पहला संग्रह है। इसका पहला रूप उस जमाने में निकला था, जब मै सिर से पैर तक लाल–लाल था।

दूसरे संस्करण में इसका कुछ रूप बदला और अब तीसरे संस्करण में यह बिल्कुल नये रूप में पाठकों के हाथ में आ रहा है।

इसकी कुछ चीजों, जिनका गुलाबी रंग था, नई पुस्तकों में रख दी गई है, कुछ और चीजों इसमें जोड़ दी गई है, जो अन्यत्र संग्रहीत थीं, किन्तु जो अपने अंगारे के-से रंग के कारण, इसीके लिए उपयुक्त जाँचीं!

मेरे विचार से, अपने इस नये रूप में, यह अपने नाम को और भी सार्थक करता है।

'लाल तारा' एक नये प्रभात का प्रतीक था । वह प्रभात अब अधिक सन्निकट है । शायद इसीलिए अंधकार भी अधिक सघन हो चला है ।

यह अंधकार छँटे, नये प्रभात का स्वर्णीदय हो, इसी कामना के साथ ।

आद्विन की अमावस्या १९५३

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

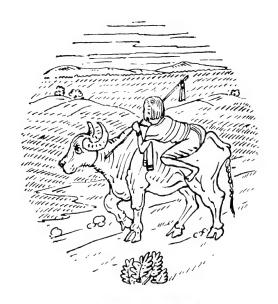

## लाल तारा

निविड़ अन्धकार और घने कुहासे के पर्दे को फाड़कर वह लाल तारा पूरव के क्षितिज पर जगमग-जगमग कर रहा था!

गरभू उठा। पूस का जाडा, पुआल की तहों को छेद, इस आखिरी रात को गरभू के कलेजे तक पहुँच चुका था। पहले दमा उठा, फिर गरभू।

गरभू उठा, झोपड़ी के बाहर आया।

एक बार काँपते-काँपते उसने खिलहान को, चारो ओर नजर दौड़ाकर, देखने की चेप्टा की। खिलहान-उसकी वर्ष भर की मेहनत जहाँ बोझों के अम्बार और अन्न की रास के रूप में पड़ी थी।

वर्ष भर की मेहनत—धान की सुनहली बालियों के रूप में। इस सोने पर, जब कि वह सोया हुआ था, किसी चोर-छिपार की वुरी नज़र न लगी हो!

देखने ही से संतोष नहीं हुआ। एक बार खिलहान के चारों ओर वह घुम आया।

फिर बटुवे से सुर्ती निकाली, चुनौटी से चूना। दो-चार बार कसके चुटकी लगाई और एक मीठी थपकी दी। अँधेरे में ही, स्पर्श के द्वारा, कुछ महीन सुर्ती अलग कर नाक में डाली, शेष मुँह में।

नाक से छींक आई, सिर का बोझ दूर हुआ। सुर्ती की एक पीक गले के नीचे उतारी, शरीर गरमा गया।

क्या वह सोये ?

उँह, यह भभूका——लाल तारा—उग चुका ! यह तो रामनाम की बेला है।

गरभू प्रभाती टेर रहा था-

'लाज मोरी राखहु हो ब्रिजराजी'

 $\times$   $\times$   $\times$ 

यह लाल तारा !

गरभू के कितने सपनों का साथी है वह !

उसका वह बचपन !

लाल तारा देखते ही उसका बाप उसे उठा देता। गरभू उठता, आँखें मलता, बथान में जाता और तुरत की ब्याई उस गुजराती भैंस को खोलकर पसर चराने को निकल पड़ता।

कितनी ही चाँदनी रातों में दप-दप मुफेद साड़ी पहने चुड़ैलों ने उसे फुसलाया !

कितनी ही अधेरी रातों को काले प्रेतों ने उसे डराया-धमकाया!

किन्तु गरभू जानता था, जब तक वह भैंस की पीठ पर है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लक्ष्मी के निकट कहीं भूत-प्रेत आते हैं!

लोही लगने पर वह लौटता। चारों ओर हरे-भरे खेत, ओस के मोतियों से लदे। उसकी अघाई भैंस झूमती, बच्चे के लिए चुकरती, घर की ओर भागी आ रही। और, गरभू उसकी पीठ पर बैठा— उसे वह अनुभव होता, जो किसी इन्द्र को अपने ऐरावत की सवारी पर।

× × ×

जब वह जवान हुआ-

इस लाल तारे को केन्द्रित कर उसके कितने न स्वर्ण-जाल बने !

स्वर्ण-जाल? उतना ही क्रीमती, उतना ही रंगीन; किन्तु कितना क्षणिक!

सोने का जाल? या मकड़ी का जाला!

गरभू को वे दिन—नहीं, रातें—अब भी याद है। अपनी नवोहा पत्नी के साथ, अपनी कुटिया में छेटे-छेटे, वह सारी रातें गपशप में बिता डालता। इतने में ही उसकी पूरब की छोटी खिड़की से यह लाल तारा उसके घर में झाँकने लगता।

'ऐं, भोर हो गई!' उसकी नवोढ़ा बोल उठती। इस आवाज् में कितनी तड़प, कितनी चाह और कितनी आकुलता भरी होती!

वह सोचती — दिन आ रहा, उसके और उसके इस अलबेले के बीच एक कठोर अन्तराल खड़ा हो जायगा !

रूढ़ियों की दीवाल !—पत्थर की दीवाल से भी ठोस, कठोर, हृदयहीन !

दोनो आँगन में आते। देखते, परखते—हाँ, यह लाल तारा ही तो है ? तब—

तब, एक बार हुलसकर लिपटते और विदा होते। एक दरवाजे की ओर—दूसरी, अपनी उस प्रणय-पर्ण-कुटीर की ओर।

उनकी आँखों में भी तारे चमकते—उजले-उजले, काली-काली बरौनियों की सघनता को भेदते, चाँदनी के स्पर्श से मोती-सी दिपते !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

और यह प्रभाती, यह गाना !

गाना—गरभू कितना गाता, कैसा अच्छा गाता? आज तो दो पदों के बाद ही उसका गला बैठा जा रहा है।

#### बेनोपुरी-ग्रथावला

गरभू गाने के लिए बदनाम !

हाँ, गरभू गाने के कारण बदनाम भी हो चुका है। न उसके पास क्याम की बाँसुरी थी, न उसमें वह भुवन-मोहन रूप था; किन्तु उसके अटपटे गाने कितनी ही 'राधाओं' को उसके पास खींच लाते!

न यमुना, न वृन्दावन, न कदम्ब, न कुंज-कुटीर !

किन्तु तो भी इस गाँव के कितने ही स्थल हैं, जहाँ पर उसके प्रणय-चिन्ह अदृश्य कूचियों से अंकित हैं !—बाबुओं की अमराई, तालाब का कछार, सरसों के खेत, गाँव की अंधेरी गलियाँ!

वह गाते-गाते जगता, गाते-गाते सोता ! काम भी करता गाते-गाते ! कन्धे पर हल लिये खेत की ओर जा रहा है, गाते-गाते। हल चला रहा है, गाना हो रहा है और ताल टूटता है—चैल के पुट्ठे पर ! "चल बे पट्ठे"—चैल नाचने-से लगते, वह गाने लगता—

'आम' की डाल कोयलिया कुहके,

बनवा में कुहके मोर;

मोरा अँगना में कुहके सोने की चिडइया,

सुन हुलसे जिया मोर।'

'हाँ जी, सुन हुलसे जिया मोर!!'

गाते-गाते कभी परिहथ छोड़ कर वह नाचने भी लगता !

गाँव के लोग इस अलबेले हलवाहे पर फब्तियाँ कसते, उसके बाप से शिकायत करते। किन्तु बाप—

बाप कहता-जिस दिन से गरभू ने हल पकड़ा, उसके खेत सोना उगलते हैं, घर मोती सॅजोते हैं।

टट्टी की जगह मिट्टी की दीवाल। फूस की जगह खपड़ैल का छाजन। उसके बाप के बदन पर सुफेद ॲगोछा—माँ की देह पर कोर-दार साड़ी !

और रंग-बिरंगी चूनर पहननेवाली तो पीछे आई!

पर आज ?

कहाँ गये बाप, कहाँ गई माँ ? अच्छा हुआ, ये दुर्दिन वे न देख सके ! मिट्टी की दीवाल की जड़ नोनी लगने से खोखली हो चुकी है, आज गिरे या कल ! खपड़ैल के बीच-बीच फूस है, ठीक उसी तरह, जैसे उसकी स्त्री की पुरानी चूनर में ननिकलाट के पेबन्द !

और, मानो गरभू आज उस वेचारी के ही शब्दों में गा रहा है— 'लाज मोरी राखहु हो ब्रिजराज!'

× × ×

गरभू का गला भर आया। गाया न गया। इस जाड़े में भी उसका शरीर पसीने-पसीने हो गया।

झोपड़ी से निकल वह खलिहान में घूमने लगा ।

यह बोझों का अम्बार-यह अन्न की रास ?

क्या ये उसके घर जा सकेंगे ?

कितने गिढ़ों की नज़र न लगी होगी इनपर—मानों ये गरभू की मेहनत के नतीजा न हुए, कोई लावारिश लाश है।

जब तेजी थी, लगान बहते-बहते आसमान से जा लगी—अब मन्दी में भी वह वहीं लटकी है। वह क्यों उतरे ?

बकाया ! बकाया ! बकाया—साल-साल देते जाओ, देते जाओ, तो भी बकाया !

परिवार बढ़ा-आमदनी घटी। कर्ज। फिर सूद-और दरसूद। कितना दोगे ? और जिनसे अन्न लेकर खेती की, उनका ड्योढ़ा तो सबसे पहले चुकाना होगा।

इस अम्बार की एक-एक बाली का हिसाब लगा हुआ है; इस रास के एक-एक कण का जमा-खर्च वॅधा हुआ है।

साल भर दिन-रात एक की। माघ का जाड़ा घुटनो में सिर छुपाकर काटा। जेठ की दुपहरिया कुदाल की छाया में गॅवाई। भादो की रिमझिम कीचड़ में खड़ा-खड़ा, हँस-हँस, गुज़ार दी।

किन्तु जब फल खाने का वक्त हुआ, ये गिद्ध !

ये गिद्ध ?-हाँ, ये गिद्ध नहीं तो क्या है ? र्ये गिद्ध है--मांस-ख़ोर हैं। गिद्ध तो मुर्दार मांस खाता है। ये गिद्ध के भी चचा है, ज़िन्दा मांस खाते है।

उफ्, मेरा बच्चा—कितनी तपस्या के बाद मिला बच्चा ! दिन-दिन सूखता जा रहा है। वह हँसता-खेलता बच्चा, क्या-से-क्या हो

गया ! दिन-रात बुखार, खाँसी। पहले कफ़ थूकता था, अब खून उगलता है।

और, उसकी वह बहिन—गरभू की इकलौती बेटी ! बेचारी की जवानी अकारथ बीती जाती है। पैसे नहीं कि उसका गौना करा दूँ। कैसी पीली पड़ती जा रहा है।

मेरी · · · · · कहाँ गई उसकी चूनर ? बेचारी की लाज तक ठीक से नहीं ढँक पाती।

आज क्या यह मुनासिब नहीं था कि अपनी मेहनत की इस कमाई से अपनी सुख-दुख की साथिन की लाज ढॅकता, अपनी वेटी की जवानी को बर्बाद होने से बचाता और——और अपने प्यारे बच्चे · · · ·

वैद्यजी कहते थे--वह अब भी बच सकता है।

किन्तु ये बचने देंगे ? बिना उसको खाये इनको चैन होगा ?

नया बाबूसाहब को पैसे की कमी है? क्या साहजी का तोड़ा जुरा भी खाली है? फिर लगान-लगान, सूद-सूद की यह कैसी रट?

नहीं, ये गिद्ध के चचा हैं--विना जिन्दा मास खाये...

गरभू काँपने लगा, गिर पड़ा।

पहले बड़बड़ाहट——िफर नाक की आवाज——तब सन्नाटा। और उधर——

निविड़ अन्धकार और घने कुहासे के पर्दे को फाड़कर वह लाल तारा पूरव के क्षितिज पर जगमग-जगमग कर रहा था!

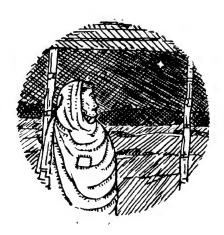

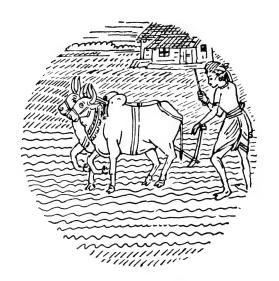

### हलवाहा

आँव-आँव—चलता चल, ओ मेरा जीवन-संगी, चलता चल ! न जाने, किस कुक्षण में मेरा-नेरा संग हुआ कि तूने मुझे आत्म-सात्-सा कर लिया है।

हाँ, मैं मनुष्य होकर भी आज वैल हो रहा हूँ।

स्वयं घास-पात पर गुज़र कर दूसरों के लिए पृथ्वी का कलेजा चीरता और उसके विविध रत्नों से उनका भण्डार भरता।

छड़ी-चाबुक खाते-खाते इतना अभ्यस्त हो गया हूँ कि अब सीग-पूँछ हिलाना भी छोड़ दिया है।——पूरा बिछये का ताऊ बन गया हूँ।

आँव-आँव—चलता चल, ओ मेरा जीवन-संगी ! चलता चल ! × × ×

जीवन-संगी!

हाँ, तू ही तो मेरे जीवन का सदा का साथी है।

भोर हुई, आकाश में लाली छाई, बाग में फूल चिटखे।

किन्तु मेरे भाग्याकाश को तो सदा अँधियाला रहना ही बदा है— मेरे बाग़ में बसन्त कहाँ ?

में उटा, मुँह-अँघारे, अभ्याम के सहारे, अँघेरे में ही जल्दी-जल्दी कुट्टी काटी, उसमें भूसा रखा और थोड़ी खल्ली के साथ तेरे निकट उसे रख दिया।

किरन छिटको। मेरे कन्धे पर हल, तेरे कन्धे पर जूआ।

खेत पहुँचे। मेरे हाथ में 'परिहथ', तेरे कन्धे पर 'पालो' का बोझ।

तू आगे-आगे, मै पीछे-पीछे।

आँव-आँव--चलता चल, ओ मेरा जीवन-संगी !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेरे शरीर से पसीना टपक रहा है--तेरे मुँह से सुफेद झाग चू रहा है। उफ़ ! यह धूप है या अगिन-बान ?

वह ! वह कौन आ रही है ?

वही तो है।

मँडुए की एक रोटी, टिकोरे की थोड़ी चटनी, एक पूरा सूखा मिर्चा, थोड़ा-सा नमक, बस !

एक टुकड़ा तू भी खा ले, ओ मेरा जीवन-संगी ! अपने को तो सदा अधपेटा रहना ही है।

तिपहरिया——दोनो थके-माँदे; किन्तु मुझे तो तेरी ख़बर लेनी ही है।

आह ! यदि मेरा हलवाहा भी मेरी ख़बर इसी तरह लेता। वह तो दिन भर मुझे जोतता है और शाम को यह ख़बर भी नहीं लेता कि कभी मुझे भरपेट खाना भी मिला। मैं तेरी चिन्ता करता हूँ—यह बेचारा अधपेटा रहेगा, तो फिर कल हल कैसे खीचेगा ? किसी उपाय से तेरा पेट भर ही देता हूँ।

किन्तु वह ?

वह दिन भर मुझे जोते रहता—बारह मास जोते रहता है; किन्तु एक बार भी ऐसा नहीं सोचता कि आखिर इस मनुष्य-रूपी बैल के भी पेट है या नहीं।

उलटे, जब कभी संयोग से मेरे निकट 'हरी घास' देख पाता है, झपटकर स्वयं हड़प जाना है।

खेत मेरा, खलिहान उसका; भूसा मेरा, अन्न उसका।

उफ्-ओह !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

चल ओ मेरा जीवन-संगी, जरा तेजी से चल !

मुना, द्वापर में भी एक हलधर था। हाँ, हलधर ही तो-मेरा सगा-सम्बन्धी !

एक बार वह बिगड़ा।

अपने हल की नोक, उसने, जमीन में कुछ गहरे धँसा दी; फिर, समूची पृथ्वी को, उस हल के बल खीचकर, समुद्र में डुबोने को वह उद्यत हुआ।

हाँ, वह हलधर था और अपने हल की नोक से समूची पृथ्वी को खीचकर समुद्र में डुबोने चला।

कहा जाता है, सब व्याकुल हो उठे। उसके पैरों पर गिरे। हलधर ही तो था—पसीज पड़ा वेचारा। पृथ्वी बच गई—बच गई उस-पर की सारी सृष्टि!

किन्तु, मै नही पसीजूँगा, ओ मेरे जीवन-संगी !

ओ मेरे जीवन-संगी ! जरा तेज़ी से चल !

आज इस समूची पृथ्वी को, अपने हल की नोंक से खीचकर, मैं समुद्र में डुबो दूँगा।

वह पृथ्वी रहकर क्या होगी, जहाँ मनुष्य बैल बन जाता है ? जहाँ उस बैल को दिन-रात खटाया जाता है, किन्तु चारा भी नहीं दिया जाता ?

जहाँ वह भूखों मरता है जो पैदा करता है। जहाँ वह मौज उड़ाता है, जो अजगर–सा वैटा रहता है।

जीवन-संगी ! तेजी से चल। इस पृथ्वी को समुद्र में डुबोऊँगा, चलता चल, तेजी से चल ! आँव-आँव !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

आह रे, हलवाहे का हृदय !

यदि सचमुच एक बार वह कठोर हो पाता।

जीवन-संगी, यदि सचमुच में कठोर हो पाता !

पसीने से पृथ्वी को मुलायम और जरखेज बनाने के बदले एक बार अपने खून की खाद से इसे सींचता और उर्बर बना पाता।

आँसू तो बहुत बरसाये—एक बार चिनगारियाँ चमका पाता। जीवन-संगी, तेरे ये दो सींग मेरे मस्तक पर उग आते।

तेरी तरह पूँछ तो बहुत हिलाई। अब जरा सीग फटकारने की अकुल भी मुझे दे——ओ मेरे जीवन-संगी!

आंव-आंव, चलता चल, चलता चल.....





## यह ग्रीर वह

हजारीबाग रोड स्टेशन ! चार बाबू-क़ैदी वेटिंग रूम से निकल-कर प्लैटफार्म पर हवाखोरी कर रहे हैं।

दिनभर की कड़ी धूप के बाद यह शाम कैसी अच्छी मालूम हो रही है! चारो ओर धूसर पहाड़ियाँ—दूर पर एक पहाड़ी को सुशो-भित करता पारसनाथ का वह मंदिर! पश्चिम में सूर्य अपना बचा-खुचा सोना बाँटकर, हॅसता हुआ, विश्रामागार को जा रहा है। पूरब में चतुर्दशी का चाँद अपना चाँदी का थैला लिये, मानों दान के उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में है—भला इस गोधूलि बेला में भी कोई पुण्य कर्म किया जाता है?

रह-रहकर हवा का एक शीतल झोंका दिन भर की गर्मी को भुलाने की चेष्टा करता हुआ सन्-सन् करके निकल जाता है।

कि इतने में ही एक बालिस-ट्रेन प्लैटफार्म आ लगती है।

खुले डब्बों की एक लम्बी कतार! डब्बों में गिट्टियाँ भरीं। गिट्टियों पर कुछ आदमी बैठे, अपने हथौड़े चलाये जा रहे हैं। कुछ लोहे के चूल्हे में कोयला रख उसे धधकाने की चेप्टा में हैं— धुआँ-धुआँ हो रहा है! कुछ गिट्टियों पर पड़े, पत्थर का तिकया किये, सोये हुए है, उनकी नाक की 'सर-सों' आवाज साफ सुनाई पड़ती है। उनके सिरहाने अध-सूखे पत्तोंवाली डाल हिकमत से खड़ी की हुई है। मालूम होता है, कुछ पहले धूप से बचाव के लिए उन्होंने यह तरकीब की थी। कुछ खड़े होकर स्टेशन की ओर देख रहे हैं। उनमें से कुछ के ध्यक्त को तो इन बाबू क़ैंदियों की ओर जाना ही था।

यह बबुआना वेश और पुलिस की निगरानी में !

एक अपने डब्बे से कूदकर बाबू क़ैदियों के नज़दीक आता है— शायद इस अजीबो-ग़रीब जानवर की अच्छी तरह पहचान रखने के लिए !

'तुम्हें कितनी मजदूरी मिलती है, भाई ?'

'भाई'—वह पूछनेवाले बाबू-क़ैदी को सिर से पाँव तक देखता है! 'भाई'—इस अपरिचित शब्दों से जैसे वह घबड़ा जाता है। उसे जिन शब्दों से आज तक बाबुओं ने पुकारा, उनमें यह शब्द तो नही था!

'मैं तुम्हीसे पूछता हूँ दोस्त। बोलते क्यों नही ?'

पहले भाई, अब दोस्त । हिचकिचाते हुए उसने कहा—"चार आने ।' 'और, काम कब से कब तक करते हो ?'

इस फिजूल सवाल का क्या अर्थ ?—उसकी घवराहट बढ़ती मालूम होती है।

'यही—भोर से शाम तक।'
दिनभर में छुट्टी नही मिलती ?'
'बीच में खाने के लिए एक घंटे की।'
'अच्छा, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं ?'
'पाँच—मा, मैं, मेरी स्त्री, दो बच्चे।'

'दो बच्चे ?'

'जी हाँ।'

'बाप मर चुके ?'

उसने सिर हिलाकर 'हाँ' भरी।

'चार आने में पाँच प्राणियों की गुज़र कैसे चलती है ?'

अब तो उसकी घबराहट अन्तिम छोर पर पहुँच चुकी थी; लेकिन इसी समय इंजिन ने सिटी दी—वह दौड़ता हुआ अपने डब्बे में चढ गया। ट्रेन चल दी। उस धुँधले प्रकाश में बाबू-कँदी ने देखा, वह दोनो हाथ मस्तक से सटाये उन्हें अभिवादन कर रहा है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

'ज़रा स्नान क्यों न कर लिया जाय'—एक बाबू-क़ैदी ने अपने दूसरे साथी से, रेल के स्टेशन पर बड़ी तेजी से चलते हुए पानी के के नल को देखकर, कहा।

झर-झर-नल का पानी उसके सिर पर गिर रहा है; लेकिन उसका दिमाग तो अभी तक ठंढा नही होता—साफ नही होता। खड़-खड़-खड़ करती हुई वह बालिस-ट्रेन उसके दिमाग में कुहराम मचाये हुई है। बालिस-ट्रेन पर चलता हुआ वह हथौड़ा मानों उसके मस्तक पर तड़ातड़ पड़ रहा हो और जलता हुआ वह चूल्हा उसके अन्तर में भट्ठी फूँक रहा हो। गिट्टी पर पत्थर का तिकया लगाये सोये हुए उस मजदूर की नाक से निकली आवाज साय-साय कर उसमें भाथी चला रही है और सबसे बढ़कर उस नौजवान की आकृति, उसकी चार आने मजदूरी, फिर पाँच प्राणियों की गुज़र और अन्त में उसका वह प्रेम-पूर्ण अभिवादन! एक साथ ही—धू-धू हू-हू! चिता भी जल रही है, तूफान भी चल रहा है। भला ऐसे दिमाग को पानी के ये फुहारे क्या फायदा पहुँचा सकते थे?

इसी समय प्लैटफार्म के नीचे, शंटिंग की लाइन पर, रेल का एक डब्बा जगमगा उठा।

उस जगमग में उसके भीतर के दृश्य साफ नज़र आ रहे हैं। एक सज्जन—नही, वह 'साहब' कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे— तो, एक साहब कुर्सी पर बँठे हैं। तुरत-तुरत गुस्ल-ख़ाने से निकले

हैं। बिजली की रोशनी में उनके भींगे केश पर की बूंदें कैसी चमक रही हैं, जैसे हरी घास पर ओस के कण, जिन्हें सूर्य-िकरणों ने रंग-बिरंगा बना दिया हो। बड़े आईने के सामने, सोफियाने ब्रश से, अपने बाल को सम्हाल रहे हैं। किंतु बिजली-पंखे की हवा से उड़-उड़ कर वे मुलायम बाल बार-बार उनके चेहरे पर लटक आते हैं। मालूम होता है, बालों का कौतुक उन्हें भी पसंद है—बार-बार ब्रश फेरते और बीच-बीच में ठहर-ठहरकर उनके बिखरने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर, कुछ उनली-उजली, मक्खन-सी चीज निकालकर चेहरे पर मलते हैं। कमीज पर कालर और नेक्टाई बाँधते हैं—उपर से कोट डालते हैं। तब एक बार गर्व से आईने में देखते हैं। उनकी असल और नक़ल दोनों सूरतें—यहाँ, इस नल पर से, साफ-साफ दिखाई पड़ रहीं हैं।

इतने ही में खानसामा पहुँचता है। हाथों में ट्रे है और चेहरे पर एक दहशत। टेबिल पर ट्रे रख देता है। ट्रे के ऊपर से सुफेद कपड़े को हटा कर एक बार साहब सरसरी नजर से सब चीजों को देखते हैं—फिर, भीं कुछ टेढ़ी करके खानसामे की ओर ताकते हैं। पचास गज के फासले से भी उस बिजली की रोशनी में, खानसामे पर जो आतंक छाया, उसका पता साफ-साफ चल रहा है। एक घुड़की—उसका पीछा हटना। फिर ट्रे की कुछ चीजों का उठाना— दृश्यपथ से ग़ायब होना। कुछ देर के बाद लौटना, कुछ लिये-दिये।

काँटे-छुरे चमक रहे हैं। बीच-बीच में छोटी-छोटी प्याली में कुछ रंगीन तरल पदार्थ कंठ से नीचे उतारा जा रहा है।

नहाने वाला बाबू उद्घिग्न हो उटता है, जैसे आँख मूँद कर वहाँ से चल देता है। वेटिंग रूम में आता है।

'यह कौन साहब है ?' 'उस सैलून में ?' 'हाँ।'

'रेलवे के कन्ट्रैक्टर हैं—अबरख का भी आपका बड़ा कारबार है।' इतने में— 'लारी आ गई, चलिए' की पुकार।

लारी की अगली सीट पर चारों बाबू-क़ैदी बैठे है; दारोग़ाजी ड्राइवर की बग़ल में—चारों सिपाही पिछली बेंच पर। आधी रात का सन्नाटा—उस पहाड़ी प्रदेश में वह लारी चली जा रही है।

सड़क के दोनों ओर हरे-हरे दरख़्त—दूर क्षितिज की गोद में सिर रखकर सोई-सी पहाड़ियाँ—चाँदनी, समूची दुनिया मानों तरल चाँदी में स्नान कर रही हो ! ठंढी पहाड़ी हवा मन-प्राण को जुड़ा रही है।

लेकिन उस समय भी एक का दिमाग़ इस तरह व्याकुल है, जैसे चिलचिलाती धूप में, जल से बाहर रख दी गई, मछली ! वहाँ द्वंद्व मचा हुआ है—

यह हैं कन्ट्रैक्टर—रेलवे कन्ट्रैक्टर—रेलवे की लाइनें बनाने, सुधारने का काम—पुल, स्टेशन भी बनवाते होंगे।

वह बालिस ट्रेन; वे कुली—इन्हींकी मातहत तो वे बेचारे काम करते होंगे।

यह कन्ट्रैक्टर साहब! यह कौन-सा काम करते हैं? देखभाल? —-झूठी बात—देखभाल तो इनके दूसरे नौकर करते होंगे, जिन्हें हम ओवरसियर कहें, इंजीनियर कहें।

तब ?

तब इनके रुपये हैं, उन रुपयों से इन मजदूरों को—नहीं, तो उनकी मजदूरी को ही कह लीजिए—खरीदते हैं—उनसे मनमाने काम लेते हैं। और, उनके काम पर मनमाने दाम वसूल करते हैं।

यों मेहनत किसीकी, नफ़ा किसीका !

और, अवरख का कारबार होता है ?—क्या कारबार ? ऐसा ही...या कोई खान होगी हज़रत की।—कुछ कुळी, कुछ कारीगर मरते होंगे और उनका यह श्राद्ध रचा रहे हैं ?

लेकिन, एक बात तो सोचनी होगी ही—आखिर रुपये के लिए कुछ तो मिलना ही चाहिए।

लेकिन यह रुपया आया कैसे ? इसी तरह कभी-न-कभी किसीको मूड़कर आया होगा। नफ़्रे के रूप में नहीं सही, किराये के रूप में, सूद के रूप में, मालगुजारी के रूप में।

तमाशा है, जो मेहनत करे, वह उस बालिस-ट्रेन में...

और जो.....जो.....

दारोग़ाजी अचानक वोल उठते हैं, 'वाह हजारीबाग़ की आब-हवा भी इस गर्मी में क्या चीज़ है, न्यामत ही समझिए'--उन्होंने पीछे की ओर देखा ।

वह मानों, इन बाबू-क़ैदियों पर सहानुभूति और धैर्य की एक साथ वर्षा करना चाहते थे। इन भलेमानसों पर उन्हें थोड़ा रहम तो ज़रूर आता होगा, जो इतना पढ़-लिखकर इस तरह बार-बार जेलों में जाने के कारनामें करते रहते हैं। पागलों पर भी तो रहम होता ही है।

किन्तु, अफसोस—उनके इस तरह सहानुभूति-प्रदर्शन, इस धैर्य-दान पर दाद कौन दे ? बाबू-क़ैदियों में से तीन की आँखें बन्द थी— न जाने, वे किस स्वप्नलोक में विचर रहे थे ?

और, चौथा जगा था जरूर ! लेकिन उसके कान, उसकी आँखें, उसकी सभी इन्द्रियाँ, जानें., कहाँ कहाँ थी ?

अपने विचार-मूत्र को जारी रखते हुए वह बडबड़ा उठा--

'और इतने पर भी लोग कहते हैं, तुम क्या समाजवाद, समाज-वाद चिल्ला रहे हो !'



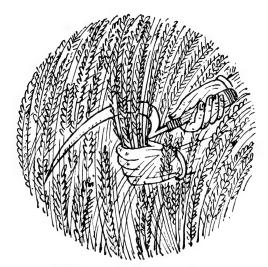

## इँसिया और हथोड़ा

सर्, सर्, झिन्-झिन्-पके धान की सुनहली वालियो के संचय में लगी है, हॅसिया !

खट्-खट्, धड़ाम-धड़ाम—तपे हुए लाल लोहे पर बरस रहा है, हथौड़ा !

चमचमाती देह, पतली कमर,—हॅसिया नाजनी-सी इठला रही है!

मुस्तंड बदन, घन-गर्जन—हथौडा तो औद्धत्य का अवतार ठहरा। एक दिन दोनों में नोंक-झोंक हो रही थीः—

'में संचय की रानी, विश्व की अन्नदात्री, सदा हँसती, हमेशा इठलाती — देखो मेरी इन बतीसियों को।' — वह जोरों से हँस रही थीं !

'मैं सभी उद्योगों का जनक, दुनिया को सभ्यता मैंने दी। नहीं मानोगी ? तो.....।'—वह आँखें गुरेड़ रहा था!

"मेरी दुबली देह पर मत जाओ—पतलापन काट करने की ताक़त का सूचक भी होता है; और दुनिया जानती है, बड़ा कौन—धार या प्रहार ?"

'मैं अबला से मुँह नहीं लगाता !'—क्या हथौड़ा के पास कोई जवाब नहीं था ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हँसिया-हथौड़ा ! शक्ति और कर्तृत्व के ये दो प्रतीक हैं !

कृषि और उद्योग के !

प्रकृति और पुरुष के !

संसार-रथ इन्हीं दो पहियों पर बढ़ा जा रहा है। हाँ, दोनों पहियों पर-

एक पहिया भी गिर जाय, तो यह रथ एक पग बढ़ने का नहीं! हॅसिया-हथौड़ा संसार-रथ के ये दो पहिये हैं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हाँसिया रो रही थी !

हथौड़ा उदास बैठा था !

'क्यों, बहना ?'

"यह कबतक बर्दाश्त किया जा सकेगा?"

'में भी तो यही जानना चाहती हूँ।'

'उफ ! कहाँ है तुम्हारी वह चमक—वह हँसी ?'

'तुम्हारी मांसल भुजाएँ भी क्या भूलने की चीज है ? और, वह मस्तानापन !'

'उठो बहन !'

'बढो भाई!'

दोनों बढ़ रहे थे---

'दुनिया को दिखा दूँगी, मै संचय की ही देवी नहीं, संहार की धात्री भी हूँ।'

'निर्माण का कार्य हमसे खूब लिया गया, दुनिया अब ज्रा हमारा प्रहार भी देखें!'

'बढ़े चलो, भैया !'

'हाथ बॅटाओ. बहिनी !'

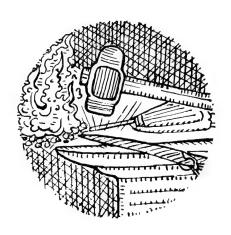

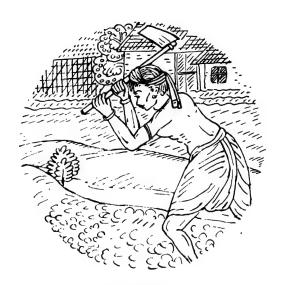

## कुदाल

आज उसने कुदाल उठाई है।

ं पैर के अँगूठे जमीन को चापे हुए हैं। दबे उच्छ्वासों से छाती फूल उठी है। हाथ की नसों में तनाव है। तमतमाये चेहरे पर कुदाल की चमचमाती धार की परिछाई कौंध रही है।

यह तेज धूप ! ये लू की लपटें ! गर्मी की दुपहरिया का यह सन्नाटे का आलम। दिशायें थरौंहट में। निरानन्द-निस्पन्द नील आकाश में कभी-कभी चील की चीख।

इस फिज़ा में उसने आज फिर अपनी कुदाल उठाई है। पृथ्वी का वज्र-हृदय उसके प्रहार के पहले ही सिहर कर टूक-टूक होना चाहता है।

खेत की झुलसी तृण-राजि थरथर काँप रही है। किन्तु, क्या इसके प्रहार का लक्ष्य ये तुच्छ तृण-पुंज हैं ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

आज वह रत्नगर्भा की छाती छेदकर किस रत्न को अतल से निकालना चाहता है।

समुद्र को मथा देवों और दानवों ने। तरल समुद्र; मन्दर के समान मथानी, शेषनाग-से रज्जु। आज यह मनु का बेटा ठोस मिट्टी को अकेले मथने की तैयारी में है! मथने? — नहीं भस्स उडाने!

देवों-दानवों ने जल-तल के सभी रत्न प्राप्त कर लिये-उच्चै-श्रवा, ऐरावत, लक्ष्मी, अमृत !

थल-तल के अछूते रत्न आज पहली बार सृष्टि का प्रकाश देखेंगे। उसके पसीने की बूँदों की तरह ये रत्न जगमगा उठेंगे—चकमक, झलमल।

आज उसने इसलिए इस फिजा में कुदाल उठाई है!

क्या कहा ?--कहीं दूसरा गरल निकला तो ?

छि:—-गरल क्या बिगाड़ेगा इसका? देखते नहीं, इसके शरीर का काला रंग। कोई समुद्र का गरल पीकर नीलकंठ हुआ—-यह पृथ्वी का सारा ताप-दाप पीकर नखशिख नीलवर्ण है।

विश्वास रखो, गरल के लिए भी यह किसी शंकर की शरण में नही गिड़गिड़ायगा !

यह डरपोक देवता नही, मनु का मर्दाना वेटा है।





# डुगडुगी

( एकांकी नाटक )

पात्र

१-बूढ़ा सुक्कन भगत
२-उसकी बेटी सोना रानी
३-उसकी पत्नी
४-जमीन्दार का तहसीलदार
५-तहसीलदार का नौकर, जेठरैयत आदि

#### पहला दृश्य

(फूस के एक मकान का बाहरी बरामदा। टूटी खाट पर नीचे पैर लटकाये, एक बूढ़ा हुक्का पी रहा है। चेहरे पर झुर्रियों का अड़ा, जिसपर गर्द की एक परत पसीने से कीचड़ बनी। खाली बदन, कमर में एक फटी धोती। ताबड़तोड़ हुक्के का कश खींचता और बीच-बीच में खाँस उठता है। जुमीन की ओर निगाह; ध्यानमग्न !

आँगन से एक लड़की निकलती है। हाथ में पानीभरा लोटा। चौदह-पन्द्रह बरस की साँवली सुन्दरी, एक फटी चूनर, फटी चूनर के भीतर मसकी चोली, जिसके अन्दर से उसकी जवानी की किरणें बर-बस झाँक रहीं। वह पानी लेकर बूढे के पैरो से ज्रा हटा कर रख देती और एक ओर खड़ी हो जाती है। बूढ़े ने, मानों, न लोटे को देखा, न लड़की को। वह हुक्का पिये जा रहा है। कुछ देर बाद—)

लड़की—बाबूजी ! (बूढ़ा ध्यान नही देता—कुछ देर ठहरकर फिर कहती है।) बाबूजी ! (फिर भी बूढे का ध्यान नहीं टूटता—अब ज़रा आवाज तीखी करके) बाबूजी, मैं क्या कह रही.....!

बूढ़ा-(नज़र उठा कर एक बार लड़की को पैर से सिर तक देखता है। फिर मुस्कुराने को चेष्टा करता हुआ) क्या बेटी-!

लड़की-में कह रही हूँ, पैर घोइए, चलिए, खाइए।

बूढ़ा-पैर धो लेता हूँ--क्यों न घोलूँ? मेरी सोना रानी कहती है और न घोऊँ? लेकिन, बेटी, भूख तो नहीं है!

लड़की—भूख नहीं है ? तिपहरिया आई और भूख नहीं है ? बिना अन्न दाना के दिनभर कुदाल चलाते रहे और भूख नहीं है ?

बूढ़ा—कुदाल चलाता रहा! ठीक तो, कुदाल चलाता रहा; किन्तु न चलाने से कैंसे बनेगा, बेटी! मेरी ऐसी ही अच्छी तक़दीर रहती, तो तू बेटा न होती?

(लड़की उदास हो जाती है, उसकी नज़र अपने पैर के अँगूठे पर चली जाती है। बूढ़ा भी अन्यमनस्क हो फिर हुक्का का कश खींचने और खाँसने लगता है। इसी समय एक अधवयस स्त्री भीतर से आती है। ननिकलाट की मैली साड़ी, फटी। चोली नही—साड़ी से ही देह को लपेटे-सी। बाल अस्त-व्यस्त। आते ही कहती है)

स्त्री—यह क्या तुम्हारी आदत है ? जब तब मेरी सोना को उदास कर देते हो—-तू बेटा न हुई, तू बेटा न हुई। क्या बेटा होना उसके हाथ की बात थी ?

(बूढ़ा जैसे अपनी ग़लती महसूरा करके उठता है, सोना के निकट पहुँचता है। उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाता, गद्-गद् कंठ से वोलता है)

बूढ़ा----तू सचमुच उदास हो गई, मेरी रानी बेटी ! माफ करना सोना, बूढ़ा हुआ, जबान से अंट-संट निकल आती है। मेरे अंधेरे जीवन की तू ही एक रोशनी है! यदि तू ही नाराज हो गई, तो मैं कहाँ का रहुँगा, मेरी विटिया !

(लड़की कुछ नहीं बोलती—धीरे से मुँड़, आँचल से आँखें पोछनी, घर के अन्दर चली जाती है)

स्त्री--आखिर तुमने मेरी सोना को रुलाकर ही छोड़ा !

बूढ़ा—(दयनीय आकृति कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है) हाँ, सोना रानी रो पड़ी। मैने ही रुलाया! लेकिन मै कहूँ, तुम्हें विश्वास होगा— मैं तो दिनरात रोता रहता हूँ ?

स्त्री--विश्वास की क्या बात, मैं अंधी हूँ क्या ? लेकिन, देखो, दिन-रात के इस रोने से क्या फायदा ? अब जो विधना ने दिया, उसे तो हँसी-खुशी भुगतना ही है!

बूढ़ा—रोने से क्या फायदा ? मै भी देख रहा हूँ, रोने से क्या फायदा होता है ? और सब गया था, आँखों की नूर बची थी, वह भी जा रही है। अब अच्छी तरह दिखाई भी नहीं पड़ता। लेकिन करूँ क्या ? बिना रोये रहा भी तो नहीं जाता, सोना की अम्मा !

#### स्त्री--करना क्या है ? धीरज धरना है।

बूढ़ा—धीरज ? धीरज धरना है ? धीरज धरूँ ? देखो, इस घर को—तीन साल से छाजन में एक तिनका नहीं रखा। पहले साल पानी से बचाव नहीं हुआ; दूसरे साल जाड़े से और अब धूप से भी बचना मुक्किल ! दीवारे ढह रही, बाँस तक सड़ गये। देखो, इस बाहरी आँगन को। अब तक खूँटों के ये निशान मौजूद है। यहाँ जोड़ा बैल बँधते थे, उस जगह वह कामधेनु बँधती थी, उस नाद के निकट वह भैंस—नब्बे रुपये में खरीदा था उसे, याद है न ? (एक लम्बी उसाँस लेकर) कहती हो, धीरज रखो। और-तो-और, कहाँ से धीरज लाकर तुम्हें इस रूप में देख सक्ूँ—तुम्हें और अपनी सोना-रानी को। बुढ़ापे में कितने देव-पित्तर पूजने के बाद एक बेटी मिली। उसके

शरीर पर एक गहना दे सका ? कभी एक अच्छी साड़ी पिन्हाई ? और, अब तो उसे किसी योग्य हाथों सौपने का बन्दोबस्त चाहिए ? किन्तु, बन्दोबस्त का भी कोई सरोसंजाम है ? धीरज घह—कहाँ से धीरज लाऊँ ?

(बूढ़ा शोक-उत्तेजना में लाट पर ढह पड़ता है और कमर से धोती का फेंटा खोल उससे मुँह ढाँक लेता है। स्त्री कुछ देर चुप-चाप खड़ी रहती है। फिर, खाट के निकट जा बैठती और धोती के फेंटे को उसके मुँह से हटाती हुई कहती है—)

स्त्री—तुम फिर रोने लगे ? बताओ, ऐसा करोगे, तो हमारी क्या गत होगी ? एक तो बुढ़ापे का शरीर—फिर, यह रोना-धोना। कितने दिन चलेगा यह ? और, तुम न रहे, तो हम कहाँ?—सोना को ही कौन पूछेगा ?

(इसी समय ज़र्मान्दार का एक सिपाही दरवाजे पर आता और अपनी वज़नी लाठी ठाँय से पटकता है। आवाज सुनकर स्त्री उस ओर चौंक कर देखती, अस्तव्यस्त हो उठती और ठिठक कर दरवाजे से लग कर खड़ी हो जाती है। बूढ़ा उठकर बैठता है। सिपाही के पैर में उठी हुई नोक का भयंकर चमरौधा जूता है। घटने से ज़रा ही नीचे लटकती मोटी घोती। बादामी रंग का कुत्ती और सिर पर लाल पगड़ी। लाठी अपनी कद से एक फुट ऊँची, पोर-पोर लोहे से बॅधी—नीचे ऊपर लोहे के गुल्म।)

सिपाही--सुक्कन भगत, कचहरी में बुलाहट है।

(बूढ़ा उठता है—अपनी कमरसे कुछ निकालता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। झुककर सलाम करता है और धीरे से उसकी मुट्ठी में थम्हाकर हाथ जोड़ कर बोलता है)

वूढ़ा-सिपाही जी, बस, दस दिन की और मुहलत दो, बड़ी मिहर-बानी होगी, धरम होगा।

(सिपाही हाथ झाड़ देता है--एक छोटी-सी चमकीली चीज़ अलग गिर पड़ती है।)

सिपाही—भगत, यह न होगा। बहुत मिहरवानी कर चुका। अब मेरे बूते के बाहर की बात है। तुम्हारी अठकी पर में अपनी नौकरी नहीं खोऊँगा। खुद तहसीलदार साहब आये हैं, तहसीलदार साहब—

बूढ़ा-तसीलदार साहेब, आयँ, तसीलदार...!

(सिपाही तमककर चल देता है—गुर्राती आँखों से बूढे को देखता हुआ; बूढ़ा कुछ देर तक निस्तब्ध खड़ा रहता है, फिर खाट पर ढह पड़ता है।)

#### दूसरा दृश्य

(ज़मीन्दार की कचहरी—एक अच्छा खासा बँगला। लोगों की भीड़। एक कुर्सी पर नौजवान तहसीलदार साहब साहबी ठाट में बैठे, सिगरेट का धुआँ उड़ा रहे। साहबी ठाट—जो देहात में किसी अर्द्धिक्षित के पाले पड़कर अजीब रूप धारण कर लेता है। हैट है, कालर है, टाई है, कोट है, पैंट है, मोजे हें; बूट हैं—किन्तु सब भोंड़े! हाँ, देहातियों पर रोब जमाने के लिए काफी। सामने के टेबिल पर इघर-उघर बिखरे रुपये—जो सलामी में चढ़ाये गये हैं। कुछ हटकर एक चौकी पर पटवारी बैठा—बहियों का एक दफ्तर-सा फैलाये। बेचारा कुछ लिखता जा रहा है—चूढ़ा है वह, आँखों पर चयमा, जो एक तरफ का फेम टूट जाने से तागे के द्वारा कान से बँधा। गोड़ाइत, जेठरैयत, सिपाही तथा किसानों के समूह इघर-उघर बंठेखड़े। बूढ़ा मुक्कन भगत तहसीलदार साहव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा—)

बूढा-दोहाई माँ-बाप की, मैं बहाना नहीं करता...

तहसीलदार–बहाना नही, तो यह क्या है ? एकाध बरस की बात हो, तो टाली भी जाय–मुंशीजी बतला रहे हैं, आज चार वर्षों से तुम मालगुजारी नहीं अदा कर रहे हो ?

बूढ़ा-हुजूर, हर साल देता हूँ; किन्तु पूरी अदाई नहीं हो पाती है। कोशिश करके भी नहीं हो पाती है!

तहसीलदार—क्यों नहीं हो पाती है ? सबकी हो पाती है, तुम्हारी क्यों नहीं होती !

बूढ़ा—सबकी हालत कैसे बताऊँ, हुजूर ! अपनी जानता हूँ। इधर चार-पाँच वर्षों से खेत ने मानों फसल देने से इन्कार कर दिया है। खेत बेचारा क्या करे ? कभी 'मघा' की बाढ़ से तबाही होती, तो कभी 'हथिया' ही नहीं बरसता। भदई-रब्बी भी खुलकर नही आती। कुल मिलाकर इतनी उपज भी नहीं होती कि खेती का खर्च ठीक से निकले। घर के खर्च और दूसरे खर्ची की तो बात अलग । कर्ज से डूबा हूँ, तक़ाजों के मारे नाकोदम है। इतने यहाँ पंच हैं, पटवारी जी से ही पूछिए, सुक्कन ने कभी किसीका तकाजा सहा? लेकिन, तक़दीर जो न कराये, सरकार!

तहसीलदार-मै तुम्हारी तक़दीर की कहानी मुनने नहीं आया, मुक्कन! उपज नहीं होती तो कर्ज ले, बैल-गोरू बेंच, गहनें बेंच, खेत बेंच-जो भी बेंच सको, बेचों! किन्तु रुपये दो। नहीं तो, नालिश होगी, नीलाम होगा। तब तुम्र जानो, तुम्हारा काम जाने!

वूढ़ा—हुजूर का हुकुम सिर-आँखों पर—मैं कर्ज छेने को तैयार हूँ कोई दे, तो। और गोरू और गहने? उन्हें कब न वेंच चुका सरकार! रह गया है सिर्फ वाप-दादे का चार बीघा खेत। सो, सोचता हूँ, मैं कौन होता हूँ उसका वेचनेवाला!

(इसी समय एक जेठरैयत तहसीलदार के निकट पहुँचता है और उसके कान में कुछ पुसफुसाता है। तहसीलदार प्रसन्न होकर कहता है—)

तहसीलदार—टीक तो, बाप-दादेकी चीज क्यों वेचों, अपनी ही चीज जब है, तब...

यूढ़ा (आश्चर्य मुद्रा से)—मेरे पास अब वेचने को क्या चीज़ बची है ? जेठरैयतजी, सरकार को आपने क्या कहा ? बताइये न, वह क्या चीज है ?

(जेठरैयत खींसें निपोड़ देता है—तहसीलदार ठहाका मारकर हँसता है।)

तहसीलदार—भगत, तब न तुम्हें बाप-दादे की चीज पर इतनी ममता है। ठीक भी तो, साँप भी मरे, लाठी भी बची रहे।

बूढ़ा–दुहाई सरकार, ग़रीब को भूळभुलैये में मत रिखए—— अ।पका क्या मतलब है ?

तहसीलदार-अच्छा भगत, जरा नजदीक आओ।

(बूढ़ा काँपता-काँपता तहसीलदार के नजदीक जाता है। तहसीलदार मुस्कुराता, उसके कानों में फुसफुसाता है, सुक्कन चौंक उठता है।)

बूढ़ा–हुजूर, मुझे उमीद न थी कि कचहरी में बुलाकर मुझे इस तरह बेइज्जत किया जायगा।

(उसकी आँखों में आँसू डबडबा आते हैं। तहमीलदार आग-बब्ला होकर चिल्ला उटता है—)

तुहसीलदार-हैं, वड़ा इज्ज़तवाला बना है ! यही इज्ज़त थी, तो इतनी बड़ी हुई, शादी क्यों न कर दी ? तुम्हारे ऐसे हजारों ने बेटी बेची है। फिर मेरा नौकर—अबे बूड्ढ़े, देख तो ऐसा वर भी कहीं मिलेगा ? भगेलू, ओ भगेलुआ! कहाँ गया साला ?

(एक अठारह-बीस वर्ष का नौजवान हुजूर-हुजूर कहता दौड़ा आता है। शोहदे-सा उसका चेहरा। वड़े-बड़े बाल चेहरे पर लटक रहे। गले में सोने की चार-पाँच ताबीजें। एक चुस्त रंगीन बनियाइन पहने। आकर तहसीलदार साहब के सामने खड़ा हो जाता है।)

तहसीलदार — देख तो, इसके पैर का रूप भी तुम्हारी बेटी में मिलेगा? भैने तो उपकार करना चाहा — तीन सौ रुपये कोई छोटी रक्रम नही होती बुड्ढे—कभी एक साथ देखा होगा इतना पैसा?

बूढ़ा-(आकाश की ओर मुँह करता, सूरज की ओर देख कर कहता है--) हे दोनानाथ, तू ही साखी रहना। मुझे भरी सभा में बेइज्जात किया जा रहा है ओर किसी के मुँह से चूँ तक नही निकलती।

(इतना कह वह तेज़ी से निकल पडता है। जितने लोग हैं, सभी स्तब्ध उसकी ओर देखते है। उसके जाते ही तहसीलदार कोध से काँपते हुए उठता और जोर से यूट रगड़ता कहता है——)

तहमीलदार-अभी ऐंठन वाकी है, देखना है कब तक...

#### तीसरा दृश्य

(लहराता हुआ धान का खेत। लम्बी-लम्बी हरी सुनहली धान की बालियाँ हवा के झोंके से झूम रहीं। बूढ़ा सुक्कन सोना के कंधे के सहारे खड़ा उत्सुक नजरों से उन्हें देख रहा। चेहरा तुरत के उठे मरीज-सा। झुरियाँ और घनी हो गई है। एक हाथ में पतली लाठी; आधी टेक उसपर रख कर—)

बूढ़ा—सोना, यह सब तुम्हारे हाथ की बरकत है। उँह—इधर पाँच-छ साल से क्या ऐसे घान आये थे ? मोना-वाबूजी, यह आप क्या कह रहे है ?

बूढ़ा—क्या झूठी मुँहपुराई कर रहा हूं, वेटी? जब मैं बीमार पड़ा, मैंने समझा, सब गया। लेकिन, तू तो बाप की सच्ची बेटी निकली। आखिर खेती सम्हाल ही ली। सच कहूँ—ऐसी फसल इधर कई वर्षों से नहीं देखी थी। (बढ़कर धान की कुछ बालियों को हाथ में लेता, झुककर उन्हें चूमता फिर कहता है—) खाट पर पड़ा-पड़ा ऊब गया था। आज सोचा, जरा देखूँ तो। सो, देखा क्या, निहाल हो गया। (फिर एक-एक बाली को बड़ ग़ौर से, जैसे उसके एक एक दाने को देखता हुआ) सोना रानी देखती हो, इन बालियों में कैसे दाने भरे हे। समूची बाली में एक भी खंखरी नहो। बेटी, बेशक यह तेरे हाथ की वरकत है! स्थाहिश होती है, इनकी आरियों पर घूमता ही रहूँ—वेटी, जरा मन भर घूमें तो।

(दोनों खेत की आरियों पर घूमते है—बूढ़ा एक हाथ से लाठी टेकता और एक हाथ से सोना के कंघे का आसरा लिये चलता है। रह-रहकर वह खड़ा हो जाता और धान की वाली को पकड़ता, ग़ौर में देखता और चूमता है। आरियों के एक मोड पर जाकर वह खड़ा हो जाता और चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखता है और मुस्कुराते चेहरे में कहता है—)

बूढ़ा—बेटी, एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानेगी ? बोल...

सोना—यह क्या बोल रहे है आज, बाबूजी ! मै बुरा मानूँ ? आपकी बात से ?

वृदा—ठीक-ठीक, त् बुरा क्यों मानेगी ? लेकिन तू लजायगी तो नही ? (मोना शर्माती-सी उसके चेहरे की ओर देखती है, वूढ़े की बतीसी चमक उठती है। वह कहता है—) मेरी लजीली बेटी! लेकिन आज में विना कहे नही रहूँगा। अच्छा ज्रा बैठ जा, पैर दुख गये; तब कहूँगा। (दोनों बैठ जाते है। वूढ़ा बेटी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे सहलाता हुआ) सोना, यह फमल तेरी है। मैं सोचता हूँ, यह तुझी में लगे। जिसकी चीज, उसमें लगे और मुफ्त में मेरा मनोरथ पूरे।

सोना—(लजा जाती है) आज यह क्या खुराफात सूझ रही है आपको बाबूजी !

वूढ़ा—(जोर मे हॅसकर) हाँ, खुराफात ही तो। ठेकिन जिन्दगी में खुराफात भी कर ही ठेनी चाहिए और जर्न्दा ही। कौन, जाने-पका आम हूँ, कब टपक पड़ूँ? (कुछ देर रुककर फिर कहता है—) हाँ, तो खुराफात होगी! एक अच्छा दूल्हा खोजूँगा—खूब खूबसूरत दामाद। वह पालकी पर आयेगा—बरात आयगी, वाजे आयंगे— मेरे दरवाजे पर दिनरात वाजे झहरते होगे—पोपों-पोपों-पीपी-पीपी— ड्गडुग, ड्गडुग.......

(इसी समय कही से डुगडुगी की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा चुप हो जाता है और उसकी बातें मुनकर जो शर्म के मारे गड़ी जा जा रही थीं, उस सोना से पूछता है—)

वूढ़ा—सोना, यह तो डुगडुगी की आवाज है न ? कहाँ से आ रहीं है। लगन के दिन तो नहीं—अगहन में कही लगन होती है ? देख तो बेटी, (सोना खड़ी हो जाती है — बूढ़ा भी लाठी के सहारे खड़ा हो जाता है; ध्यान-पूर्वक सुनकर)—तो यह आवाज डुगडुगी की ही तो है। कहाँ से आती है, किधर से आती है, रानी बिटिया ?

सोना — अपने उस खेत के नज़दीक से — हाँ, वहीं से तो। बहुत लोग है। कुछ लड़के, कुछ सयाने ?

बूढ़ा-(आतुरता से) किसी को पहचानती हो ? क्या अनजान लोग है ?

सोना—लोग तो पहचान के मालूम होते है। वह शायद बुद्धू चमार है, वही मालूम पड़ता है। कुछ और लोग हैं। चार-पाँच मालूम होते हैं, अरे लाल पगड़ियाँ भी है !

बूढ़ा---(आश्चर्य से) लाल पगड़ियाँ है ?

सोना—हाँ, लाल पगड़ियाँ हैं, कुछ लोगों के हाथों में लाठियाँ भी हैं—लम्बी-लम्बी ! .

बूढ़ा—ओहो, बुद्धू है, लाल पगिड़याँ हैं, कुछ लाठियाँ हैं! तो क्या किसी का खेत नीलाम हुआ है? दखलिदहानी कराने आये हैं! यह कौन हत्यारा है? यह किसपर बज्र गिरा है? भला इस भरी फसल में दखलिदहानी कराई जाती है? यह हत्यारापन नहीं तो और क्या है? जिसकी तैयार फसल लुट जायगी, वह बेचारा कैसे रहेगा? देख तो बेटी, वे किधर जा रहे हैं?

सोना—कहा न, इधर ही तो आ रहे हैं। वह क्या, आ गये, नज़दीक तो आ गये।

(बूढ़ा आँखों पर हथेली की ओट किये उस ओर निर्निमेष देखता है। वे सब-के-सब उसके खेत की उस तरफ की आरी पर आकर रुक जाते हैं। बुद्धू अपनी डुगडुगी बजाता है। आवाज होती है। बूढ़ा घबराया-सा)

बूढ़—बेटी, यह क्या हो रहा है ? क्या मेरे खेत को नीलाम कराया गया है ? दखलदिहानी लेने आये हैं ? सोना, बोल—बोलती क्यों नहीं ?

सोना—बोर्लू क्या बाबूजी, ये तो सचमूच हमारे खेतपर बोली बोल रहे हैं।

वूढा—समझा, समझा! यह उस तहसीलदार के बेटे की शैतानी है। उसे सोना ही चाहिए न ? न आँगन का सोना, तो खेत का ही सही।

सोना—यह क्या बोल रहे हैं आप वाबूजी ? सोना चाहिए ? क्या वे मुझे चाहते हैं ? वाबूजी......

बूढ़ा—(एकबारर्गः गम्भीर हो जाता है) न जीते जी खेत दूँगा, न सोना। अच्छा, वह तहसीलदार का जना भी है ? ज़रा अच्छी तरह देख तो।

सोना—हॉ, वहीं तो है बाबूजी, वह हमलोगों की ओर देख कर हॅस रहा है!

(बूढे में, न जाने कहाँ से, ताक़त आ जाती है। वह सोना के कन्धे को छोड़ कर हिरन की तरह उस ओर दौड़ता है। सोना एक क्षण स्तब्ध रहती है—फिर वाबूजी, बाबूजी कहती उसके पीछे दौड़ती है। बूढ़ा जाकर अपनी लाठी तहसीलदार के सिर पर चला देता है। तहसीलदार पर लाठी लगते ही सिपाहियों की लाटियाँ उसपर बरसने लगती है। सोना चिल्लाती है—बूढ़ा गिरता है। सब भागते है। खून से लथपथ बूढ़े की लाश को उठाती सोना धाड़ मार कर रोती है)

सोना--वावूर्जाः, बावूर्जाः.....

(बूढ़ा एक बार नज़र खोलता है। सोना के चेहरे को घूरता है—फिर लपक कर धान की एक मुट्ठी बालियों को पकड़ कर चूमने की-सी चेप्टा करता और लुँघड़ पड़ता है। फिर आँखें खोलता, बड़बड़ाता है।)

बूढ़ा— सोना चाहिए, खेत चाहिए ! धन लेंगे या धरम लेंगे ! दौलत दो या इञ्ज्त दो। बदमाश, शैतान ! (हॅसता हुआ) अहा कैसी लाठी लगी——तुम्हारा एक चुल्लू खून——हभारा एक घड़ा खून ! खून——खून ! ओहो! (दर्द महसूस करता हुआ) पानी, बेटी पानी! (दुर्बलता में खड़ा होता हुआ) वह आया वेटी, वह आया ! लाठी लाठी——खून-खून ! दौलत दो या इञ्जत दो! लाठी वेटी, लाठी! (गिर पड़ता है)

सोना--(व्याकुल होकर) बाबूजी,बावूजी !

बूढ़ा—बेटी सोना, पानी ! पानी ! (सिर से निकलते खून की धारा को प्यास की अधिकता में अँगुली से पोंछकर चाटता है !) खून, उक ! (थूकता है) खून लो, शेतानो, खून लो ! खून पीओ ! (उठने की चेप्टा करता हुआ) तुम कसाई हो, राक्षम हो, जोंक हो ! राक्षस, जोंक, कसाई ! खून पीओ, खून पी...... (बूढ़ा ढह पडता है, उसकी साँस बंद होने लगती है)





## शहीदों की चिताऋों पर

"मातृ-मन्दिर में हुई पुकार, चढ़ा दो हमको हे भगवान !" हाँ, माता ने पुकार की।

माता ने — बन्दनी माता ने। जिसके पैरों में वेड़ियाँ थीं, हाथों में कड़ियाँ थी। जिसकी आँखों में आँसू थे, जिसकी पुकार में गुहार थी।

बन्दनी माँ पुकार रही थीं, गुहार रही थी। किन्तु किसे फुर्सत थी सूनने की ? सब अपने में भूले थे, सबको अपनी पड़ी थी।

बड़े-बड़े विद्वान—दिग्गज विद्वान! बड़े-बड़े बलवान—कलियुगी भीम! माँ बन्दिनी थी, किन्तु बन्ध्या न थी। विद्वानों, बलवानों, कवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों से अब भी गोद भरी थी उसकी।

किन्तु किसे फुर्सत थी, उसकी पुकार सुनने की ? गुहार सुनने की ?

विद्वान अनुसन्धान में लगे थे। बलवानों को आपसी जोर-आज-माई से ही पुर्सत नहीं थी। किव दिवा-स्वप्न देख रहे थे, कलाकार रंगामेजी में लगे थे। वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला ने उलझा रखा और दार्शनिकों का 'तत्वमसि' का मसला हल नहीं हो पाता था।

आंसुओं से माँ का आँचल भींगा जा रहा था; पुकार से उसका गला रुँघा जा रहा था !

"ओ मेरे बेटो, कहाँ हो? ओ मेरे बेटो! किधर देख रहे हो? क्या कर रहे हो?

अरे, ये मेरी बेड़ियाँ, ये कड़ियाँ ! और यह मेरा बुढ़ापा ! तुम क्या कर रहे हो ! क्या मुन रहे हो !

क्या मेरा उद्धार न करोगे ? क्या मैं यों ही तड़प-तड़पकर मर जाऊँ ? क्या इसी लिए दूध पिलाया था ? क्या इन्हीं दिनों के लिए तुम्हें गोद खेलाया था ?

तुम बेटे हो मेरे ? तो फिर क्यों नहीं सुनते ?"

किन्तु कौन सुने ? फुर्सत किसे थी ? विद्वानों का तत्त्वान्वेषण समाप्त नहीं हो रहा था, बलवान अखाड़े पर डंड पेल रहे थे, किवयों का दिवा-स्वप्न टूट नहीं रहा था, कलाकारों का कल्पना-लोक विस्तृत ही होता जाता था, वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला छोड़ती नहीं थी और दार्शनिक इस जगत्याम् जगत के झमेले में अपने को क्यों लगायें ?

और, माँ पुकार रही थी, गुहार रही थी, रो रही थी, चीख़ रही थी।

कि लोगों ने देखा--वह कोई बढ़ रहा है!

कोई वढ़ रहा है! पागल-सी सूरत, भोलेपन की मूरत। आँखों में प्रमाद की-सी छाया। किन्तु पैरों में, चाल में एक अजीब दृढ़ता! वह बढा-बढा; बढता गया—बढता गया!

× × × × \*

उन्हें क्या ज्ञात दे चुके प्राण,

विश्व को चहिए उच्च विचार ? नहीं; केवल अपना बलिदान!''

जब वह चला, किसी ने कहा—पागल ! किसी ने कहा— बददिमाग़ !

अरे गुस्ताख है, गुस्ताख ! जहाँ विजली-बत्ती भी बुझ जाय, वहाँ यह चिराग जलाने की जुर्रत करने चला है ?

रुको—-आगे में मत कूदो। तुम आदमी हो, पतंगा क्यों बनते हो ?

किन्तु इन वातों पर उसने मुस्करा दिया ! वह बढ़ता गया ! "नाथ ! कहाँ चले तुम मुझे छोडकर नाथ ?"

"भैया, भैया ! कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर ?'

"वेटा ! उफ्, कितनी तपस्या के बाद तुम्हें पाया। मेरी गोदी क्यों सूनी कर रहे हो, वेटा ?"

"मित्र, जरा हमारी ओर भी तो ध्यान दो !"

अब हॅसी की जगह उसके चेहरे पर करुणा थीं! किन्तु बह बढ़ता गया।

दम्भी शासन ने उते ललचाया !

दम्भी शासन ने उसे धमकाया !

दम्भी शासन ने अपना खूनी पंजा बढाया।

ललचाया, धमकाया, खूनी पंजा बढ्या ! खूनी पंजा—मृत्यु का पंजा !

दुनिया चीख उठी---आह, आह ! प्रकृति चीख उठी---आह, आह !

हवा कांपी, ज्मीन कांपी, हृदय कांपे !

किन्तु, वह बढ़ता गया — दृढ़ चरण, सम गति, धमनियों में उल्लास की तरंगें; चेहरे पर आनन्द की लहरियाँ।

| ''नाथ  | ! | ,,, |
|--------|---|-----|
| ''भैया | 1 | ,,  |

| ''बेटा  | ! | ' |
|---------|---|---|
| ''मित्र | 1 | " |

कान में यह क्या साँय-साँय आवाज़? क्षण भर के लिए वह चौंका, वह रुका! कान में यह कैसी साँय-साँय आवाज?

किन्तु, इसी समय फिर उसके कानों में भनक आई——"ओ मेरे बेटो ! अरे, ये मेरी बेडियाँ....."

"आया माँ, आया !" वह चिल्ला उठा, वह बढा़ चला ! सामने सनसनाती गोलियाँ; उसनें सीना खोल दिया ! आगे फाँसी का तस्ता; वह उछल कर चढ़गया !

खून की कुछ बूँदें जमीन पर गिरी ! एक क्रीमती जान घटकर चल बसी !

नीचे दुनिया रो रही थी, ऊपर वह तराने लगाता जा रहा था ! नीचे स्वजनों और परिजनों की हिचकियाँ ! ऊपर किन्नरियों के नृत्य, अप्सराओं के पंखों की फटफटाहट !

बुढिया माँ ने देखा, उसकी जंजीर की एक कड़ी कट चुकी है!

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

''ऐ शहीद ! उठने दे अपना फूलों भरा जनाजा़ !''

शहीद का जनाजा़—वह फूलों से भरा उठाना ही चाहिए !

जिसने अपने को देश पर, आदर्श पर कुर्वान कर दिया, उसके प्रति अपना अन्तिम सम्मान भी तो हम प्रकट कर लें।

काश, ऐसा हो पाता ?

कितने ऐसे शहीद हुए, जिन्हें यह अन्तिम सम्मान भी प्राप्त हो सका ?

जिन्होंने उन्हें शहीद बनाया, उन्होंने यह भी कोशिश की कि उनकी लाश तक किसी को नसीब न होने पाये।

उनकी जान लेकर हो उन्हें सब्न न हुआ, उनकी लाश की दुर्गत कराने से भी वे बाज नही आये !

फिर, शहीद न्यौता देकर तो मरने जाते नहीं—प्रायः उन्होंने ऐसी जगहों पर प्राणार्पण किये, जहाँ उनका अपना कोई नहीं था !

सन् संत्तावन के शहीदों के कारुणिक निधन पर वाग़ी बादशाह 'जुफर' ने आँसू बहाये थे—

> न दबाया जेरे चमन उन्हें, न दिया किसी ने कफ़न उन्हें, किया किसने यार दफ़न उन्हें, वे ठिकाना उनका मजार है!

संत्तावन के शहीदों की यह परम्परा हमारे देश में हमेशा क़ायम रही !

कूका-विद्रोह के शहीदों का कही मजार है !

१९०५ से १९१५ तक के बम-पिस्तौल-युग में जिन शहीदों ने कानाडा से अमृतसर और बंगाल से कुस्तुन्तुनिया तक अलौकिक कारनामें दिखाये, क्या उनका नामोनिशान भी हम कही पा रहे है, आज!

१९२१ से १९४२ तक के, गाँधी-युग के, अनेक शहीदों का भाग्य भी कुछ दूसरा नहीं रहा !

सरदार भगत सिंह को किस चमन में दफ़नाया गया ? सरदार नित्यानन्द को क्या कफ़न भी दिया जा सका ?

आजाद-हिंद-फौज के जिन सैनिको ने अपने खून से शौनान से मिणपुर तक की भूमि को सीचा, उनकी चितायें कहाँ जलाई गईं? बयालीस के बाद जिन बाग़ियों ने देश के कोने-कोने में शहादत की धूनी रमाई, उनका ठौर-ठिकाना भी क्या आज मिल सकता है?

जब हम यद्ध में होते है, हमे पीछे देखने की फुरसत कहाँ रहती है?

जब हम युद्ध से बाहर होते हैं, आगे की तैयारियाँ या निर्माण की समस्यायें ही हमें इस तरह आ दबोचती है कि चाहकर भी हम पीछे देख नही पाने।

जिन्दों के ममले हमपर इस तरह हावी हो जाते हैं, कि मुर्दों की ओर कौन ध्यान दे ?

आह, ओ शहीद !

हाय, ओ शहीद !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, बतन पर मरने वालों का

यही बाक़ी निशाँ होगा।

तो भी यह कहा गया है। इसे गाया गया है!

क्या यह झूठ है ? क्या ऐसा इसिलए कहा गया है कि कुछ बेवकूफ आगे बढ़ कर जान दे दें ? या किसी भावी शहीद ने अपने को आत्मवंचना में रखने के लिए ये पंक्तियाँ लिख दी थीं ?

आज हम आज़ाद है, खूब मेले लगा रहे हैं। किन्तु शहीदों की चिताओं पर एक भी मेला जुटते आज तक कही देखा गया ?

किसी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वे कौन थे ? उनकी चितायें कहाँ-कहाँ पर जली ?

आत्मबंचना ! विश्वप्रपंच !!

किन्तु ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो !

सत्य का सूर्य प्रायः वादल से ढॅकता है। किन्तु वादल बादल है, सूर्य सूर्य !

शहादत सत्य है; फानूस में ढँपो दोप-शिखा की तरह विस्मृति की धुँथलाहट से घिरो शहादत और भो सुन्दर लगती है।

अलग-अलग घर से दोथे आते हैं, देवस्थान पर पहुँच कर उनकी भिन्नता नष्ट हो जाती है, वे सब एक दोपावली के नाम से अभिहित होते है!

तुम किसी शहोद का नाम भुला दो, उसकी बिल-भूमि की भी याद तुम्हें न रहे—किन्तु शहादत को तुम भूल नही सकते, शहोद भुलाये नही जा सकते !

जब-जब शहीदों की चर्चा होगी, हमारी आँखें गीली हो उठेंगी। जब-जब शहीदों की चर्चा होगी, हमारे हृदय उच्छ्वसित हो उठेंगे!

जब-जब शहीदों की चर्चा होगी, हमारे सिर आप-ही-आप झुक जायेंगे !

रक्त के बने हम प्राणी, रक्त-दान को हम नहीं भूल सकते ! धन्य हैं, वे जो रक्त-दान देकर अमर हो गये !

उनका स्थान सदा वहीं होगा, जहाँ अमरों का अधिवास है। जहाँ जरा नहीं है, जड़ता नहीं है, ज्वर नहीं है, जाड़ा नहीं है। जहाँ सदा बसंत है, अक्षय स्वास्थ्य है, निर्धूम चेतना है, शाश्वत यौवन है।

जहाँ क्षुद्रता न है, विस्मृति न है।

हमारे शहीद वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ से वे हमारी स्मृति-लघुता पर मुस्करा रहे होंगे; हमें अनेक क्षुद्र स्वार्थों में उलझे देख सिहर-सिहर उठते होंगे !

वे पृथ्वी पर आये थे, किन्तु अमरों के वंश से थे।

इसलिए पृथ्वी के पाप-ताप उन्हें न दबोच सके, और पहला मौका पाते ही हमें मरने-जलने को छोड़ कर वे चलते बने !

उनकी स्मृति ही उनकी चिता है। वह चिता मानव-मन में हमेशा धू-धू करके जलती रहेगी और उनके आस-पास सदा मेले जुड़ते रहेंगे।

मेले--जहाँ पत्नियों के आँसू होंगे !

मेले—जहाँ माताओं की उसाँसें होंगी!

मेले—जहाँ बहनों के सूखे चेहरे होंगे !

मेले--जहाँ मित्रों के मुरझाये मन होंगे !

मेले—जहाँ हर आदमी के हाथों में श्रद्धांजलि की मालायें होंगी !

हाथों में माला; आँखों में आँमू--

"वतन पर मरने वालों का यही बाक़ी निशाँ होगा।"



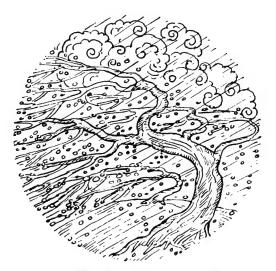

## ग्राँधी में चलो

आप खिली चाँदनी में चलना चाहते है, मैं चिलचिलाती धूप में। आपको संध्या की मुनहली साई। पसन्द आती है, मुझे निशीथ का कज्जल अंचल। आपके भावुक हृदय को ऊपा की मुस्कान जॅचती। है, मेरा ऊसर मन दुपहरिया की धू-धू खोजता है। योंही, आप शीतल मन्द सुगन्ध समीर में मन्द-मन्द विचरण करना चाहते हैं और मैं आँधी के बीच इठलाते चलना चाहता हूँ।

कितने नीरस हो तुम—कहेंगे आप ! कितने खूसट हैं आप— कहूँगा मैं!

न मालूम किसने और क्यों सौन्दर्य के साथ कोमलता का गठ-वन्धन कर दिया। सौन्दर्य का नाम लेते ही हमारी आँखों के सामने किसी कामिनी का गुलाबी चेहरा, किसी पुष्प की मृदुल कलिका, किसी उपवन की झलमल रंगीनियाँ या किसी जलाशय की चंचल लहरों पर चाँदनी का नृत्य नाचने लगता है। मेरे जानते ये मानव-जाति की शिशुता की कल्पनायें है। बच्चे ही रंगीन चीजों को ज्यादा पसन्द करते हैं ?

शिशुता की कल्पना होने पर भी इसमें पुरातनता की सड़ी गन्ध है। इसीसे में कहता हूँ, आप खूसट है।

जरा नये ढंग से सोचिए——नवीन रुचि, नवीन प्रवृति, नवीन-इच्छा, नवीन आकाँक्षा; नई चाह, नई राह——जवानी का यही तो श्रृंगार है। यदि यह नहीं; तो जवानी कहाँ, यौवन कहाँ!

यदि आप गोर करेंगे तो पायेंगे कि आपकी धारणायें आप की अपनी नही हैं, या तो आपने उधार लिया है या चुपके से, चोर की तरह आपके दिमाग में घुस कर उन्होंने घर कर लिया। ऐसा घर कि घरवाले के लिए घर में जगह नही। चोर बोलता है, और हम समझते हैं हम बोल रहे है। आह! मनुष्य अपने को कितना गुलाम बनाये हुआ है? हमारी आँखें अपनी होती हैं, किन्तु देखते हैं दूसरे की नजर से; हमारे कान अपने होते हैं, किन्तु श्रवन-शक्ति दूसरे की; हमारा मस्तिष्क अपना होता है, किन्तु श्रवन-शक्ति दूसरे की; हमारा मस्तिष्क अपना होता है, किन्तु चिन्तन-प्रणाली अन्य की। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपनी ज्ञानेन्द्रियों को गुलामी से छुड़ाइये—अपनी ऑख से देखिए, अपने कान से मुनिए; अपनी नाक में सूँघिए, अपनी जीभ से चिखए। सोचिए अपने ढाँग से, बोलिए अपनी बात।

आप चाँदनी का सौन्दर्य देखते हैं पुरानी नज़रों से; जरा नई नज़र से चिलचिलाती धूप के सौन्दर्य को देखिए। मन्द समीरण का मजा, पुरानी रुची के अनुसार बहुत लूट चुके, अब जरा आँधी की बहार भी लुटिए।

सौन्दर्य का क्षेत्र सीमित नहीं है। जहाँ कही भव्यता है, प्रोज्वलता, महत्ता और अलौकिकता है, वही सौन्दर्य है। हाँ देखनेवाली आँखें चाहिए।

पुष्पवाटिका में विचरण करनेवाली ''कंकण किंकिणी नुपुर-धुनि'' वाली कुमारी जानकी में सौन्दर्य है, तो अशोक-वाटिका में बैठी, रुक्ष केश, शुष्क बदन, तपस्या-रत अर्द्धागिनी सीता में भी कम सौन्दर्य नहीं है। जनकपुर में दुलहे के रूप में बैठे 'कोटि मनोज लजावन

हारे' राम में सौन्दर्य है; तो समुद्र से राह माँगकर भी न पाने वाले कुद्ध मूर्ति, कुटिल भृकुटि, बाण चढ़ा कर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए रुद्र-रूप राम में भी अपार सौन्दर्य है। आप गोकुल की रास-लीला में लीन कन्हैया में सौंदर्य पाते हैं, किन्तु भीष्म के बाण से व्याकुल कुरुक्षेत्र के चक्रधर में नहीं, तो में कहूँगा आपका दुर्भाग्य है। हरिणी की निरीह आँखें सौन्दर्यमयी हैं, और कुद्ध सिंह की जलती आँखें भी। चाँदनी में मजा है, तो धूप में भी! सन्ध्या को आप बहुत टहलते होंगे, एक दिन आधी रात को टहलिए—चारों ओर घोर अन्धकार, निस्तब्धता का साम्राज्य, कोई राही नहीं, कहीं राह नहीं और आप दनादन अकेले आगे बढ़ते जा रहे हैं, ? आह! कितना मजा!!

और आँधी के बीच ? मत पूछिए। दिन रात "इन्क़लाब जिन्दा-बाद" चिल्लाते हुए भी आपने यदि आँधी का मर्म नहीं जाना, तो में कहूँगा आप अभी ऊपर की सतह पर हैं, चीजों के मर्म में घुस कर देखने की सतत जाग्रत प्रवृति आपमें है नहीं।

हड़ हड़, हा हा हा—वृक्ष उखड़ रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, धूल और तिनके का नाम निशान मिटना चाहता है। हड़ हड़ हा हा हा हा—खिड़कियाँ टूट रही हैं, छतें हिल रही है, छप्पर उखड़ रहे हैं। हड़ हड़ हड़, हा हा हा—मनुष्य व्याकुल हो राम-गुहार कर रहे हैं; पशु व्याकुल हो इधर-उधर मारे-मारे भाग रहे हैं, और बेचारे पंछी – कितने के डैने टूट गये, कितने के चंगुल में मरोड़ पड़ गया— पतली डालियों को चंगुल से जकड़ कर वे बचना चाहते थे। कड़ कड़ कड़—वह डाली टूटी; हड़ हड़ हड़—वह छप्पर उड़ा; हा हा हा—वह ऋन्दन सुनिए—कोई दुर्घटना हुई क्या ?

और, ऐसी आँधी में चलना। आँखों में धूल, देखने की किसकी हिम्मत? कानों में एक ही स्वर, और कुछ सुन नहीं सकते। कभी एक झोंका पूरव की ओर घसीट ले जाता है, कभी दूसरा दक्षिण की ओर। तो भी चलते रहना—अपने निश्चित लक्ष्य की ओर। कैसे ? एक दिन चल कर देखिए—बताने से ऐसी चीजें समझ में नहीं आतीं।

आँधी, तूफान, ज्वार, बाढ़, इन्क़लाब, विष्लव, क्रान्ति, रेवोलू-शन सब प्रकृति की एक ही उद्दाम—लीला के भिन्न-भिन्न नाम हैं। हाँ। किसी ने कहा है, Think dangerously—खौफ़नाक ढंग से सोचो। दूसरे ने कहा है—Live dangerously—खतरे में रहो। में कहता हूँ—दोनों को अपनाओ, ये एक दूसरे का पूरक है।

· कोमलता बचपन है, कठोरता जवानी। बुढापे की बात, बूढे जानें।

युवको ! कठोर बनो-साहसी बनो, दुस्साहसी बनो। आँधी में चलो, तूफ़ान से दोस्ती जोड़ो। हाँ, तूफ़ान से।



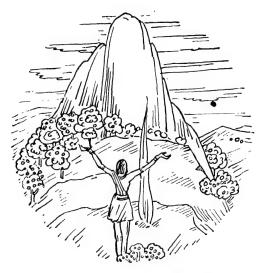

## कस्मै देवाय हविषा विधेम

'कस्मै देवाय हविषा विधेम ?'

किस देवता के श्री चरणों में मैं अपनी ॲजिल अर्पित करूँ— कौन है वह देवता जो मेरी इस श्रद्धांजिल के पाने का उपयुक्त पात्र है ?

वह—वह जो अभी आने को है, किन्तु जिसकी झलक अभी से उस पर्वत की चूड़ा पर दीख पड़ती है। क्या वह उपयुक्त पात्र है, मेरे इस दिव्य उपहार के पाने का ?

वह प्रकाशमान है, ज्योति-दाता है। है—में मानता हूँ। किन्तु साथ ही वह वहीं तो है जिसकी पहली किरण पर्वत की सबसे ऊँची चोटी पर पड़ती है, दुपहरिया में सबसे ऊँचे स्थान में रह कर जो दीनों पर अग्निबाण बरसाता है और अंत में भी जिसकी उच्चप्रियता कम नहीं होती, अपनी अंतिम उसाँसों से——अपने कलेजे के खून से—— आकाशचारी बादलों को रक्त-रंजित कर जाता है।

नहीं--कदापि नही।

वह, जो इतने विशाल रूप में हमारे सामने खड़ा है ?

उसका उज्वल धवल ललाट कितना आकर्षक, कितना मोहक है——प्रातः संध्या को वह और भी कितना सुन्दर रूप धारण कर लेता है। उसके वक्षस्थल का पीत रंग, उसके किट-देश का धूसर रंग और उसके पद-प्रदेश का नेत्ररंजक कित हिरत रंग—कैसा सुहा-वना है वह। किन्तु इतने झरनों, नालियों और निदयों का जल-दाता होकर भी तो वह पत्थर-हृदय है।

नहीं, कदापि नहीं।

किसकी मधुर स्मृति में यों गुनगुनाती जाती हो—सहचरी सरिते! कितनी ही ऊषा, सन्ध्या और निशीथ तेरे इस अव्यक्त गान का अर्थ लगाने में मैने व्यतीत कर दिये, कितनी ज्वालाओं को तेरी तरंगों—तेरे हृदय के फफोलों के साथ खेलने को छोड़ दिया; कितनी ही कामनाओं को तेरी अन्तर्धारा में लीन कर दिया। हे जगत के पाप-ताप तिरोहित करनेवाली तरंगिनी! इच्छा होती है, यह अर्ध्य भी तुम्हारे ही चरणों में चढ़ा दूँ। किन्तु तुम नगराज कन्या जो हो। यह विद्रोही, राज-सत्ता को कैमे स्वीकृत करे!

नहीं, कदापि नही।

वनस्पति ?——ऊँचे-ऊँचे, आकाश-हृदय-विदारी, पादप-पुंज; उनसे लिपटी लोनी-लोनी, पुष्पों से लदी, लितकायें; गले-से-गले हिले-मिले रंग-विरंगे पौधे; जगत को जीवन देनेवाली संसार-प्राण-स्वरूपा श्यामल शश्यराजि; और, पृथ्वी की सरसता का अनेक पद-प्रहारों को सह कर भी अक्षुण्ण रखनेवाली प्यारी-न्यारी दूब——मन उमगता है, हृदय उछलता है तुम्हारे ही ऊपर अपनी इस अंजलि की अर्पण करने का। किन्तु विनाश की गोद में खेलनेवाला यह विद्रोही केवल शिवं-सुन्दरम् की उपासना कैसे करे ?

नहीं-कभी नहीं !

तो फिर वह कौन है, वह अमंगल-मूर्ति, सुन्दरता-सदन; प्रलय-पटु, सृष्टि-कुशल; — जिसके पावन पदों में यह अर्ध्य अपित हो— सादर समिपत हो! कौन है वह देवता—कहाँ है वह देवता—हे मेरे अन्तर के प्रभु, वताओ। बताओ—

'कस्मै देवाय हविषा विधेम !'





## इन्कलाब जिन्दाबाद

## भगतसिंह की शहादत पर

अभी उस दिन की बात है। हिन्दुस्तान की नामधारी पार्लि-यामेन्ट—लेजिस्लेटिव-एसेम्बली में बम का धड़ाका हुआ। उसका धुआँ विद्युत-तरंग की तरह भारत के कोने-कोने में फैल गया। बड़े-बड़े कलेजेवालों के होश गायव हुए, आँखें बंद हुईं-मूच्छी की हालत में कितने ही के मुँह से कितनी ही अंट-संट बातें भी निकली।

उस धुएँ में एक पुकार थी, जो धुआँ के विलीन हो जाने पर भी, लोगों के कान को गुजित करती रही। वह पुकार थी—"इन्क़लाब जिन्दाबाद।"

"लौंग लिव रेवोल्यूशन"—"इन्क़लाब जिन्दाबाद"—"विष्लव अमर हो।" इस पुकार में न जाने क्या खूबी थी कि एसेम्बली से निकल

कर भारत की झोपड़ी-झोपड़ी को इसने अपना घर बना लिया। देहात के किसी तंग रास्ते में जाइए, खेलते हुए कुछ बच्चे आपको मिलेंगे। अपने धूल के महल को मिट्टी में मिला कर उनमें से एक उछलता हुआ पुकार उठेगा—"इन्कलाव" एक स्वर में उसके साथी जवाब देंगे "जिन्दाबाद ?" फिर छलाँग भरते वे नौ दो ग्यारह हो जायंगे!

सरकार की नज़र में यह पुकार राजद्रोह की प्रतिमा थी, हममें से कुछ के विचार में इसमें हिंसा की बूथी। इसके दबाने की चेष्टायें हुईं। किन्तु ऐसे सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। लाहौर काँग्रेस के सभापित पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण को इसी पुकार में समाप्त कर इसपर वैधता की मुहर लगा दी। अब तो यह हमारी राष्ट्रीय पुकार हो गई है।

हम नौजवान इस पुकार पर क्यों आशिक हैं? क्रान्ति को हम चिरजीवी क्यों देखना चाहते हैं? क्या इसमें हमारी विनाश-प्रियता की गन्ध नहीं हैं?

युवक समझते हैं कि हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा परिवार आज जिस रूप में है, वह वरदाश्त करने लायक, निभाने लायक, किसी तरह काम चलाने लायक भी, नहीं है। उसमें व्यक्तित्व पनप नहीं सकता, बन्धुत्व और समत्व के लिए उसमें स्थान नहीं, मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार स्वातंत्र्य तक का वह दुश्मन है। आज मनुप्यता इस मशीन में पिस रही है—छटपटा रही है, कराह रही है। कुछ तोड़े-जोड़, कुछ काट-छाँट, कुछ इधर-उधर से अब काम चलनेवाला नहीं। यह घर कभी अच्छा रहा हो, किन्तु अब जान का खतरा हो चला है; अतः हम इसे ढाह देना चाहते हैं, जमीदोज कर देना चाहते हैं। क्योंकि इस जगह पर हम अपने लिए एक नया सुन्दर हवादार मकान बनाना चाहते हैं। हम विष्लव चाहते हैं—क्या करें, सलाह-सुधार से हमारा काम चल नहीं सकता।

और, हम चाहते हैं कि विष्लव अमर हो, क्रान्ति चिरजीवी हो। क्यों ? क्योंकि मनुष्य में जो राक्षस है, उसकी हमें खबर है। और खबर है इस बात की, कि यह राक्षस, राक्षस की ही तरह, बढ़ता और मनुष्य को आत्मसात कर लेता—उसे राक्षस बना छोड़ता है। इस लिए कि यह राक्षस शक्तिसंचय न करने पाये, मनुष्यता को कुचलने न पाये, हम क्रान्ति का कुठार लिए उसके समक्ष सदा बद्धपरिकर रहना चाहते हैं। क्रान्ति अमर हो, जिसमें मानवता पर राक्षसता का राज्य न हो; क्रान्ति अमर हो, जिसमें कॅटीले ठूँठ विश्व-वाटिका के कुसुम-कुंजों को कंटक-कानन न बना डालें; क्रान्ति अमर हो, जिसमें संसार में समता का जल निर्मल रहे, कोई सेंबार उसे गँदला और विपैला न कर दे। प्रबंचना, पाखंड, धोखा, दग्ना के स्थान में सदयता, सहृदयता, पित्रत्रता और प्रेम का बोल-बाला रहे—इसलिए विप्लब अमर हो, क्रान्ति चिरजीवी हो।

विनाश के हम प्रेमी नहीं है किन्तु विनाश की कल्पना-मात्र ही हममें कॅप-कॅपी नहीं लाती; क्योंकि हम जानते हैं कि विना विनाश के निर्माण का काम चल नहीं सकता।

इन्क़लाब जिन्दाबाद का प्रवर्तक आज हममें नही रहा। विष्लव के पुजारी की अन्तिम शय्या सदा से फाँमी की टिकटी रही है। भगत सिंह अपने वीर साथियों—सुखदेव और राजगुरु के साथ हॅसते-हॅसते फाँमी पर झूल गया। झूल गया—हॅसते-हॅसते, गाते-गाते—'मेरा रॅग दे वसन्ती चोला'। सुना है, उसने मैजिस्ट्रेट से कहा—''तुम धन्य हो मैजिस्ट्रेट कि यह देख सके कि विष्लव के पुजारी किस तरह हॅसते-हॅसते मृत्यु का आलिगन करते हैं"। सचमुच मैजिस्ट्रेट धन्य था, क्योंकि न केवल हमें, किन्तु उनके माँ-बाप सगे-सम्बन्धी को भी उनकी लाश तक देखने को न मिली। हाँ, सुनते है, किरासिन के तेल में अधजले माँस के कुछ पिंड, हिंडुयों के कुछ टुकड़े और इधर उधर बिखरे खून के कुछ छीटे मिले है। जहे किस्मत!

भगत सिंह न रहा। गाँधी का आत्मवल, देश की सम्मिलित भिक्षा-वृति, नौजवानों की विफल चेप्टायें—कुछ भी उसे नहीं बचा सका। ख़ैर भगतिसिंह न रहा, उसकी कार्य-पद्धित आंज देश की पसन्द नहीं, किन्तु उसकी पुकार तो देश की पुकार हो गई है। और, केवल इस पुकार के कारण भी वह इतिहास के लिए अजर-अमर हो गया।

सभी ऋषि मंत्र-निर्माण के अधिकारों नहीं, उनमें भी गायत्री का प्रवर्त्तक तो ब्रह्मा ही हो सकता है। इन्कलाव-जिन्दाबाद साधारण

मंत्र ही नहीं रहा, वह राष्ट्र का गायत्री-मंत्र हो चुका है। इसके ब्रह्मा ने कमण्डलु की जल से नहीं; अपने खून के छींटे से इसे पूत किया है।

आज भारत का जर्रा जर्रा पुकार रहा है——
"इन्कलाब जिन्दाबाद।"

(इस लेख पर लेखक को गोरी सरकार से डेढ़ साल की सख्त क़ैंद की सजा मिली थी!)





# नई संस्कृति की ग्रोर

हिन्दोस्तान आजाद हो गया। आजाद हिन्दोस्तान का ध्यान एक नये समाज के निर्माण की ओर केन्द्रित हो रहा है।

यह नया समाज कैसा हो ?—उसका मूल आधार कैसा हो, उसका विकास किस प्रकार किया जाय ? हिन्दुस्तान का हर देश-भक्त इन प्रक्तों पर सोच-विचार कर रहा है।

समाज को अगर एक वृक्ष मान लिया जाय, तो अर्थनीति उसकी जड़ है, राजनीति तना; विज्ञान आदि उसकी डालियाँ है और संस्कृति उसके फूल !

इसिलए नये समाज की अर्थनीति या राजनीति आदि पर ही हमें ध्यान देना नहीं है बल्कि उसकी संस्कृति की ओर सबसे अधिक ध्यान देना है; क्योंकि मूल और तने की सार्थकता तो उसके फूल में ही है।

फिर इन तीनों का सम्बन्ध परस्पर इतना गहरा है कि आप इन्हें अलग-अलग कर भी नहीं सकते। नई अर्थनीति और राजनीति के साथ एक नई संस्कृति का विकास हमारी आँखों के सामने हो रहा है— भले ही हम उसे देख न पायें या उसकी ओर से अपनी आँखों मूँद लें।

अन्य क्षेत्रों में हमारी पंच-वार्षिक, दश-वार्षिक योजनाएँ आ रही हैं, किन्तु क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संस्कृति के विकास में प्रगति देने के लिए एक भी व्यापक योजना हमारे सामने नहीं आ रही है!

गत पचास वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षो ने हमारे दिमाग़ को इतना भोथरा बना दिया है कि संस्कृति की मुकुमार दुनिया हमारी पथराई आँखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती।

गेहूँ हमारी आँखों पर इस क़दर छाया हुआ है कि गुलाब को हम देखकर भी नहीं देख पाते।

गेहूँ के सवाल को हल कीजिए, और जरूर हल कीजिए, किन्तु किसलिए ? सदा याद रिखए, आदमी सिर्फ चारा या दाना खानेवाला जानवर नहीं है।

समाज की सारी साधनाओं की परिणित उसकी संस्कृति में है। जड़ में खाद-पानी दीजिए, तीनों की डालियों की रक्षा कीजिए; किन्तु नज्र रिखए फूल पर !

फूल पर, गुलाब पर, संस्कृति पर !

नये समाज की वह हर योजना अधूरी है, जिसमें नई संस्कृति के लिए स्थान नहीं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सूरज डूबने जा रहे थे, उन्होंने कहा कौन मेरे पीछे इस संसार को आलोक देगा !

चाँद थे, सितारे थे—सब चुप रहे। छोटा-सा मिट्टी कादीया। उसने बढ़कर कहा—देवता, यह भारी बोझ मेरे दुर्वल कंघों पर ! कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता की यह एक कड़ी है।

जब राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री दूसरी बड़ी-बड़ी योजनाओं में लगे हैं; ओ कलाकारो चलो, हम अपनी परिमित शक्ति से इस क्षेत्र में कुछ काम कर दिखायें।

आखिर यह क्षेत्र भी तो हमारा ही है। गुलाव की खेती के माली तो हमी है; फूलों के संसार के भौरे तो हमीं है। हम न करेंगे तो यह काम करेगा कौन ?

हमारी यह गुलाब की दुनिया—फूलों की दुनिया—रंगों की दुनिया—सुगन्धों की दुनिया—इतनी सुकुमार, इतनी नाजुक दुनिया है कि कहीं अर्थशास्त्रियों के हथौड़े और राजनीतिज्ञों के कुल्हाड़े उसका सर्वनाश न कर दें या प्रेमचन्द के शब्दों में—'रक्षा में हत्या' न हो जाय!

इसिलिए, हमें ही यह करना है ! उन्हें कुछ दूरदूर ही रखना है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

नई संस्कृति—नये समाज के लिए नई संस्कृति ! किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हम पुरानी संस्कृति के निन्दक या शत्रु है। पुरानी संस्कृति की सरजमीन ही पर तो नई संस्कृति की अट्टालिका खड़ी करनी है हमें !

पुरानी संस्कृति से हम प्रेरणा लेंगे, पाठ लेंगे। वह हमारी विरास्तत है, हम उसे क्यो छोड़ेंगे ?

किन्तु पुरानी संस्कृति नष्ट हो रही है; क्योकि उसमें सड़न आ गई है – घुन लगा हुआ है। इसलिए नई मंस्कृति की रूप-रेखा नई होगी ही; नये साधनों को अपनाने से भी हम न हिचकेंगे।

हमारा उद्देश्य होगा, जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्सगठित हो और वह सौन्दर्य एवं आनन्द को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके।

हाँ स्वतंत्रता, समता, मानवता ! नई संस्कृति के आधार तो यही हो सकते हैं !

किन्तु इनका अर्थ हम सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक अर्थों में नहीं लगाते। तीसरा शब्द मानवता हमारे उद्देश्य को स्पप्ट और पुष्ट कर देता है!

हम सारी दासताओं से—सारी विषमताओं से मानव को मुक्त कर उनके परस्पर के सम्बन्ध को विशुद्ध मानवता पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि तभी आदमी अपने जीवन में सौन्दर्य और आनन्द की उपलब्धि कर पायेगा।

सौन्दर्य और आनन्द! नई संस्कृति को इसी ओर चलना है, बढ़ना है!

आज के समाज में कुरूपता ही कुरूपता है, पीड़ाओं की विवि-धता है, बहुलता है। हम इसे सुन्दर बनायेंगे—हम इसे सुखी बनायेंगे।

लेखकों को, किवयों को, पत्रकारों को हम इकट्ठा करेंगे कि वे परस्पर विचार-विनिमय करके जनता के जीवन के अभावों और अभियोगों का सही चित्रण करें और साहित्य को उस पथ से ले चलें जिसके द्वारा जनता स्वतंत्र और पूर्ण जीवन का उपभोग कर सके।

इतना ही नहीं—जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं, उन्हें भी एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपनी कलाकृत्तियों में जनता की इच्छाओं और आकाँ-क्षाओं को प्रतिफल्ति होने दें और सामाजिक जीवन को सौन्दर्यमय बनाकर उसे आनन्द में परिपूरित करें।

इस तरह हम उन सभी कलाकारों का आह्वान कर रहे हैं जो अपनी लेखनी या कूची, वाणी या वाद्यों द्वारा समाज को 'सत्य' 'शिवं' 'सुन्दरम्' की ओर ले जाने में लगे हैं किन्तु एक व्यापक संगठन नहीं होने के कारण जिनकी साधनायें इच्छित फल नहीं दे पा रही हैं।

इनका संगठन करके हम शहरों और गाँवों में ऐसे सांस्कृतिक केन्द्र खोलना चाहते हैं जिनमें उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन हो सके और जहाँ से नई संस्कृति का सन्देश भिन्न-न्निन साधनों द्वारा हम देश के कोने-कोने में फैला सकें।



हम बार-बार जनता पर जोर दे रहे हैं—क्योंकि हमने देखा है और दुख के साथ अनुभव किया है कि आज की संस्कृति कुछ अभि-जात्य लोगों तक ही सीमित और परिमित है।

नया समाज जनता का समाज होगा; संस्कृति को भी जनता की संस्कृति होनी है।

नये समाज का भविष्य महान है; नई संस्कृति का भविष्य महान है।

अब तक की संस्कृति मानवता के सैकड़े एक का भी सही प्रति-निधित्व नहीं कर पाती थी। जो सौ में सौ का प्रतिनिधित्व करेगी, वह कितनी बड़ी चीज होगी – कल्पना कीजिए।

कितनी बड़ी चीज, कितनी रंग-विरंगी चीज !

सौ में सौ की इच्छा-आकाँक्षा, हर्ष-उल्लास, मिलन-विरह शौर्य-बिलदान, दया-कोध, पीर-रुदन का वह चित्रण और उनकी ही कलम या कूची, वाणी या वाद्य द्वारा।

सदियों से अवस्द्ध निर्झरणी जब एकाएक शैल श्रृंग से फूट पड़ेगी। युगों से पिजर-बद्ध विहगी जन वन-विटपी की फुनगी पर पर तोलते हुए कलरव कर उठेगी।

कल्पना कीजिए, खुश होइए और आइए हमारे इस सदुद्योग में हाथ बटाइये।



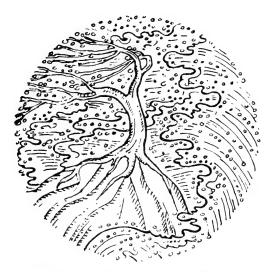

## कुछ क्रान्तिकारी विचार

## (बर्नार्ड सा के क्रान्तिकारियों के जेबीकोष से)

ऋान्तिकारी वह है जो तत्कालीन सामाजिक विधान को परि-त्याग कर नये की परीक्षा करना चाहता है।

जो जिन्दगी में खास महत्व प्राप्त करते हैं, वे सब के सब कान्तिकारी की हैसियत से जिन्दगी शुरू करते हैं। जो जितना महान होता है, वह ज्यो-ज्यों बूढा होता है, उतना ही कान्तिकारी होता जाता है; यद्यपि लोग उसे कट्टरपंथी समझने लगते है, क्योंकि सुधार के प्रचलित तरीक़ों पर से उसका विश्वास उठता जाता है।

जो आदमी तत्कालीन समाज के विधान को समझते हुए भी अपनी तीस साल की उम्र के अन्दर क्रान्तिकारी नहीं बना तो समझो वह पूरा आदमी नहीं है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जिसमें ताक़त है, वह करता है। जिसमे ताक़त नहीं, वह उप-देश देता है।

विद्वान आदर्मा उस आलसी का नाम है, जो अध्ययन के ज़िरये वक्त बरबाद करता है। उसके झूठे ज्ञान से बचो; उसके ज्ञान से अज्ञान अच्छा।

ज्ञान तक पहुँचने की एक सड़क है--सतत कार्य।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जो आदमी अपनी भाषा का मर्मज नही है; वह दूसरी भाषा सीख नहीं सकता।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जिस तरह मृत्यु की क्षितिपूर्ति नहीं की जा सकती, उसी तरह कैंद की भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती।

मुजरिम कानून के हाथों नहीं मरता है—वह आदमी ही के हाथों मारा जाता है।

फाँसी की तख्ते पर की गई हत्या सब हत्याओं से बुरी है; क्योंकि यह हत्या समाज की स्वीकृति से की जाती है!

जुर्म वह खुदरा माल है, जिसके थोक माल का नाम है कानून।

जब तक जेलखाना क़ायम है, तबतक यह सवाल फिजूल है कि हममें से कौन उसके सेलों में है।

ज़रूरत सिर्फ यह नहीं है कि हम फॉमी पाये हुए मुज़रिम को हटा दें। अब ज़रूरत यह है कि इस फॉमी पाये हुए समाज को ही हम हटा दें।

×

प्राउधों ने कहा था—धन चोरी का माल है। इस विषय पर इससे ज्यादा सही बात कभी नहीं कहीं गई।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

उस आदमी से डरो जिसका भगवान आसमान पर रहता है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पाप से बचने का नाम पुण्य नहीं है। पुण्य वह है जिसमें पाप की ओर प्रवृति नही जाय।

× × ×

जिन्दगी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कला का ही नाम किफायतशारी है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

बेवकूफ राष्ट्रों में प्रतिभाशील व्यक्ति देवता बना दिया जाता है—उसकी पूजा सब करते हैं; किन्तु उसके रास्ते पर कोई नही चलता।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

आनन्द और सौन्दर्य सहकारी पैदावार है।

खुशी और खूबसूरती सीधे बेवकूफी तक पहुँचाती है।

सुन्दरी नारी से आजीवन आनन्द पाने की कामना ठीक वैसी ही है, जैसा हमेशा मुँह में शराव भरे रखकर उसका मजा पाने की चेप्टा करना।

बड़ा-से-बड़ा आनन्द ज्यादा देर तक उपभोग किये जाने पर असहनीय पीड़ा पैदा करता है।

× × ×

जिसके दाँत में दर्द होता है, वह समझता है कि सभी अच्छे दाँतवाले सुखी है। ग़रीबी से परेशान आदमी धनियो के बारे में ठीक ऐसा ही सोचता है।

आदमी के पास उसकी जरूरत से ज्यादा जितनी ही चीजें इकट्ठी होती है, उतना ही वह चिन्ता से चूर होता जाता है।

कुरूप और दुःखी संसार में धनी आदमी सिर्फ भद्दापन और तकलीफ ही खरीद सकता है।

बदशकली और बदबख्ती से बचने के लिए धनी उन्हें और भी बढ़ा देता है। महलों की एक-एक गज रौनक झोपड़ियों की विभीषिका को बीघों में बढ़ा देती है।

× × ×

आज के जमाने में भलां आदमी वह है जो बिना उपजाये ही उपभोग करे।

आधुनिक भद्रता के मानी है परोपजीविता।

भले आदमी के लिए देश का दुरमन होना जरूरी है। लड़ाई में वह अपने देश की रक्षा के लिए नही लड़ता; बल्कि इसलिए लड़ता है कि कही उसके बदले कोई विदेशी उसके देश को नही लूटे। इन लड़ाकू लोगों को देशभक्त कहना वैसा ही है, जैसे हड्डी के लिए लड़नेवाले कुत्ते को पशुओं का हितैषी समझना।

यदि आप शिक्षा में, क़ानून में और शिकार में विश्वास करते हैं, तो सिर्फ थोड़ा धन मिल जाने से ही आप भले आदमी बन जायँगे।

#### × ×

आदमी अनुभव के अनुपात में नहीं, अनुभव ग्रहण करने के अनुपात में बुद्धिमान होता है।

सिर्फ अनुभव से ही बुद्धि आती, तो राजधानी की सड़कों के रोड़े सबसे जयादा बुद्धिमान होते।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

जवानी के सौ खून माफ हैं—लेकिन जवानी अपने को नहीं माफ करती। बुढ़ापा अपने को माफ कर देता है, लेकिन उसे माफ नहीं किया जाता।

जहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ अज्ञान विज्ञान का नाम पाता है।

स्वामित्व की उपार्जित भावना प्राकृतिक भावनाओं से ज्यादा मजबूत होती है।

उस आदमी से होशियार रहना, जो तुम्हारा घूँसे का जवाब नहीं देता। वह न तुम्हें क्षमा करता है और न तुम्हें यह मौक़ा देती है कि अपने को क्षमा कर लो।

दो भूखे आदमी एक भूखे आदमी से दुगुने भूखे नहीं हो सकते, लेकिन दो शैतान आदमी एक शैतान आदमी से दस गुना ज्यादा जह-रीले हो सकता है।

विनाश को तभी अपनाया जाता है, जब वह उन्नति का बुर्का पहन लेता है।

सामाजिक समस्याओं पर माथापच्ची करना फिजूल है—ग्रीबों की एक ही समस्या है, वह है ग़रीबी; धनियों की एक ही समस्या है, वह है बेकारी!

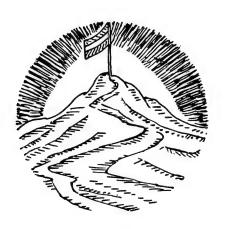



## रेलगाड़ी

## फर्स्ट क्लास

### (बाह्य)

स्प्रिगदार गद्दे—साफ-मुथरे। ऊपर बिजली के पंखे सायँ-सायँ कर रहे। रोशनी चमचमा रही।

एक बर्थ पर राजा साहब। सिर पर पगड़ी—सोलहबीं सदी के कट की। जवाहरात की कलँगी, एक बड़ा हीरा झलमल कर रहा। शरीर में अँगरखा—मुफेद, फेन की तरह। कन्धे पर, गले में, आस्तीन पर पक्का 'काम'। चूड़ीदार पाजामा। कामदार मखमली जूते।

दूसरे बर्थ पर सेकेटरी ! चुस्त-दुरुस्त नौजवान।

## (अन्तः)

लखनऊ! साली भागी जा रही है।

वह—कैसी आग-भभूका! कहीं ऐसी खूबसूरती होती है? लेकिन 'वह' तो 'उससे' भी अच्छी — कितनी मासूम? गाती भी है; गाना भी क्या बला है? तान, ताल — जहन्नुम में जायँ ये चोंचले। लेकिन नहीं, गाना अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब वह गाने लगती है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता, गाल गुलाब हो उठते हैं, गरदन लम्बी मुराहीदार हो जाती है और सीना....

'वह'—उसमें भी मजा है ! धन्य रे इन्सान, तूने भगवान को भी छकाया !

उँह...

यह फिजूल फिक। अभी मिल जायगा। सूद ज्यादा देने पड़ेंगे, पड़ें। लोग कहते हैं, मैंने रियासत बेच दी। साली यह होती है किस दिन के लिए, कोई बेवकूफों से पूछे तो ?

लाट साहब--इन्टरव्यू।

हा हा हा — अब तो सुराजियों का राज हुआ है। ये गाँधी टोपीवाले ! कल तक साले मारे-मारे फिरते थे, भीख माँगते थे, आज नवाब के नाती बने हैं ! नहीं, हम उनसे मिल नहीं सकते?। मिलना ? — उनसे ? अभी कितने दिन बीते, आये थे चन्दा माँगने ! कितनी देर धरनिया दिये रहे !

यह कौन स्टेशन है ? अरे, गाड़ी घीमी.....

## सेकेन्ड क्लास

## (वाह्य)

डब्बा फर्स्ट क्लास की ही तरह; किन्तु कुछ घटिया—सेकेन्ड क्लास है न।

सेठजी बैठे हैं। सिर पर मारवाड़ी पगड़ी। हाथ में एक अंगरेज़ी अखबार, मानो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे।

एक कोने में उनका सामान धरा। मोटे-मोटे होलडौल। बड़ी-बड़ी पेटियाँ। बेंत के बने फलों के टोकरे। एक सुराही, चाँदी का ग्लास जिसके सिर पर।

# उनके सामने के बर्थ पर एक सपत्नीक सज्जन। (अन्तः)

देशी कारबारों के लिए यह अच्छा दिन है। कम्पनी चलकर रहेगी। नभी चले, अपने को तो कभी घाटा नहीं। और, घाटा हुआ भी तो ? जिस तरह आया, उस तरह जायगा।

एक लड़ाई ठन जाय ? इच्छा होती है, हिटलर के पास कोई सौग़ात भेजूँ। लेकिन वह क्या करे बेचारा—दुनिया तो हिजडा हो गई, वह लड़े किससे ? अपने जानते उसने लड़ाई के लिए कुछ उठा रखा है ?

वाह री जर्मनो की वह लड़ाई—एक फूँक में पॅचकौड़ीमल से मैं सेठ करोड़ीमल बन गया !हे युद्ध के देवता, कहाँ छिपे हो, इस धराधाम पर अवतार लो, अपने भक्तो की रक्षा करो !

हाँ, यह पिछला कौन शहर था ? यहाँ कोई धर्मशाला है ? लेकिन यहाँ धर्मशाला बनना किस काम का ? यहाँ अपना रोजगार होता, तो गाहक जुटाने में मदद होती, जिधर निकलता, तारीफें होती।

ये भलेमानस—न्वयों बीवियों को साथ लिये फिरते हैं ? क्या यह अपने देश का धर्म है ? लेकिन, यह स्त्री है खूबसूरत ! बड़ी चोखीं ! एक मेरी भी सेठानी है !

लेकिन मेरी 'वह'—अप्सरायें तो देवताओं के घर में भी हैं! उसके नज़दीक यह चुड़ैल है! पर नही—इसमें भी कुछ है!

राम, राम। यह अधर्म हुआ ! मैंने उस दिन गीता देखी थी, गोरखपुर की टोका। भगवान ने कहा है—मानसिक पाप...

भगवान...हा हा...

गाड़ी धीमी क्यों ?--हाँ, यह कीन स्टेशन है ?

### इन्टर क्लास

(वाह्य)

वेंचो पर गद्दे—लेकिन, फटे, पुराने। पंखा नही-रोशनी के दो धीमे बल्ब !

एक बेंच पर दो, एक पर तीन सज्जन बैठे और एक पर अकेले एक सज्जन मुँह ढाँप कर सोये।

इधर-उधर की जगहें सामानो से ठसी !

## (अन्तः)

मुझे उठ वैठना चाहिए, यह कोई भलमनसाहत है कि किसी को बैठने की जगह न हो और मैं लेटा रहूँ!

किन्तु, क्या बैठ सकता हूँ मै ?

भलमनसाहत, तेरा बुरा हो !

ये साफ-सुथरे कपड़े, ये कटे-छंटे बाल, यह घुटा-घुटाया चेहरा, यह इन्टर का सफर! लोग समझते होगे, कितना मुखी हूँ मैं।

किन्तु, क्या यह सच है ?

इस हरे-भरे उद्यान के भीतर जो रेगिस्तान हाहाकार कर रहा है, कौन समझे, कौन जाने ?

हम कही के न रहे ? गराबी और अमीरी के बीच की अजीब हमारी है स्थिति। ग़रीब हमें बेगाना समझते हैं, अमीर हमसे घृणा करते हैं। हम समाज के त्रिशंकु है।

हम-मै क्यो 'हम' पर आ गया। हममें भी कोई सुर्खा हो सकता है। मै तो अपनो देखुँ, अपनी जानुँ।

वडी तास्या के बाद तो नौकरी मिली। नौकरी मिली, तो बला आई। परिवार की ओखे मुझपर, कुटुम्वियों की आँखे मुझपर। सब मुझे चूसना चाहते हैं। उधर आफिस में कितनी जोडी आँखें दिन-रात मुझपर गड़ी रहती है।

बीवी की झड़्य--बच्चो की चिल्ल-पों!

फिर भी चेहरे पर हॅसी रखनी ही है, भले आदमीपन के सभी तकाजे पूरे करने ही है।

बीवीं--वह बेचारी भी क्या जानती होगी, किसके पाले पडी ?

और, बच्चे जब बाबूजी कहकर गले से लिपट जाते हैं और पड़ोसियों के बच्चों के हाथ में देखी किसी चीज की माँग करते हैं, तब...उफ.....

नही-नही, अब मुँह ढॅका नही रह सकता—मेरा दम घुटा जा रहा है।

## थर्ड क्लास

#### (वाह्य)

चारों ओर काठ-काठ। काठ पर बैठे, काठ पर पैर लटकाये, सिर के ऊपर काठ – अगल-बगल काठ। काठ—ठेठ काठ।

भीड़-भड़क्का। कोई बैठा, कोई खड़ा। बिना टिकट का वह बेचारा वेंच के नीचे लेटाऔर एक 'बाबूसाहब' सामान रखने के ऊपर के लटकते छपरखट्ट पर नाक बजा रहे।

कही थूक, कही राख; कही पानी, कही जिलेबी का रस, कही मूँगफली के छिलके !

कोलाहल !

#### (अन्तः)

न-जाने वह कैसा देश होगा ?

सुना, दाल-भात तो दोनों वक्त भिल जाता है, मछली भी खूब मिलती है। किन्तु मलेरिया तुरत हो जाती है।

मलेरिया—–बाबा रे, वह तो जिन्दा भूत है। हड्डी-हड्डी हिला देती, कलेजे के कलेजे को भी कॅपा डालती है।

मैं किस फेर में पड़ गया ?

मिन्नू की बादी मैंने क्या की, आफत में फॅस गया। वह बीस रुपये का कर्जा--- जाने, किस-किस लोक में हमें घुमायेगा ?

सुना है, पैसे वहाँ तुरत मिलते है।

में तो मजबूत हूँ। खूब काम करूँगा। खूब पैसे मिलेंगे। उन पैसों में से कर्जे का रुपया अलग रख, वाक़ी में अपने लिए कोट बनाऊँगा, मिन्नू के लिए एक रेशमी कमीज, उसकी बीबी के लिए साड़ी लूँगा और मिन्नू की माँ—हाँ, उसके लिए भी कुछ लेना ही होगा।

हम सब जब ये कपड़ेलते पहनेंगे, तो पड़ोसी खूब सिहायेंगे !

सिहाया करें—इसके लिए लोग अपना शौक-मौज छोड़ दे ?

उस दिन मिश्रू की माँ मुझे कितना प्यार करेगी ?

मैं उस दिन उससे एक गंडा चुम्मा वसूल कहुँगा। क्यों न ?

वह—मेरे घर की लक्ष्मी !

किन्तु, आह ! अब कब उससे भेंट होगी ?

कब मिश्रू को गोद लूँगा ?

मेरी लक्ष्मी—मेरा मिश्रू !

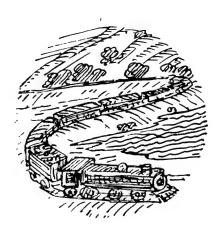

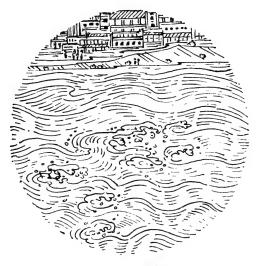

## जवानी

हिन्दी के एक पुराने कवि ने जवानी की उपमा चढ़ती हुई नदी से दी है।

कितनी उपयुक्त है यह उपमा

चढ़ती हुई नदी--

तीत्र प्रवाह—बड़ी-वड़ी नौकाओं को भी खतरे में डालनेवाला। जगह-जगह भीषण भँवर—जिनमें फँस कर बच निकलना मुश्किल ही नहीं, असम्भव। कीचड़ और खर-पात से गन्दा दीख पड़नेवाला पानी —किन्तु उसमें कितनी जीवनी शक्ति!

कगारे टूट-टूट कर गिर रहे हैं। बड़े-बड़े वृक्ष उखड़ कर अररा रहे हैं और तिनके की तरह वहे जा रहे हैं।

चढ़ती हुई नदी-मानो प्रकृति की खुली चुनौती !

लो, एक भीषण उफान आया। अब कगारे, किनारे कुछ दीख नहीं पड़ते। सहस्रमुखी हो नदी मानों संसार-विजय को निकली हो—

> करोड़ों कगारों को धड़धड़ गिराती, नावों व' गाँवों को सरसर बहाती, पलक में ही नालों व खालों को भरती, चलो है नदी, नायती मानो धरती!

, प्रकृति, सम्हलो ! — तुम्हारी ही एक बेटी आज चंडिका बन चुकी है। मनुष्यो, बची ! — प्रकृति की एक पुत्री तुम्हें बताने आई है कि तुम कितने तुच्छ हो !

बाढ ! बाढ !!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

आज मुकुमारी घर से दीये लेकर निकली है। आँचल की ओट में वे कैसे झिलमिल कर रहे हैं।

सुकुमारी दोये लेकर निकली है!

आज गंगा-मैया उसको कुटिया के निकट पहुँची है, दीपदान क्यों न दे?

घर-घर से सहस्रों दीव आ रहे हैं !

तिनके के छोटे-छोटे बेड़े—बेड़ों पर कच्ची मिट्टी के दीये। एक के बाद एक—वे छोड़े जा रहे हैं। प्रकाश की एक लम्बी लड़ी के ऐसे वे तीव्र प्रवाह में भॅसे जा रहे हैं!

कगारों को ढहानेवाला, बृक्षों को आमूल गिरानेवाला, नाश और महानाश का प्रत्यक्ष रूप—यह उद्दाम प्रवाह तिनके के तुच्छ बेड़े पर रखे कच्ची मिट्टी के इन क्षण-भंगुर दीपों को अपनी छाती पर रखे मानों दुलारा रहा है, नचा रहा है, खेला रहा है!

जहाँ तक देखो जगमग !

विनाश की मूर्त्त का यह अर्घ्यदान धन्य ! अर्घ्यदान की ज्योति से जगमगाते यह विनाश की मूर्त्ति धन्य !

झकझक---झलमल !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

यह दीपदान क्यों न हो ?

दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी सभ्यतायें हैं, सब निदयों के किनारे ही तो पनपीं, बढ़ीं, फूलीं, फलीं, फैली !

संसार के जितने बड़े नगर है, सब निदयों के किनारे ही वसे हैं।

कला, कविता—सब का चरम विकास तो स्रोतिस्विनी के पावन तट पर ही हुआ है ! वहीं स्रोतिस्विनी जो अपनी 'चढ़ती' में इतना भयंकर मालूम पड़ती थी।

विध्वंस से घवड़ा उठने वालो ! जरा निर्माण के इस पहलू को भी देखो !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तो, जवानी की उपमा चढ़ती हुई नदी से दी गई है।

जवानी--चढ़ती हुई नदी !

वहाँ जीवन--यहाँ जीवन ! जीवन में प्रवाह--दोनो ओर !

हहर-हहर कर बहने वाली नदी—हाहा-हूह में मचलने वाली जवानी !

कितने अरमानों के भॅवर है इसमें !

उच्छंखलता का कैसा नग्न नृत्य है यहाँ ?

मैं सीमाओं को तोड़्ँगी; बंधनों को काट्ँगी।

में संसार को छा लूँगी—उसपर अपना रंग चढ़ा कर छोड़्रँगी!

तुम्हारी हरी-भरी दुनिया डूबती है, डूबने दो; तुम्हारे शत-सहस्र वर्षों के परम्परा-वृक्ष उखड़ते हैं, उखड़ने दो!

अजी, संसार आपादमस्तक हरा-भरा हो, इसके लिए कुछ हरे पौदों को खाद बनाना ही होगा। यह ठूँठ रूख गिरेगा नहीं, तो नये विरवे पनपेंगे कैसे ! फिर नये भवन के लिए लकड़ियाँ भी कहाँ से आयँगी ?

× × ×

माँझी, अपनी नाव की खैर चाहते हो, तो हमारे प्रवाह का रुख समझो, सम्हलो ! नहीं तो तुम्हारी यह नाव डूवी !

बाढ्-बाढ् मत चिल्लाओ !

चतुर और दूरदर्शी किसान की तरह अपने खेतों की मेंड़ें मज-बूत करो। यदि एक फसल बर्बाद भी हूई, तो यह ऐसी खाद दे जायगी कि दूसरो फसल में निहाल हो जाओगे!

सुन्दरियों से कहो--हमें अर्ध्यदान दें !

ओ हमारे ताण्डव-नृत्य पर भय-चिकत होनेवाले क्षुद्र हृदय मानव जीवो ! हमीं शिव है, इसे क्यों भूलते हो ?

व्याघ्न का चालक, श्रृंगी का वादक, श्मशान का निवासी, उत्तुंग शिखर का प्रवासी वहीं वृषभ-वाहन, गणेश पिता, गौरी-पित अब-ढर दानी, शंकर, शिव भी है!

बोलो—शिवम् ! सत्यम्, ! सुन्दरम् !



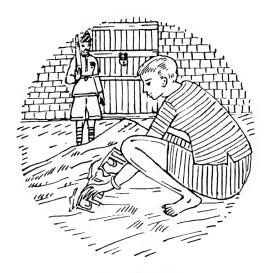

## कलाकार

्पटना जेल के मेल के निकट का वह वार्ड। आँगन में बड़ा पीपर्ल, का पेड़। पेड़ पर दो चार कीले ठुकी हुई। जिन्हें सेल से भी संतोष न हो, वे जरा अपनी हथकडियो को इन कीलो में लगाकर, ऊद्र्ध्ववाहु हो, झूले का मजा लें!

पानी का यह नल—नल के नीचे पवके गच का, ईट का बना विस्तृत 'टब' !

आँगन में वेले के कुछ पेड़—सूखे! हमने उनमें रस डालना गुरू किया। पहले पत्तियाँ निकलीं, फिर किलयाँ फूटी। पटना का 'मोतिया' एक नामी चीज है न ? जेल का वह हिस्सा गमगमा उठा। रात में जब हम वार्ड में बन्द होते, खिडिकयों की राह चैत की चाँदनी में इन मोतियों का चिटखना स्पष्ट सुनते!

जरा बाहर जाकर इस चाँदनी में, इन बेलों की क्यारियों में घूम पाता ? आह रे—'बेला फूले आधी रात, गजरा केकर गले डालूँ?' किन्तु, यहाँ तो गजरे पाने की कौन वात, देखने की इच्छा भी नहीं पूरी होती!

भोर होते-होते फूल भी गायब ! जो अपने कर्कश बूट-रव से रात में सोना हराम करते, उनके 'सुर्ती-सनित' पाकेटों में पड़ कर वे जेल के बाहर पहुँच चुके होते !

#### $\times$ $\times$ $\times$

किन्तु, मैं बहक गया ! जिस तरह वकील साहब बनने की आकांक्षा करता हुआ 'गान्ही बाबा का भोंटियर' बन गया था, जिस तरह सम्पादक बनने की इच्छा में हिन्दी-सम्पादन-संसार का पीर-बबर्ची-भिस्ती-खर यानी प्रूफ-रीडर, मैनेजर, कन्वासर, एडिटर आदि सब एक ही बार हो गया—उसी तरह आज भी बहक रहा हूँ।

#### $\times$ $\times$ $\times$

तो उस दिन एक छोटा-सा बच्चा लाया गया और उस मेल में रखा गया !

वच्चा छोटा-सा---और जेल नही, मेल में !!

एक दिन वह सेल के दरवाजे पर पलथी मारे बैठा था—बड़ी ही विचित्र उदासीन मुद्रा में। मैने उसे देख कर भी न देखा। अपने मोतिये में पानी डालने में लग गया कि वह दौड़कर मेरे निकट आया और खड़ा हो गया। कितना चपल ! उसकी आँखों से प्रतिभा टपक रही थी। मैं उससे कुछ पूछता ही कि वार्डर गरज उठा—'इससे मत बोलिये बाबू, साला गिरहकट्ट है; कई बार आ चुका।'

बच्चा बेशर्म-सा खिलखिला पड़ा ! बोला—'नहीं सुराजी बाबू, ये तुहमत लगाते हैं। में कब आया था यहाँ सिपाहीजी ? वह दूसरा होगा कोई साला; मुझे बेकसूर पकड़ा गया है।' फिर कानों में कुछ सट कर फुस-फुसाया—सुराजी वाबू, जुरा हलवा दीजियेगा ?'

मेरी उसकी दोस्ती हो गई।

वह सेल से छूटते ही मेरे पास दौड़ आता। हलवा लेकर खा लेता और गप्पें करने लगता। में जानना चाहता था कि वह कौन है, क्या करता था, जेल में क्यों लाया गया ? किन्तु वह तो प्रति-दिन बातें बदलता। इतना-सा छोटा बच्चा, इतनी शरारत कहाँ से आई इसमें ?

एक दिन, दुपहरिया में, पीपल के पेड़ के निकट बैठा वह खेल रहा था। खेलता क्या था, कुछ बनाने में मस्त था। मैं दबे पाँव गया। अरे, यह तो विचित्र.......

लाल मुर्खी, उजले चूने और हरी दूब के संयोग से, जमीन पर जैसे कारचोबी के काम कर दिये हों उसने ! और, उसके बीच में मुन्दर नागरी हरूफों में लिखा है—-पिअरिया !

'अरे, तू पढ़ा-लिखा भी है ?'

मुँह बना, सिर हिला, उसने हामी भरी !

'यह पिअरिया कौन है?'

अब उसकी आँखें सुर्ख थी। फिर छलछला उठी। अपने को जैसे वह रोक न सका हो, भूत-सा बकने लगा।

वह कहने को किसी भंगी का बेटा है। माँ हैजे में मर गई। बाप चोरी में पकड़ा गया, तब से न लौटा। पिअरिया उसी की बहिन है—उससे बड़ी। बहिन ने कोशिश की कि वह म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े। किन्तु फीस और किताबों का अभाव; उसपर आये दिन उपवास का निमंत्रण !

इतने में एक 'दोस्त' मिल गये—ठीक उस दिन जब कि कई शाम का भूखा वह स्टेशन पर मारा-मारा फिर रहा था।

'दोस्त' जो ने इसे 'जेब-कतरन-कला' मिखलाई।

कैसा मजा—चुपके-चुपके एक वच्चा टिकट कटाते समय आपके निकट आ खड़ा हुआ या रेल के डब्बे में बग़ल में आ वैठा। आप लापरवाह है, बच्चा अपनी घात में। टिकट की खिड़की से आपके हटते ही वह हट गया। क्या यों ही, नहीं जनाब, आपकी जेब सहित ! आप इधर कई स्टेशन जाने पर जब पान-सिगरेट के लिए पैसे निकालने लगे, घबराये, चिल्लाये। और वह 'दोस्त' के निकट पहुँचा, थैली उसे दी। माल उसने रख लिया। बच्चे को मिले—पूरी-जलेबी, पान सिगरेट, सिनेमा-थेटर ! कुछ पैसे बहिन के लिए भी!

जरा बाहर जाकर इस चाँदनी में, इन बेलों की क्यारियों में घूम पाता ? आह रे—'बेला फूले आधी रात, गजरा केकर गले डालूँ?' किन्तु, यहाँ तो गजरे पाने की कौन बात, देखने की इच्छा भी नहीं पूरी होती!

भोर होते-होते फूल भी गायब ! जो अपने कर्कश बूट-रव से रात में सोना हराम करते, उनके 'सुर्ती-सनित' पाकेटों में पड़ कर वे जेल के बाहर पहुँच चुके होते !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

किन्तु, मैं बहक गया ! जिस तरह वकील साहब बनने की आकांक्षा करता हुआ 'गान्ही बाबा का भोंटियर' बन गया था, जिस तरह सम्पादक बनने की इच्छा में हिन्दी-सम्पादन-संसार का पीर-बबर्ची-भिस्ती-खर यानी प्रूफ-रीडर, मैंनेजर, कन्वासर, एडिटर आदि सब एक ही बार हो गया—उसी तरह आज भी बहक रहा हूँ।

× × ×

तो उस दिन एक छोटा-सा बच्चा लाया गया और उस सेल में रखा गया !

बच्चा छोटा-सा---और जेल नही, मेल में !!

एक दिन वह सेल के दरवाजो पर पलथी मारे बैठा था—बड़ी ही विचित्र उदासीन मुद्रा में। मैंने उसे देख कर भी न देखा। अपने मोतिये में पानी डालने में लग गया कि वह दौड़कर मेरे निकट आया और खड़ा हो गया। कितना चपल ! उसकी आँखों से प्रतिभा टपक रही थी। में उससे कुछ पूछता ही कि वार्डर गरज उठा—'इससे मत बोलिये बाबू, साला गिरहकट्ट है; कई बार आ चुका।'

बच्चा बेशर्म-सा खिलखिला पड़ा ! बोला—'नहीं सुराजी बाबू, ये तुहमत लगाते हैं। में कब आया था यहाँ सिपाहीजी ? वह दूसरा होगा कोई साला; मुझे बेकसूर पकड़ा गया है।' फिर कानों में कुछ सट कर फुस-फुसाया—सुराजी बाबू, जरा हलवा दीजियेगा ?'

मेरी उसकी दोस्ती हो गई।

वह सेल से छूटते ही मेरे पास दौड़ आता। हलवा लेकर खा लेता और गप्पें करने लगता। मैं जानना चाहता था कि वह कौन है, क्या करता था, जेल में क्यों लाया गया ? किन्तु वह तो प्रति-दिन बातें बदलता। इतना-सा छोटा बच्चा, इतनी शरारत कहाँ से आई इसमें ?

एक दिन, दुपहरिया में, पीपल के पेड़ के निकट बैठा वह खेल रहा था। खेलता क्या था, कुछ बनाने में मस्त था। मैं दबे पाँव गया। अरे, यह तो विचित्र.......

लाल सुर्खी, उजले चूने और हरी दूब के संयोग से, जमीन पर जैसे कारचोबी के काम कर दिये हों उसने ! और, उसके बीच में सुन्दर नागरी हरूफों में लिखा है—पिअरिया !

'अरे, तू पढ़ा-लिखा भी है ?'

मुँह बना, सिर हिला, उसने हामी भरी !

'यह पिअरिया कौन है?'

अब उसकी आँखें सुर्ख थीं। फिर छलछला उठीं। अपने को जैसे वह रोक न सका हो, भूत-सा बकने लगा।

वह कहने को किसी भंगो का वेटा है। माँ हैजे में मर गई। बाप चोरी में पकड़ा गया, तब से न लौटा। पिअरिया उसी की बहिन है—उससे बड़ी। बहिन ने कोशिश की कि वह म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े। किन्तु फीस और किताबों का अभाव; उसपर आये दिन उपवास का निमंत्रण !

इतने में एक 'दोस्त' मिल गये—ठीक उस दिन जब कि कई शाम का भूखा वह स्टेशन पर मारा-मारा फिर रहा था।

'दोस्त' जो ने इसे 'जेब-कतरन-कला' सिखलाई।

कैसा मजा—चुपके-चुपके एक वच्चा टिकट कटाते समय आपके निकट आ खड़ा हुआ या रेल के डब्बे में बग़ल में आ बैठा। आप लापरवाह हैं, बच्चा अपनी घात में। टिकट की खिड़की से आपके हटते ही वह हट गया। क्या यों ही, नहीं जनाब, आपकी जेब सहित ! आप इधर कई स्टेशन जाने पर जब पान-सिगरेट के लिए पैसे निकालने लगे, घबराये, चिल्लाये। और वह 'दोस्त' के निकट पहुँचा, थैली उसे दी। माल उसने रख लिया। बच्चे को मिले—पूरी-जलेबी, पान सिगरेट, सिनेमा-थेटर ! कुछ पैसे बहिन के लिए भी!

लड़का चालाक—में कहूँ प्रतिभाशील ! मेहनत करूँ में, पैसे पायें 'दोस्त', यह क्यों ? 'दोस्त' कहते—अरे, दारोगाजी को भी हिस्सा देना होता है न ? झगड़ा हुआ—बच्चे ने स्वतंत्र पेशा अख्तियार किया; किन्तु उसी दिन पकड़ लिया गया। बच्चा कह रहा था मुझसे—'साले 'द्वोस्त' ने पुलिस से मिल कर पकड़वाया है बाबू! अच्छा बच्चू को में फँसाऊँगा।'

मुश्किल से ११-१२ वर्ष का वच्चा है। इतनी अक्ल ! फिर उसकी यह कारीगरी ! मेरी आँखों में मुर्खी-चूने से बने कारचोबी के काम चमचमा उठे।

'अरे, तुझे तो आर्ट-स्कूल में पढ़ना चाहिए!' मैंने कहा—–'इन शैतानियों को छोड़ बाहर जाकर पढ़ना-लिखना शुरू करना।'

वह हैंसा ! फिर बोला—'विहन भी पढ़ने को ही कहती थी सुराजी बाबू ! किन्तु, क्या किया जाय, आप ही किहए ? फीस तो माफ है। किताबें तो चाहिए ही ; फिर पेट भरने पर ही तो अक्षर सूझते हैं।' वह संजीदा-सा होकर बोला—'पढ़ना-लिखना तो बड़े लोगों का काम है, बाबू।'

'और तुम्हारा काम है जेल जाना ?'

"जेल भी कोई बुरी चीज़ नहीं—खाने को ठीक समय पर मिल जाता है।...लेकिन बहिन की याद आती है......!'

उसकी आँखें फिर उमँड़ आई !

× × ×

में कभी सुर्खी, चूना, दूब से बने उस चित्रकारी की ओर देखता, कभी उसके मुँह की ओर ! मेरे दिमाग़ में हाहाकार मचा था !

और उस हाहाकार को द्विगुण कर दिया एक और घटना ने।

× × ×

जेल से छूट कर गंगाशरण की माँ को प्रणाम कर आना जरूरी ही था।

गंगा के गाँव में एक छोटा-सा जंगल है—जंगल का 'पाकेट एडीशन' कहिए। हमलोग वहीं बैठे थे। माघ बीत रहा था। फगुनहट सबके दिमाग़ में गरमी भर रही थी। वृक्षों पर बैठी बुलबुल इतने जोर से चहक रही थी मानों भंग पी ली हो। कुछ और चिड़ियों के स्वर की सवारी पर चढ़ जब-तब कोयल की कूक भी सुनाई पड़ती थी। ईरान और हिन्दुस्तान का यह सांस्कृतिक सम्मिलन था!

कि इतने ही में-

'छोटे-मोटे सैयां हो।'

जंगल की एक ओर से आवाज आई। स्वर में इतना सुरीलापन था कि समूचा जंगल गूँज-सा उठा। श्यामनन्दन बाबा ने कहा— 'वह आ गया! लकड़ी तोड़ने आया होगा; मैं बुला लाता हूँ, सुनो उसका गाना!'

दौड़े गये वह और एक छोटे-से बच्चे को कंधे पर टाँगे ले आये। बाबा ठहरे—हमलोगों के सार्वजनिक बाबा। बच्चे के हाथ में अब भी एक सूखी टहनी थी।

उसे बीच में बैठाया गया। वह गाने लगा। गाने निस्सन्देह ही ग्रामीण रुचि के पोषक थे, किन्तु उसका गाना !

स्वरों का चढ़ाव-उतार, आवाज का कम्पन और दर्द, कंठ का वह सुरीलापन—एक समाँ-सा बॅध गया। मालूम होता था, संगीत सपक्ष होकर वहाँ चारों ओर उड़ रहा हो। थोड़ी देर के लिए मालूम हुआ जैसे बुलबुल चुप हो गई हो, कोयल शरमा गई हो, दूसरी चिड़ियाँ आश्चर्य-चिकत हो रही हों।

'बाबा, यह है कौन ?'

'अरे, यह है, सो है। क्या पूछो हो, लड़के?'

मालूम हुआ, एक अनाथ बच्चा है—हाँ, माँ बची है। किन्तु, माँ के रहते भी तो अनाथ ही है। पिता इसके नामी गवैया थे। पैसे भी कमाये, किन्तु खर्राच—कफ़न के लिए भी छोड़ कर नहीं मरे। बड़ी मुक्किल से दिन कटते हैं—यह बच्चा जब-तब जलावन तोड़ने इस जंगल में आता है।

'क्यों न इसे उच्च संगीत की शिक्षा दी जाय, गंगा ?'

'क्यों न हमें स्वराज्य मिल जाय, हज्रत!'

'जरा जमीन पर पैर रख के बितआइए, बेनीपुरीजी !'-यह रामचन्द्र ने कहा!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

कला और कलाकार की जब चर्चा सुनता हूँ, दोनों बच्चे आँखों के निकट घूमने लगते हैं।

एक जेल की हवा खा रहा था—दूसरा लकड़ियाँ तोड़ रहा था। हमारे रविवर्मा, हमारे तानसेन जेलों में सड़ते हैं, इधन के गट्ठर ढोते हैं।

और, उसी समय अपने दो मित्र-तनयों की याद आती है। एक ७५) महीने खर्च कर शांति-निकेतन में फ़कत लकीरें खींचा करते हैं, दूसरे ५०) मासिक एक संगीतज्ञ पर खर्च कर जब-तब भोर की मेरी अनमोल नींद हराम करते हैं।

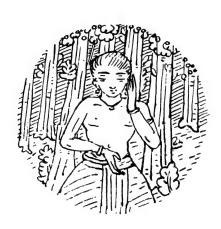

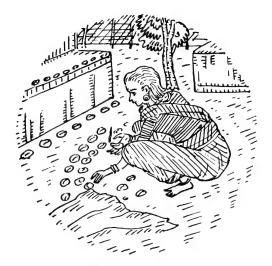

# दीप-दान

एक

'बिटिया, यह क्या कर रही है ?'

वह गीली मिट्टी और पतली अँगुलियों के संयोग से छोटे-छोटे दीपों की रचना कर रही थी। अपने काम को जारी रखती, मेरी ओर मुँड़ कर मुस्काराती हुई बोली—

दीये बना रही हूँ; आज दिवाली है न ?

'हाँ, आज अमावस्या है। कहाँ वह घन-अंजन अन्धकार और कहाँ मिट्टी के ये छोटे दीये !'

किन्तु शायद दुस्साहसिकता पर ही तो संसार क़ायम है।

लोग कहते हैं, यह लक्ष्मी की तिथि है। में कहता हूँ, यह शक्ति की तिथि है—वैसी शक्ति, जो प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने की हिम्मत रख़ती है।

प्रकृति कहती है—आज अन्धकार रहेगा, मेरा यही आदेश है, मेरा यही नियम है।

मनुष्य की अर्न्ताहत शक्ति गरज उठती है—नही, आज यहाँ उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, मेरा यही प्रयत्न है। तेईस अमावस्या तेरी, एक अमावस्या मेरी।

युग-युग से प्रकृति और मनुष्य का यह संग्राम जारी है। अभी तक किसीने हार नहीं मानी।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

बहनें दीप जला रही है—या दीपों की माला से घर-आँगन जगमगा रही हैं। जगमगा रही है और गुन-गुनाकर कुछ गा रही हैं।

भाई खर-पात के मशाल बना, हमजोलियों की टोलियाँ बाँध, गाँव के बाहर खेत और सरेह में हाहा-हृह मचा रहे है।

घर-बाहर गाँव-सरेह सबमें उजाला है।

अन्धकार का राज्य तभी दूर होगा, जब घर में बहनें और बाहर भाई—दोनों तुल पड़ें। घर में बहनें दीप सजा रही हों, बाहर भाई मशालें लिये दौड़ रहे हों। बहनें गुनगुना रही हों, भाई हाहा-हूहू कर रहे हों।

 ×
 प्रे दीपक, ये पतंगे!
 एक हँस रहा है, दूसरा जल रहा है।
 हम बैठे कवितायें बनाते हैं।
 शायद दुनिया इसीका नाम है।
 कोई हँसे, कोई जले, कोई इन दोनों का आनन्द ले!

imes imes imes imes आज लक्ष्मी आने वाली है।

क्या लक्ष्मी का प्रवेश अन्धकारमयी तिथि में ही हुआ करता है ? क्या लक्ष्मी को अन्धकार से प्रेम है ?

उल्लू पर जो सवार है, उसके लिए कुहू-निशा से बढ़कर कौन तिथि हो सकती है ?

imes imes imes imes स्नेह में तूल न दो—लोगोंको कहते मुना है।

'स्नेह' और 'तूल' के संयोग से ही दीपावली भचती है—अपनी आँखों देखा है।

कान का विश्वास करें या आँख का ?

शायद सत्य इन दोनों से परे है।

ु उनके घर में शायद आज घी के चिराग जल रहे हैं!

इस घो के लिए कितने मूक प्राणियों ने अपने खून को दूध के रूप में परिणत किया होगा; कितने बछवों के मुँह का आहार छिन गया होगा; कितनी कोमलांगियों के हाथ मथानी के चक्कर में घिस गये होंगे !

अफसोस, यदि वे इन बातों को सोच सकते–समझ सकते !

दो

बाहर चकमक-झकमक, भीतर अंजनोपम अन्धकार ! दरवाजे पर केले के खम्भों की हरीतिमा, आँगन में सड़ी हुई मोरियों की गंध ! कही मिठाइयों की लूट; कही टुकड़ों पर क्षुधित दृष्टि ! कही चौसर की बाजो; कहीं जीवन का दिवाला ! हम आज इसे ही दिवालो कहते हैं न ?

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$  माँ आज अपने घर दीये नहीं जलेंगे ?'

माँ चौंकी ! चिकनी मिट्टी सानी ! दीये गढे। अंचल से चीथड़े फाड़ कर बत्ती बनाई।

किन्तु तेल?

माँ की आँखें छलछला उठीं—वरस पड़ी। सामने पड़े दीये उससे भर चले। फिर गिली मिट्टी के इन स्नेह-पात्रों को मिट्टी के रूप में परिणत होते कितनी देर लगती?

बच्चा मां का मुँह देख रहा है।

किन्तु माँ?

× × ×

जिस दिन हमने दिवाली का पर्व मनाना प्रारम्भ किया, उसी दिन हमारे घर में 'दिवाला' नामक शिशु का जन्म हुआ !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

लक्ष्मी जब पूजन और प्रदर्शन की चीज बन जाय, उपभोग और उपयोग की चीज नहीं रहे, समझिए, उसी दिन वह 'काली' बन गई? तब वह रक्त पीती है—मानव रक्त!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

बाँस की कोपलों पर लिपटे सूखे छिलकों को कमाँची में गाँथ-गुँथ कर लुकाठी बनाये गाँव की सड़कों पर अग्नि-लीला दिखाने वाले नटराजो ! देखो, कबीर बाबा तुम्हें एक दोहा सुना रहे हैं; क्योंकि वह भी तुम्हारे-से ही खिलाड़ी हैं—भले ही वह बूढ़े हों।

वह क्या कह रहे हैं, सुनो-

'कबिरा खड़ा बजार में लिये लकाठी हाथ,

जो घर फूँके आपना, चले हमारे साथ।

जाओगे उनके साथ, प्रकाश-पुंज को खेलवाड़ समझनेवाले ओ नटराजो !

x x x

दिवाली की रात के आखिरी प्रहर में हमारी बूढ़ी मातायें उठीं और सूप को सनई की डंटल से पीट-पीट कर हमारे घर से दिरद्रता को भगाने का मन्त्रोच्चार करने लगीं।

भला, इतने पर भी हमारे घर में दरिद्रता क्यों रह पाती ? वह भागी, किन्तु.......

वह भागी, किन्तु हमारे खेतों और खिलहानों में ही उसने अपने अचल आसन जमा दिये। भला उसके लिए भी तो कहीं जगह चाहिए ही ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

महलों पर शत-सहस्र दीप-मालिकायें देख, वह बोल उठे—वाह ! किन्तु मैंने ज्यों ही उस ओर नजर की, मेरी आँखें झिप गईं। मेरी पगली पुतलियों ने कुछ विचित्र ही दृश्य देखा—

मनुष्य की कलेजी को काट-कूटकर दीये बनाये गये हैं; उसमें उनका हृदय-रक्त भर दिया गया है, उनके अरमानों की बत्ती बनाई गई है, जो बिना दियासलाई छुलाये ही निर्धूम जल रही है!

X

अभागे, यह नन्दा दोपक सजाना तुझे क्या भाया ?
जिसके वाहनों ने तेरी यह दुर्गत की, उसीकी अभ्यर्थना!
यदि प्रकाश हो चाहता है, तो इस झोपड़ी में ही चिनगारी छुला देख।

दो घड़ी की कैसी जगमगाहट रहेगी ! और, यदि कहीं इसकी लपटें महलों की ओर भी बढ़ सकीं ......

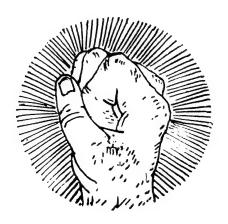

# चिता के फूल

## **रामू और राघो** ऐसे

पटना-कैम्प-जेल

के

अनेक साथियों

को

जिनके बलिदान

और

त्याग

से

देश आजाद हुआ !

### ये फूल !

काश, ये फूल होते ! हमारे पूर्वज कैसे तत्त्वज्ञ थे, जिन्होंने चिता-भस्म में चमकती हिंडुडयों को फूल का आस्पद दिया । मृत्यु और संहार की विभीषिका को ढँकने की यह चेष्टा धन्य है !

अपनी इन सात कहानियों में देश और समाज की विषम स्थिति से उत्पन्न मृत्यु और संहार की विभीषिकाओं को ही मैने कलात्मक रूप देने की चेष्टा की है। किन्तु इनमें ढँकने की कोशिश कहीं नहीं की गई है, बल्कि उभारने का ही प्रयास है। हम इन विभीषिकाओं को देखें, समझें और अपने समाज को ऐसा नया रूप देने की चेष्टा करें, जिसमें हमें ऐसे दृश्य न देखने पड़ें।

मेरी कहानियों का यह पहला संग्रह है। बहुत दिनों तक ये फूल इधर-उधर बिखरे पड़े थे—धन्यवाद है उन मित्रों को, जिनके बार-बार के आग्रह ने इन्हें संग्रहीत होने और प्रकाश में आने को बाध्य किया।

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

# चिता

के

# फूल

(१)

दोपहर से ही खेतों और मेड़ों से एक-एक तिनका इकट्ठा करता हुआ शाम को रामू घास के एक वड़े गट्ठर के साथ घर पहुँचा। गट्ठर पटक आँगन में घुसा। माँ ने मकई की चबेनी तैयार कर रखी थी। हरी मिर्च और नमक के साथ जल्द-जल्द उसने दस-पाँच फॅक्के मुँह में रखे और लोटा-भर पानी छाक लिया। फिर दरवाजे पर आ घास की कुट्टी काटी, उसमें थोड़ा रबिया भूसा मिलाया। खूँटे से बँधी, ब्याई भैस चुकर रही थी। छींटी-भर उसके निकट रखकर वह चला बुझावन दादा के दरवाजे।

क्योंकि आज शुक्रवार है न? आज ही तो बुझावन दादा के पास अखबार पहुँचता है, क्योंकि डाक-पिउन का बीट आज ही का है। रामू ने पढ़ा-लिखा बहुत ही कम; किसी तरह टो-टाकर काम चला लेता है। माँ-बाप का एकलौता ठहरा। बाप ने स्कूल में पढ़ने को ज़रूर भेजा, किन्तु एक तो माहवारी फ़ीस और साप्ताहिक 'सीधे' की ज़बरदस्त माँग, दूसरे, अकेले बाप से खेती-गृहस्थी सँभलती न थी, अतः वह अधिक दिनों तक स्कूल में नहीं रह सका। किंतु देश और संसार की खबर जानने का उसे बड़ा शौक है। हर शुक्रवार को, जब अखबार आता, रामू बुझावन दादा के नज़दीक ज़रूर जाता और उनसे देश का हाल-चाल जानता। बुझावन दादा भी अपने इस किशोर श्रोता को बहुत मानते, क्योंकि देहात में अखबार की खबरें जानने के लिए उत्सुक लोगों

की संख्या ही कितनी होती है ?

जाड़ा शुरू हो रहा था। बुझावन दादा के दरवाजे पर एक अच्छी-सी धूनी जल रहीं थी। लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो रहे थे। बुझावन दादा भी वहीं बैठे थे। रामू ने वहाँ पहुँचकर छूटते हो पूछा—"दादा, अखबार का हाल कहिए न। गाँधी बाबा का जहाज बम्बई पहुँचा या नहीं?"

"हाँ-हाँ, उसी जहाज पर गाँधीं बाबा रामू के लिए स्वराज्य ला रहे हैं। क्यों रामू, स्वराज्य में से थोड़ा हमें भी दोगे?".— धूनी तापनेवालों में एक ने व्यंग्य से कहा और ठठाकर हॅस पड़ा। रामू इस हँसी पर उबल पड़ा, और वह अपनी जाबान का चरखा चालू ही करनेवाला था कि बुझादन दादा, एक तो विवाद शांत करने के लिए, दूसरे, उस दिन खबर भी ऐसी न थी कि ज्यादा समय तक जाब्त रखी जा सके, कह उठे—''अरे, बड़ा अंधेर हो गया, रामू! जवाहरलालजी गिरफ्तार हो गये, और गाँधीजी भी हो ही चुके होंगे!"

"क्या ? जवाहरलालजी गिरफ्तार ? गाँघीजी भी ? कहाँ, क्यों--यह क्या ?" आदि कितने ही प्रश्न दनादन किये जाने लगे । बुझावन दादा सबको समझाने लगे—किस तरह गाँघी जी ने राउँड-टेब्ल-कॉन्फेंस में पूर्ण स्वराज्य का दावा रखा; किस तरह उनकी बातों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। किस तरह उसके अंदर यहाँ, अपने देश में, युक्त प्रांत के किसानों ने सस्ती की वजह से अपनी मालगुजारी कम करने की बात पेश की; किस तरह उनकी माँग ठुकरा दी गई; किस तरह उन लोगोंने कर-बंदी शुरू की, तो उनका नेतृत्व करने के कारण पं० जवाहरलालजी को गिरफ्तार किया गया है। फिर बुझावन दादा ने बताया—जिस समय जवाहरलालजी गिरफ्तार किये गये, लगभग उसी समय, सीमाप्रांत में किस तरह 'लाल कमीज'-दल के संगठन के लिए स्तान अब्दुलगुपफ़ारस्ताँ भी सपरिवार निर्वासित किये गये। अब गाँधीजी के लौटने पर बंबई में कांग्रेस-कार्य-सिमिति बैठी है और वायसराय से हात-किताबत चल रही है। आज के अहाबार में इतनी ही खबर है, किन्तु उसमें लिखा है कि गाँधीजी का गिरफ़्तार होना भी निश्चित जान पड़ता है; क्योंकि सरकार पहले से ही तैयार बैठी है और नये वायसराय का दावा है कि वह एक महीने के अन्दर ही इस आंदोलन को दबा लेंगे।

लोगोंने यह समाचार बड़ी उत्सुकता से सुना। फिर बहस-मुबाहसा प्रारंभ हुआ। किसीने कहा—भविष्य-पुराण में लिखा है, अँग्रेजों का सात 'टोपियों' तक राज्य रहेगा, अभी तो तीन ही हुई हैं, स्वराज्य कैसे हो? किसीने कहा—"विना युद्धेन केशव!"—कहीं बिना लड़ाई के राज्य मिलता है? किसीने कहा—देशी राजे गाँधीजी को मदद दें, तो आज स्वराज्य हो जाय। फिर किसीने प्रहलाद की उपमा देकर, तो किसीने "रावण रथी, बिरथ रघुबीरा" की चौपाइयाँ पढ़कर यह सिद्ध किया कि गाँधीजी जारूर जीतेंगे, स्वराज्य जारूर होगा। किन्तु रामू चुपचाप सब सुनता रहा। यही नहीं, बहस-मुबाहसे के शोर-गुल के बाद लोगों ने पाया कि रामू वहाँसे खिसक चुका था।

ठीक ही रामू वहाँसे खिसक चुका था। यह समाचार ही उसके लिए दु:खदायी था। फिर, इस बहस-मुबाहसे ने तो उसके हृदय को छलनी कर दिया। वह ज्यादा पढा-लिखा नहीं था, किन्तू बुझावन दादा की संगति और टो-टाकर अख़बार पढ़ने के कारण अपने देश से, अपनी मातृभूमि से, उसे ममत्व हो चला था । स्वराज्य में सोने-चाँदी की वर्षा होगो, या भाई का गला भाई काटेंगे--इस बात पर उसने कभी ग़ौर नहीं किया था। किन्तु वह इतना ज़रूर जानता था कि दुनिया में केवल एक उसीका देश है, जो गुलामी का तौक पहने हुए है। यह अवस्था उसके लिए असह्य थी । जब गाँधी-इरविन-सुलह हुई, और गाँधीजी राउँड-टेबुल-कॉन्फ्रेस में गये, तो उसने समझा—गुलामी की जंजीर कटेगी तो नहीं, कुछ ढीली ज़रूर होगी; किन्तु इस खबर ने उसकी इस आशा पर भी पानी फोर दिया। सबसे ज्यादा उसे खटका नये वायसराय का यह दम्भ कि एक महीने के अंदर ही वह इस आंदोलन को दबा दे सकेंगे। वह चुपचाप घर आया। भैंस दुहने बैठा—कहा नहीं जा सकता, दूध की कितनी थार झबई में पड़ी और कितनी ज़मीन पर। उस दूध की मीठी धार में उसकी आँखों की नमकीन धारा की दो-एक बूंदें पड़ीं या नहीं—यह भी किसे मालूम ? भोजन करने के बाद वह चुपचाप सोने गया। दूसरे दिन उसकी माँ उसकी लाल आँखें देख चौंक पड़ी। उसने समझा, उसकी तबीयत खराब है—शरीर छुआ, ज्वर तो नहीं था। किन्तु, वह बेचारी क्या जानती थी कि एक ज्वर ऐसा भी होता है, जो शरीर को ठंडा रखता है, परंतु हृदय को जलाता है।

दिन-भर रामू ने अपने दैनिक कर्म भलीभाँति संपन्न करने की चेष्टा की, किन्तु किसी काम में भी उसका मन नहीं लगा। यों ही दो-तीन दिन और बीते। वह मशीन-सा सब काम करता रहा। धीरे-धीरे खबर मिल गई कि गाँधीजी एवं देश के अन्य सभी नेता एक-एक कर गिरफ़्तार कर लिये गये—कांग्रेस-कमीटियाँ गैर-क़ानूनी करार दे दी गई—चारों ओर गिफ़्तारी, ज़ब्ती आदि की धूम है। ऐसी हर खबर पर रामू की आत्मा जोर से उससे पूछती—"रामू, यह क्या हो रहा है? तुम्हारा भी कोई कर्त्तव्य इस समय है कि नहीं? उसकी व्याकुलता दिन-दिन भीषण रूप धारण करती जाती।

एक दिन बड़े तड़के रामू घर से निकृल पड़ा । उसका कोमल मन इतना हृदय-मंथन बरदाश्त नहीं कर सकता था ।

#### ( ? )

घर से चलकर रामू शहर में आया। उसे मालूम था कि कांग्रेस का जिला-ऑफ़िस शहर में है। किन्तु कांग्रेस तो ग़ैर-क़ानूनी घोषित हो चुकी थी, वह किससे पूछे कि कांग्रेस का ऑफ़िस कहाँ है? शहर में आने पर यह भी पता चला कि जहाँ पहले कांग्रेस का ऑफ़िस था, वहाँ अब पुलिसवालों ने अपना डेरा डाल रखा है—जहाँ तिरंगा झंडा लहराताथा, वहाँ यूनियन जैक उड़ रहा है।

रामू असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसने अकस्मात् देखा, उसीकी उम्म के पाँच-छः किशोर झंडे लिये, गीत गाते, आगे बढ़े आ रहे हैं। कांग्रेस तो ग़ैर-क़ानूनी है, फिर ये नौजवान कहाँसे निकल पड़े ? झंडे कहाँसे मिले इन्हें ? वे बढ़ते जा रहे थे। रामू उन्हें देखकर मन-ही-मन अनेक तर्क-वितर्क करता उसी ओर आगे खिसक रहा था कि उसने देखा, कुछ पुलिस के जवान दौड़ते हुए उन किशोरों के निकट जा पहुँचे। जाते ही उन्होंने झंडे छीनना शुरू किया। कुछ खींच-तान हुई, पर किशोरों के मुकुमार हाथ पुलिस के इस्पाती हाथों से कब जीत सकते थे ? झंडे छीन लिये गये और उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस थाने की ओर बढ़ी। वे अब भी जय-जयकार कर रहे और गीत गा रहे थे। उनके पीछे एक छोटी-सी भीड़ भी जमा हो गई थी।

भीड़ और गिरफ्तार लोगोंके साथ पुलिस कुछ दूर चली

कि पीछे से सुनाई पड़ा—"महात्मा गाँधी की जय !" सबका ध्यान आकृष्ट हुआ। लोगोंने देखा, एक किशोर-वयस्क बालक हाथ में झंडा लिये जय-जयकार कर रहा है। पुलिस में से एक जवान दौड़ा हुआ उसके निकट पहुँचा, और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। यह कौन था? यह था रामू। पुलिस और स्वयंमेवकों में झंडों को लेकर जब छीना-झपटी हो रही थी, एक झंडा उछलकर अलग जा गिरा था। रामू ने उसे छिपाकर रख लिया था, और ज्यों ही वे लोग बढ़े, वह झंडे को उड़ाते हुए जय-जयकार करने लगा। उसने सोचा, कांग्रेस के ऑफ़िस की तलाश कहाँ तक की जाय, उसे पता भी चले या नहीं? क्यों न इन्ही लोगों- के साथ हो ले? जेल होगी? तो, इसीलिए तो वह आया है। इनसे जान-पहचान हो जाने पर पीछे काम करने में भी सहलियत होगी।

रामू उन साथियों के साथ थाने पर लाया गया। उसने सोचा, रात में उसे थाने में रहना पड़ेगा, कल मजिस्ट्रेट के सामने वह पेश किया जायगा, जब कि उसे सजा मिलेगी । किन्तु, यहाँ उसने विचित्र ही हालत देखी। कुछ पुलिस के अफ़सरों ने सारे क़ानुन को अपने हाथों में कर लिया है। वे इस आंदोलन को दबाने के लिए जुल्म और ज़्यादती की हद कर रहे हैं। राम् अभी कच्चा सोना था, किन्तु पहली बार ही उसे खरी कसौटी पर चढ़ना पड़ा । थाने के पुलिस-अफ़सर ने इन सात सुकुमार बच्चों की सब प्रकार परीक्षायें लीं—थप्पड़, बेंत, ठोकर, कान पकड़कर उठना-बैठना, दीवार में नाक रगड़ना, कहाँ तक गिनाया जाय ? किन्तु वाह रे रामू ! उसने एक बार भी आह न की, वरन् साथियों को भी ढाढ़स दिलाता रहा। इस अपराध के चलते तो उमे और भी सजा भुगतनी पड़ी, किन्तु वह डटा रहा--डटा रहा। पीछे इन सातों को स्टेशन ले जाया गया। कहा गया--तुम पटना-कैंप-जेल में भेजे जाओगे । किन्तु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर, जब गाड़ी खुलने को हुई, साथ के सिपाही वहाँसे चलते वने। कड़ाके के जाड़े में, ठिठुरते हुए, सातों बच्चे दूसरे स्टेशन पर उतरे, तो उनकी दुर्दशा का क्या पूछना ? उनका क्षत-विक्षत शरीर देखकर स्टेशन-मास्टर को भी दया आ गई । उनकी वह रात उस दयालु स्टेशन-मास्टर की ही शरण में कटी, और भोर ही, छः मील पैदल चलकर ये कांग्रेस-शिविर में आ पहुँचे—वह गप्त शिविर, जिसकी खबर सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही रहती थी।

कांग्रेस-शिविर में पहुँचकर रामू को सबसे प्रसन्नता यह देखकर हुई कि गैर-कानूनी करार दिये जाने पर भी कांग्रेस के कामों की श्रृंखला पूरी तरह अक्षुण्ण है। देहातों से लोग लगातार आते-जाते हैं। थाने-थाने में कांग्रेस के कार्य-क्रमों को अच्छी तरह सम्पन्न किया जाता है और उसकी बाजाब्ता रिपोर्टे आती है। ये रिपोर्ट डाक से न आकर खास स्वयंसेवकों द्वारा आती हैं। स्वराजी डाक का एक बाजाब्ता संगठन हो गया है। एक ज़िले का दूसरे जिले से और सब जिलों का प्रान्त से घनिष्ठ संबंध इस स्वराजी डाक के कारण बना हुआ है । राष्ट्रीय अखबार बंद हैं, किन्तु कांग्रेस की बुलेटिनें नियमित रूप से प्रकाशित ही नहीं होतीं, बाजार में बिकती भी हैं। सबसे विचित्रता तो यह है कि पुलिस प्रायः इधर-उधर छापा मारा करती है; किन्तु वह आज तक यह पता नहीं पा सकी कि कांग्रेस का शिविर यथार्थतः है कहाँ ? शिविर के स्थान प्रायः बदलते रहते—एक तरह से शिविर एक चलता-फिरता पड़ाव बना हुआ है। कांग्रेस के सभी कार्य-कर्त्ताओं में फ़ौजी प्रवृत्ति बढ़ रही है । वे प्रकट और गुप्त लड़ाइयों की कलाएँ धीरे-धीरे जानने लगे हैं । नये वायसराय ने कहा था, वह एक महीने में आंदोलन को कुचल देगा; उसकी शेखी धल में मिल गई--राम के आनन्द का क्या कहना ?

रामू की वीरता की कहानी उन किशोर स्वयंसेवकों से सुनकर शिविर-पित ने उसकी प्रशंसा की, उसकी पीठ ठोकने से भी वह नहीं चूक सके। रामू की उम्प्र यही तेरह-चौदह साल की थी—बड़ा भोला-भाला-सा लगता था उसका चेहरा। किन्तु उसकी तत्परता और उत्तरदायित्व के ज्ञान ने शिविर के सभी लोगोंके मन मोह लिये। जो काम उसे सुपुर्द किया जाता, वह भली-भाँति सम्पन्न करता। पीछे चलकर डाक ले आने और पहुँचाने में तो उसने बड़ी नामवरी हासिल की। न केवल देहातों से, किन्तु ज्ञिला-ऑफिस से प्रांतीय ऑफिस में डाक ले जाने और ले आने का काम भी वही करता। सरेआम स्टेशन पर जाता, टिकट कटाता, रेल पर सवार होता, प्रांतीय ऑफिस में पहुँचता, किन्तु क्या मजाल कि कोई उसे पकड़ पावे। वह भोला-भाला चेहरा! फिर वेष भी तो वह प्रायः बदलता! एक दिन जब भिखमंगे की सूरत उसने बनाई, तो सभी साथी हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये। यों ही एक दिन उसने गूंगे का स्वाँग रचा, तो ठहाके-पर-ठहाके

लगे। सी० आई० डी० कीं पूरी पलटन के रहते हुए भी आिहार तक सरकार इस डाक-प्रबंध का पता न पा सकी, उसमें रामू-ऐसे कुछ किशोरों की दिलेरी और कौशल ही काम करते थे।

हाँ, सिर्फ़ कौशल का ही नहीं, यह दिलेरी का काम भी था। सबके सामने, सरेआम, गुप्त चीजों को लेकर यों आना-जाना क्या कम हिम्मत का काम है ? फिर जब कभी 'स्वराजी डाक' के हरकारे पकड़े जाते, उनकी जो सेवा-शुश्रूषा की जाती, उसे मत पूछिए। यह आग से खेलवाड़ करना था, काले नाग से खेलवाड़ करना था।

किन्तु कुछ दिनों तक इस काम के करने के बाद रामू का मन इस आँख-मिचौनी से ऊब उठा । वह खुलकर मोर्चा लेना चाहता था। और, जहाँ चाह, वहाँ राह!

एक दिन सरकार द्वारा जब्ल किये गये कांग्रेस-आश्रम पर चढ़ाई करने का कार्य-ऋम निश्चित हुआ। जब पुलिस हमारे आश्रम पर जबर्दस्ती क़ब्जा कर लेती है, तब हम अपने आश्रम को फिर से दखल करने की कोशिश क्यों न करें? सुना गया, पुलिस इसकी भनक पाकर पहले से तंयारी कर रही है। कहा जाता था, वह बड़ी सस्ती से काम लेगी इस बार। गोलियां भी चलाई जायंगी, इसकी भी अफ़वाह थी। इन बातों को सुन-सुनकर रामू का हृदय और भी उछलता। कभी-कभी मां-बाप का ध्यान आने पर, यह समझकर कि वही अपने मां-बाप के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, अतः यदि उसकी मृत्यु हुई, तो वे बेचारे तड़प-तड़पकर मर जायंगे, वह विचलित-सा होने लगता। किन्तु उसी समय अनेकों शहीदों की स्मृतियाँ उसके हृदय को मज़बूत कर देतीं। वह उत्सुकता से निश्चित दिन की प्रतीक्षा करने लगा।

एक दिन सुबह-सुबह, जब पुलिसवाले झपिकयों में ही थे, और शहरवाले भोर की मधुर नींद के मजे ले रहे थे, 'स्वतंत्र भारत की जय' के शोर से दिशायें निनादित हो उठीं। कांग्रेस-आश्रम के चारों ओर थोड़ी देर तक शोर-गुल रहा—फिर दो-तीन बार गोलियों की घायँ-घायँ सुनाई दी—और अन्त में सन्नाटा ! इसे शांति कहना तो इस शब्द की हत्या करना होगा।

( ३ )

जारा हम अब रामू के गाँव चलें!

उसके माँ-वाप उस भोर में उसे न पाकर बहुत चितित हुए। भैंस अभी तक बथान में बँधी चुकर रही थी—उसका पाड़ा एक कोने में अलग शोर कर रहा था। रामू भैंस को तड़के घर से बाहर करता, उसे खिलाता, फिर दुहता। आज वह कहाँ चला गया?

शायद निकट के गाँव में किसी काम से गया हो—माँ-वाप ने ऐसा मान लिया, और उसपर नाराज होते हुए कि क्यों बिना खबर दिये वह यों निकल गया, शांत हुए। किन्तु, जब दोनों प्राणी बिना खाये-पिये दोपहर तक राह देखते रहे, और रामू नहीं आया, तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। बुझावन दादा से भी कुछ पता नहीं चला, तब तो उनके प्राण सूखने लगे। शाम हुई। अबं तो चिंता का पारावार नहीं रहा। माँ से नहीं रहा गया। उस झुटपुटे के वक्त, जिस समय निकट के दरवाजे पर देहाती भजनीकों की जमात गा रही थी—''साँझ भई घर आए न मुरारी, कहाँ अटके बनवारी''— वह बेचारी अपने मुरारी के विरह में ब्याकुल हो फूट-फूटकर रोने लगी। बेचारे पिता की आँखों से भी आँसू बहने लगे। गाँव के कुछ लोग इस ऋंदन-ध्विन पर आकृष्ट हो उन्हें सांत्वना देने को पहुँचे। रामू-ऐसा सुशील, समझदार बेटा यों एकाएक कहीं चल दे—यह बात सबको आश्चर्यजनक मालूम पड़ रही थी।

किन्तु, यह समस्या भी तुरत ही हल हो गई। इसी गाँव के एक सज्जन कहीं बाहर से घर लौट रहे थे। रामू के दरवाज़े पर आकर उन्होंने खबर दी कि रामू की उनसे रास्ते में भेंट हुई है—उसने कहा है, बाबूजी से कह देना, मैं तीर्थ-यात्रा करने जा रहा हूँ, शीघू लौटूँगा। इस खबर ने अनिश्चितता को कुछ हद तक दूर किया—थोड़ा आश्वासन मिला। पर आश्चर्य यही हो रहा था कि इस बालपने में ही यह वैराग्य उसमें कैसे आ गया?

पर, यह तीर्थ कौन-सा है, और वह वैराग्य कैंसा है—इसका पता चल गया उस दिन, जब दारोग़ाजी सदल-बल पहुँचकर गाँव को प्रकंपित और आतंकित करने लगे। उनका दल पूछ-ताछ करते सीधे रामू के दरवाजे पर पहुँचा, और उसके दरवाजे पर बँधी भैंस को कुर्क किया। मालूम हुआ, रामू कांग्रेस के काम में गिरफ़्तार हुआ है, और उसे छः महीने की सख्त क़ैंद और ५०) जुरमाने की सजा हुई है, जिस जुरमाने की वसूली में यह क़ुर्क़ी की गई है। दारोगाजी की जबानी यह भी पता चला कि उस दिन शहर में भीड़ पर गोलियाँ चलीं उसमें रामू भी था, और भाग्य से ही वह बच गया, घायल होकर ही रह गया!

भेंस की क़ुर्क़ी की जरा भी परवा उसके माँ-बाप को नहीं हुई। जिस दिन से रामू गया, उसके पिताजी विचित्र ढंग से अन्य-मनस्क बने रहते। कुछ दिनों तक तो कुछ काम ही नहीं किया; अब करते भी, तो जैसे मशीन काम कर रही हो-- न रस, न उत्साह। भैंस रामु की सबसे प्रिय यादगार थी। उसके खरीदने में उसकी जिद काम कर गई थी, उसके पालने में उसका हाथ था, उसके दूध-दही का सबसे बड़ा भोक्ता भी वही था। रामु के पिता के हृदय में यह भैस बुरी तरह कसक पैदा करती। वह रामू से ऐसी घुलमिल गई थी कि उसके जाते ही खाने-पीने में उदासीनता दिखलाने लगी। वह सूख चली थी--दूध भी कम देने लगी थी। जब दारोगाजी ने उसे कुर्क किया, और सिपाही उसे खोलकर एक मोटा डंडा उसकी पीठ पर देकर, उसे ले चले, तो एक बार रामू के पिता को ऐसा लगा, मानों कोई कलेजा निकाले जा रहा है। किन्तु, वह कलेजा नहीं, कलेजे का काँटा था। इसके निकालने में दर्द था, परंतु घाव भरने की सुरत भी यही थी। उन्होंने सोचा, जाने दो, रामू ही नहीं, तो भैस रखकर क्या होगा ? फिर भैस की क्या परवा करते बेचारे; उन्हें तो राम् के लिए दुनी चिंता हुई। वह घायल हुआ, न-जाने कहाँ-कहाँ घाव लगे हों। वह जेल में है--न-जाने वह कैसे रखा जाता हो ? उसी क्षण, बिना किसीसे कुछ कहे, वह शहर की ओर चल पडे।

(8)

रामू पटना-कंप-जेल में है।

भला, यह जेल है, या मेला ? काँटों के तार के घेरे के अंदर है यह जेल, जहाँसे चारों ओर के खेतों में वसंत की बहार देखिए । न वार्डर का पहरा ; न जेल-अधिकारियों की छेड़-छाड़ । कहीं सभाएँ हो रही हैं, कहीं किव-सम्मेलन जमा है, कहीं ताश और शतरंज पर लोग जुटे हैं, कहीं स्कूलों के

#### बेनीपुरी-प्रंचाबली

क्लास लगे हैं। कबड्डी, आसन, कुश्ती, सेवा-दल का परेड, जिसमें जी लगे, शामिल होइए। रिववार के दिन जब मुलाक़ाती आते, एक हुजूम-सा मच जाता। साधारणतः खाना-पीना भी अच्छा ही था— उसमें भी पंद्रहवें दिन जब 'भोज' मिलता, तब का क्या कहना? यहाँ आकर रामू ने कुछ पढ़ना-लिखना भी शुरू किया, और दीन-दुनिया को समझने की भी चेष्टा की। मन के लायक उसे कुछ दोस्त भी मिल गये, जिनको लेकर वह खूब ही मस्त रहता।

इसी बीच एक रिववार को उसके पिता उससे भेंट करने को आ पहुँचे। रामू उनकी दशा देखकर द्रवित हो गया। उसके पिताजी हिड्डियों के ढाँचा-मात्र हो रहे थे। रामू ने आश्वासन दिया—यहाँ उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, गोलियाँ जब चलीं, तो भाग्य-वश वह बच गया, केवल पैर में कुछ छर्रे लगे। अब तो चार ही महीने की, देर है, वह शीघ्र ही आकर माँ के चरण छुएगा।

किन्तु, आह री उसकी माँ और आह रे उसके पिता ! क्या उन-का ऐसा अच्छा भाग्य था ?

कैंप-जेल में ऊपर-ऊपर जितना आनंद था, भीतर-भीतर उसमें उतना ही खोखलापन था। वह बीमारियों का अड्डा बना हुआ था। डिसेंट्री का वहाँ बोलबाला था। निमोनिया वहाँकी मारक बीमारी थी। और भी 'कि रूप किमाकारं' बीमारियाँ वहाँ तांडव-नृत्य करती रहतीं। ऐसा भी समय आया कि कुल आबादी की एक चौथाई बीमार हो अय्याआयी हो गई। वहाँ बीमार पड़ना भी कोई साधारण बात न थी। एक बार जो बीमार पड़ा, वह समझता, अब गया! जेल में डॉक्टर भी थे, दवाइयाँ भी थीं। सुपिरंटेंडेंट अपने को बीमारों का बाप ही समझता और कहता। अपनी समझ से, दूध और फल का भी उसने यथेष्ट प्रबंध कर रखा था, किन्तु न-जाने क्यों, इतने पर भी बीमारी वहाँ एक जीवित भूत थी—एक प्राण-पीड़क आतंक।

#### रामु भी बीमार पड़ा।

पहले तो उसे डिसेंट्री की थोड़ी शिकायत हुई। अपने वार्ड में रहकर और माँड-भात खाकर ही उसने उसे भगा देना चाहा। किन्तु पीछे उसे अस्पताल जाना ही पड़ा, क्योंकि डिसेंट्री के साथ बुखार भी आने लगा। अस्पताल क्या था, साधारण वार्डों को ही अस्पताल में परिणत कर लिया गया था, जहाँ बहुतों को जमीन में ही लेटना

पड़ता। अस्पताल के नाम पर दो ख़ास कमरे भी थे, किन्तु एक तो वहाँ 'सीट' कम, फिर, वे तो कुछ 'ख़ास बीमारों' के लिए रिजर्व रखे जाते, अतः रामू को भी उन वार्डोंवाले, नाम के अस्पताल में ही, रहना पड़ा, और इन वार्डों के ही लायक उसकी दवा भी हुई। धीरे-धीरे बीमारी बढ़ती गई। कुछ स्वयंसेवकों ने, जो उसकी वीरता को पहचान गये थे, उसके गुणों ने जिन्हें उसका मित्र या भक्त बना लिया था, उसकी सेवा में कुछ भी उठा नहीं रख़ा; किन्तु बीमारी केवल तीमारदारी से ही तो अच्छी नहीं होती!

अब हालत ऐसी हो गई कि मित्रों ने उसके जीवन की आशा खो दी। खून के दस्त और अत्यधिक बुखार। वह प्रायः चेतना-शून्य हो जाता, और अंट-संट बकने लगता। कभी-कभी उसके मुंह से 'माँ', 'बाबूजी' ऐसे शब्द भी निकलते; लेकिन ज्यादातर वह उन घटनाओं को दुहराता-सा मालूम होता, जो इधर के कुछ महीनों में उसकी जिंदगी में घटी थीं। "स्वराज नहीं देख सक्रूँगा ?" —एक दिन जब थोड़ी रात बाक़ी थी, उसने टूटे-फूटे शब्दों में यह कहा, और धाड़ मारकर रोने लगा। फिर दो-चार हिचिकियाँ और…

अरे, यह क्या हो गया ? उसके साथी भौचक्के हो 'डॉक्टर-डॉक्टर' पुकारने लगे; लेकिन जब तक डॉक्टर आवें, तब तक तो रामूचल बसा था !

लोगोंने देखा, उस वार्ड से भोर में एक लाश निकाली जा रही है। इस तरह लाशों का निकलना कैप-जेल के लिए नई बात नहीं रह गई थी। शुरू में जब कुछ लोग मरे थे, तो उनकी लाशें चौक पर रखी गई थीं, और जेल के एक-एक राजबंदी ने उनपर फूल चढ़ाये थे। लेकिन फूल भी चुक गये थे, उत्साह भी कुंठित हो चुका था। जहाँ दूसरे-तीसरे दिन लाशें निकलें, वहाँ श्रद्धांजिल की यह प्रथा कैसे जारी रखी जा सकती थी? हाँ, रामू के कुछ साथी और मित्र जरूर उसकी लाश के पीछे-पीछे फाटक तक जा रहे थे। उनकी आँखों से जो मोती झरते जाते थे, वे प्रभात की सूर्य-किरणों के स्पर्श से कभी लाल और कभी फिरोजी बनकर चमक उठते थे।

घोर देहात में था रामू का घर । उसकी लाश जेल से बाहर ले जाने के लिए समय पर कोई पहुँच नहीं पाया । ऐसे मृत राजबन्दियों के लिए, सरकारी प्रबंध था, कुछ वार्डर ही उनकी

लाशें गंगा-किनारे ले जाते और सरकार द्वारा कृपा कर दी गई तीन मन लकड़ियों से अंतिम संस्कार कर देते । रामू के भाग्य में भी यही बदा था!

किन्तु, यह क्या ? जब उसकी चिता ठंढी पड़ रही थी, अचानक दो व्यक्ति रोते-चिल्लाते आते दिखाई पड़े। रामू-रामू कहते, वे लगातार छाती पीट रहे थे। अब तक वार्डरों के हृदय में एक हल्की उदासी के भाव-मात्र थे, जो ऐसे अवसरों पर स्वभावतः ही आ जाते हैं। किन्तु, इन दोनों को देखते ही जैसे उनके हृदय की करुणा-मन्दाकिनी भी अचानक फूट निकली। वे आगे बढ़कर उन्हें समझाने की चेष्टा करने लगे। बूढ़े को पकड़ा; वह धाड़ मारकर रो पड़ा, किन्तु उस बूढ़ी को क्या करें जो, लगती थी, इस चिता को ही बटोर कर हृदयस्थ कर लेगी! अब चेतन की क्या बात, जड़ भी रो रहे थे मानों। गंगा का वह किनारा, किनारे पर का वह बूढ़ा पीपल का पेड़, गंगा की धार—सब आँसुओं में डूबे हुए थे!

कोई वहाँ ऐसा नहीं था, जो इसकी घोषणा करता, कि रामू ने अपने को देश के लिए कुर्बान कर दिया; किसीके मुँह से उस दिन रामू का जयकार नहीं निकला; उसका जनाजा फूलों-भरा भी नहीं निकल पाया था! एक जंगली फूल की तरह वह खिला और अनदेखे झड़ पड़ा—उसकी शहादत की अमर साक्षिणी एकमात्र माँ-गंगा रहीं, जिनके पावन-जल में, जी-भर कर रो-धो लेने के बाद, उसके पिता ने काँपते हाथों से उसकी चिता से चुन कर पाँच फूल अपिंत किये—चिता के वे फूल, श्वेत-शुभ्र, पावन-पवित्र!

कहीं धूप, कहीं छाया

( ? )

बावू साहव की बेटी की शादी है। उनके घर की सरगर्मी का क्या कहना ? किंतु उससे भी ज्यादा सरगर्मी समूचे गाँव में है। गाँव ही क्यों, उनकी जमींदारी-भर के गाँवों में एक हलचल-सी देख पड़ती है।

बढ़ई बुलाये गये और उन्हें आज्ञा हुई कि इतने पलॅग, इतनी कुंसियाँ, इतनी बेंचें आदि तैयार करो; पुराने फ़रनीचरों की मरम्मत अलग । कुम्हारों को हुक्म मिला कि इतनी हाँड़ियाँ, इतने घड़े, इतनी तश्तरियाँ और इतने आबखोरे बनाकर ड्योढ़ी पर हाज़िर करो । छोटी जातियों के सछूत लोगों के दरवाजे प्रधान के बोरे 'चिउड़ा' कूटने के लिए रखवा दिये गये; अछूत भी न बचे; दाल और आटे के लिए अरहर और गेहूँ के बोरे उनके आँगनों में फेंकवा दिये गये। तंबोली से पान की और तेली से तेल की फ़रमाइश हुई। लोहार से तंबू-शामियाने के लिए खूँटे और मोखियाँ तैयार करने तथा जलाने के लिए प्रचुर परिमाण में चैला चीरने की ताक़ीद कर दी गई। राज को बुलाकर ड्योढ़ी की दीवारों की मरम्मत और उनपर सफ़ेदी करने का आदेश हुआ। खालों तथा गाय-मैंस पालनेवाले दूसरे लोगोंपर दही और घी के लिए फ़रमान

निकले । इस तरह, जो जिस योग्य था, उसके सिर पर वैसा बोझ लादा गया — किंतु लादा गया सबके सिर पर कुछ-न-कुछ जरूर । बाबू की बेटी का ब्याह है या ठट्ठा ?

फिर गाँवों की सरगर्मी और हलचल का क्या पूछना?

एक पहर रात से ही मूसलों की धम्म-धम्म और चिक्कियों की घर्ष्यर से — जिनमें कभी-कभी काँच की चूड़ियों की खन्-खन् और काँस के कड़ों की टन्-टन् भी मिली होती थी — सारा गाँव मुखरित हो उठता । कुम्हार का चाक अविरल गित से नृत्य करता, जिसपर उसकी थाप अपने थप्-थप् शब्द से ताल-सी देती रहती । बढ़ई के बसूले की खट्-खट् और लोहार की कुल्हाड़ी के ठायँ-ठायँ की कर्ण-कटुता को तेली के कोल्हू का चर्र-चों और ग्वाले के मटके का घर्र-चों बहुत अंशों में स्निग्ध और मधुर बनाने की चेष्टा करता । बाबू साहब की ड्योड़ी से सटे, एक कमरे में, दर्जी की सिंगर मशोन हरहराती रहती; दूसरी तरफ सोनार की हथौड़ी-छेनी खुट-खुट करती हुई सोने और चाँदी की निर्जीवता में सजीव चित्रण करने का प्रयत्न करती। कहाँ तक गिनाया जाय, सारे गाँव का वायुमंडल नाना प्रकार के शब्दों से आंदोलित और प्रकंपित रहता!

कोई दौड़ा हुआ तंबू और शामियाने की मॅगनी को जा रहा है, तो कोई कहीसे इत्रदान और गुलाबपाश कें गंगा-जमुनी जोड़े ला रहा है। बाजेवाले और आतिशबाजीवाले—सबको साइयाँ दी जा रही हैं। पुराने तालाबों की मरम्मत हो रही है; कुओं का कीचड़ निकाला जा रहा है; टूटी सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं; बागों के गड्दे-सड्दे भर-भराकर, घास-फूस छील-छालकर, उन्हें साफ-सुथरा बनाया जा रहा है। क्यों न हो? इतनी बड़ी बरात आनेवाली है, उसके आराम-चैन के लिए इतना भी न किया जाय?

बाबू साहब के घर में भी सरगर्मी है—बाबू साहब बरात के ठहराने, खिलाने-पिलाने, दहेज देने आदि की स्कीमें बनाने में तल्लीन हैं; और उनकी श्रीमतीजी अपने दामाद को नाना तरह के उपहार और अपनी बेटी को अच्छी बिदाई देने का प्रबंध कर रही है। यों बाबू साहब के घर की सरगर्मी कुछ कम नहीं है; किंतु उनके घर की सरगर्मी और इन गाँवों की सरगर्मी में कितना अंतर है! ऊपर की सूरत-शकल मिलने पर भी अंदर में —हृदय में —कितना भेद

है । एक तरफ उल्लास है, आनंद है, मनुहार है —दूसरी ओर लाचारी है, बेबसी है, बेगारी है !

#### ( ? )

मखना—मातृभक्त मखना अपनी बीमार माँ के सिरहाने बैठा अनवरत पंखा झलता और जब-तब माँ को उसकी अपनी करनी के लिए कोस रहा था कि किसीने बाहर से पुकारा—'मखना! ओ मखना! मखना रे—सुनता नहीं है? घर से बाहर आता है कि ...."

मखना की माँ आज चार-पाँच दिनों से बीमार है। बीमार तो सभी पड़ते हैं, किंतु इस बीमारी को, मखना की समझ में, उनकी माँ ने स्वयं निमंत्रण देकर बुलाया है, इसलिए सब सेवा करता हुआ भी वह झल्लाया हुआ था।

बात यह थी कि एक दिन बाबू साहब का सिपाही एक मजदूर के सिर पर एक बोरा धान लिये पहुँचा और फ़र-मान सुनाया कि आठ दिन के अंदर इसका चिउड़ा कूटकर ड्योढ़ी पर पहुँचाना होगा। डेढ़ मन धान है, एक मन चिउड़ा होना चाहिए, तौल में कमी हुई, तो खैर नहीं; चिउड़ा पतला हो; कन-भूसा जरा भी रहेगा, तो अच्छा न होगा। इतना कह, बोरा पटकवा, सिपाही चलता बना। वह कुछ सुनने-सुनाने को राजी न था—मालिक की ऐसी ही मर्जी थी।

मखना भी बड़ा जीवट का आदमी था। पुष्ट शरीर पर कुश्ती ने और भी मद लाद दिया था। वह डेढ़ मन के बोरे को अकेले सिर पर रखकर बाबू की ड्योढ़ी की ओर चल पड़ा।

"अंधेर है—दिन-भर बेगारी करते-करते मरा जा रहा हूँ; न खाना, न दाना; आज यहाँ जाओ, कल वहाँ जाओ; आज यह करो, कल वह करो। बाप रे, गाँव-भर परेशान है। यह शादी क्या हुई, हमलोगोंकी जान साँसत में आ गई। अब यह बिउड़ा!—मेरी स्त्री नैहर चली गई, माँ बुड्ढी और बीमार है, कौन कूटेगा?—उहँ, यह न होगा; अपनी माँ के गले में खुद फाँसी न लगाऊँगा, न लगने दूँगा! नहीं-नहीं, मुझीको मार डालें! यह उनकी बेटी हैं कि मेरा काल। एक दिन तो मरना ही है—इसी यज्ञ में सही:…"

यों ही मन-ही-मन बरबराता जा रहा था कि पीछे से माँ ने आकर उसके पैर पकड़ लिये। वह जानती थी कि इस धान के लौटाने का क्या नतीजा होगा! आज ही बेटे से उसको हाथ धोना पड़ेगा। मातृममता उमड़ चली। आँगन से दौड़ी और आकर बेटे का पैर पकड़ बैठी।

माँ को इस प्रकार पैर पकड़ते देख वह सन्न हो गया। कुछ देर तक पत्थर की मूर्ति-सा अचल खड़ा रहा। फिर बोला—''तू क्या करती है, पगली! मुझे जाने दे; मुझसे जितना बेगार करावें, में तुझे मरने न दूंगा।"

"इसमें मरना कहाँ है बेटा ? बस, एक मन तो कूटना है। एक पँसेरी भी कर लूंगी, तो आठ दिन में खतम।"

"बड़ी खतम करनेवाली बनी है। एक वक्त रसोई बनानी पड़ती है, तो दम फूलता है, चिल्लाने लगती है कि बहू को बुला, बहू को बुला ला ; और तुझीसे चिउड़ा कूटा जायगा? नहीं, मैं विना लौटाये नहीं छोडूँगा—जमींदार हैं, तो अपने घर के ; बेगार लेंगे या खाल खींचेंगे....."

बुढ़िया ने ठुड्ढी पकड़ ली—"ऐसा न कहो बेटा ! बावू की बेटी तो मेरी भी बेटी ठहरी ; क्या अपनी बेटी के व्याह में मैं इतना भी न कर सक्रूंगी ? मुनिया के व्याह में तो अकेले ढाई मन चिउड़ा मैंने कूट लिया था । उस समय कहाँ थी तुम्हारी बहू ? जैसी मुनिया मेरी बेटी, वैसी बाबू की बेटी भी मेरी बेटी । चल, मेरे लल्ला, लौट....." आदि नाना प्रकार के तर्क-वितर्क और आरजू-मिन्नत के द्वारा वह मखना को लौटा लाई।

किंतु लौटा लाना जितना आसान था, धान को चिउड़ा बनाना उतना आसान न था । तो भी लग पड़ी । ईधन नहीं था, बग़ीचे से पत्ते बटोर लाई। कुम्हार से कह-सुनकर एक खपड़ी माँग लाई। अब अकेले तारना, भाड़ना, घानी करना और कूटना। कभी चूल्हे-खपड़ी से झगड़ती, कभी ओखल-मूसल से युद्ध करती । बुढ़ापे का शरीर, थोड़ी ही देर में उंगलियाँ ऐंटने लगतीं, हाथ झनझना उठते। किंतु तो भी वह डटी रहती। बेगार से फुर्सत पा, जब कभी मखना घर आता, तो इस प्रकार हँसकर बतियातीं, मानों आसानी से सब काम संपन्न हो रहे हैं। मखना को भी अचरज होता। खैर, किसी

प्रकार अपने पर अत्याचार कर और मखना को घोखे में रख उसने चिउड़ा तैयार कर दिया। मखना भी उसे ड्योढ़ी पर तौलवाकर कुछ निश्चित-सा हुआ।

किंतु मखना की माँ अपने बेटे को घोखे में डालकर भी प्रकृति को घोखा न दे सकी। अब प्रकृति ने अपने नियम के व्यतिक्रम का दंड चुकाना आरंभ किया। मखना की माँ बीमार पड़ी। चार-पाँच दिनों से वह शम्या पर बेहोश-सी पड़ी थी। अंग-अंग टूट रहे थे, बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता था; किंतु ज्यों ही आज थोड़ा बुखार घटा कि मखना को शांत करने की कोशिश करने लगी। वह बताना चाहती थी कि बीमारी स्वभावतः हुई है, चिउड़ा कूटने के सबब से नहीं; किंतु मखना को अब घोखे में नहीं डाला जा सकता था। झल्ला-झल्लाकर माँ को कोसता; कहता— ''कर अब बेटी का व्याह! कहाँ है बेटी? क्यों नहीं आकर दवा-दारू करती? धनी की बेटी गरीबों की मौत होती है! वह बिना खाये तुझे न छोड़ेगी—हाँ, तू भी मरेगी, मैं भी महना। मैं तुझे अकेले मरने न दुंगा। समझी? मर तो...."

इसी प्रकार की झल्लाहट के बीच एक दिन मखना के कानों में बाहर से पुकार की आवाज पहुँची । वोली से ही वह पहचान गया कि बाबू साहब का सिपाही है । ऐसे श्रुति-मधुर शब्द दूसरे किसके मुँह से निकल सकते थे ? भरीई हुई आवाज में उसने भी जवाब दिया—"मुझे फुर्मत नहीं; मेरी माँ बीमार है...?"

"तुम्हारी माँ बीमार है, तो क्या इसलिए बाबू साहब की बेटी का ब्याह रुक जायगा? चल, भरथुआ चौर से पुरइन के पत्ते लाना है; शाम तक लौट आयगा; चलता है..."

"नहीं चलता। बाबू साहब की बेटी का ब्याह नहीं रुकता, तो क्या में किसीकीं बेटी के लिए अपनी माँ को मार दूँ। दूसरा कोई देखनेवाला भी तो नहीं है; मैं नहीं जाता..."

इस सूखे कथन को इस रूखे ढंग से कहा गया था कि सिपाही दाँत पीसता हुआ ड्योढ़ी की ओर चल पड़ा।

( ३ )

ड्योढ़ी पर आकर सिपाही ने एक की दस-बीस बनाकर सुनाई। मुंशीजी---बाबू साहब के कारबार के एकमात्र कर्त्ताधर्ता

मुंशीजी—कोध से आग-वबूला हो गये, और "पाँच सिपाही जाकर, टाँग-टूँगकर उस हरामजादे को ले आओ—" यह हुक्म उनके मुँह से निकला ही था कि रामधनी मुखिया बीच में पड़ गये। उन्होंने मुंशीजी को बहुत तरह समझाया—"मखना अभी लड़का है, गदेल है; उसका बाप मँगरू ड्योढ़ी का वफ़ादार असामी था। मखना भी सदा बेगार करता रहा है; सचमुच उसकी माँ बीमार है, तो भी उसने ऐसा नहीं कहा होगा, शायद सिपाहीजी को सुनने में धोखा हुआ है। मैं अभी जाकर बुला लाता हूँ..."

रामधनी वृद्ध थे, गाँव के मुखिया थे, मुंशीजी ने उनकी बात मान ली । रामधनी अपनी लाठी टेकते मखना के घर आये, बहुत समझाया । माँ ने भी आजिजी प्रकट की । खैर, मखना राजी हो गया और ड्योढ़ी पर आया । रामधनी साथ थे। उन्होंने मखना को रास्ते में ही समझा दिया था कि तुम वहाँ कुछ नहीं बोलना; जो हुक्म हो, चुपचाप मान लेना। मखना भी यह निश्चय करके आया था; किन्तु यहाँ तो कुछ दूसरा ही होना था।

मुंशीजी के सामने एक हट्टा-कट्टा नौजवान खड़ा था । उसकी चौड़ी छाती, मांसल बाहों और भरे चेहरे को देखकर मुंशीजी को आनंद नहीं हुआ । जो एक घनी के लिए गुण है, ग़रीब के लिए घोर अवगुण । कौन नहीं जानता कि जब कहीं चोरी होती या डाके पड़ते हैं, तो दारोगाजी आस-पास के ऐसे नौजवानों को ही पहले पकड़ते हैं, जो ग़रीब होकर भी हट्टे-कट्टे होते हैं । मुंशीजी ने मखना को देखते ही समझ लिया कि यह ज़रूर बदमाश होगा । ख्लाई से पूछा—"हूँ, क्यां तुम्हारा ही नाम मखना है ?"

मखना ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुंशीजी बोले— "बोलता क्यों नहीं बे, क्या गूँगा है ? क्या सचमुच तूने कहा था कि नहीं जाता?"

मखना ने स्वाभाविक स्वर में कहा—"जी हाँ।"

"जी हाँ!"—मुंशीजी का क्रोध ज्वालामुखी-सा एकाएक भड़क गया। बोलते गये—"जी हाँ कहता है ? बदमाश, पाजी। क्यों तुमने ऐसा कहा?" ''सरकार, मैया बीमार . . . . . ''

"तेरी माँ की ....."

बस, मुंशीजी ने एक ही साँस में कितनी ही गालियों की गोलियाँ दनादना बरसा दीं। वह सुनते ही सन्न हो गया। एक बार उसने रामधनी की ओर घूरकर देखा, मानों उसकी आँखें कह रही हों—रामधनी चाचा, तुम्हीं आज मुझे बेइज्जात करवा रहे हो। फिर उसने अपनी प्रज्विलत आँखों को मुंशीजी की ओर करके कहा—"मुंशीजी, कहे देता हूँ, गालियाँ मत बिकये..."

"गालियाँ मत बिकये ! बक्रूँगा, तो क्या होगा ? बोल, बोल, बोल तेरी......"

मखना के कानों ने सुना, उसको माँ को न-जानें क्या-क्या गंदी गालियाँ दी जा रही हैं । उसका हृदय चलनी हो गया । उसके गरम मस्तिष्क से विचार-शिक्त भाप बनकर उड़-सी गई। वह कहाँ है, यहाँ क्या हो सकता है—आदि बातों के सोचने की बुद्धि ही उसमें न रह गई। वह पागल-सा हो उठा ? बिजली-सा कड़ककर बोला—"गालियाँ रोकिये; रोकिये, नहीं तो..."

''नहीं तो—नहीं तो—नहीं तो क्या...क्या होगा ? बोल पाजी।''

यह कहते हुए स्वयं बाबू साहब अपने कमरे से निकले। वह भीतर दालान के कमरे में थे; ओसारे पर मुशीजी बैठे थे। मखना ओसारे के नीचे आँगन में खड़ा था। कमरे से निकलकर बाज़ की तरह वह मखना की ओर झपटे। पैर में खड़ाऊँ थी। जाते ही उसके सिर पर तड़ातड़ मारने लगे।

बाबू साहब का आना और मारना पलक मारते हुआ। मखना नहीं जानता था कि बाबू साहब भीतर बैठे सब मुन रहे हैं। शायद रामधनी भी नहीं जानते थे। बाबू साहब को देखते ही मखना स्तंभित-सा हो गया। यहाँ तक कि दो-तीन खड़ाऊँ खोपड़ी पर पड़ने पर भी अचल खड़ा था; किंतु जब सिर से लहू की बूँदें टप-टप करके टपकने और उसके ललाट, गाल आदि को भिगोती हुई जमीन पर गिरने लगीं, तब जैसे वह कुछ चंचल-सा हो उठा। बाबू साहब उसके एकदम

निकट खड़े खड़ाऊँ मारे जा रहे थे। इस बार ज्यों ही उन्होंने खड़ाऊँ उठाकर उसके सिर पर पटकनी चाही, त्यों ही उसने उस प्रहार को रोकने की नीयत से अपनी बाँह उस ओर बढ़ा दी। खड़ाऊँ सिर तक नहीं पहुँची, किंतु इस प्रकार रोकने से जो प्रतिघात हुआ, उसे बाबू साहब—दुर्बल-काय, शीर्ण-शरीर बाबू साहब—वर्दाश्त न कर सके। वह ढिलिमिलाकर जमीन पर आ रहे। बाबू साहब को गिरते देख मखना भौंचक हो उठा। लपककर उठाना हो चाहता था कि एक सिपाही ने उसके सिर पर एक ज्बरदस्त लाठी जमा दी।

फिर तो 'मारो-मारो' का तमुल-नाद होने लगा। दो-तीन आदमी बाबू साहव को लेकर ओसारे पर बिटा आये—क्योंकि उन्हें चोट-ओट तो आई नहीं थी, सिर्फ़ कमजोरी के कारण ज्रा लुढ़क गये थे। बाक़ी लोग—सिपाही, नौकर, अमले आदि—मखना पर प्रहार-पर-प्रहार करने लगे। लाठी, छड़ी, जूते, लात, सबका विपुल प्रयोग किया जा रहा था।

लाठी-छड़ी, लात-जूते, इन सबका विपुल प्रयोग किया ही जा रहा था कि इतने में उन्हींमें से एक आदमी चिल्ला उठा— 'मर गया! मर गया!!'' रामधनी अलग खड़े बग़ल से यह सब देख रहे थे। 'मर गया', यह आवाज सुनते ही दौड़े, और मखना के शरीर पर लेट गये। इनके लेटने और 'कहीं मर न गया हो, फिर तो कल से ही शादी के बदले.....' इस आशंका के कारण भी, यह प्रहार-प्रकरण जहाँ-का-तहाँ रोक दिया गया।

मखना का क्षत-विक्षत शरीर निर्जीव-सा पड़ा है। उस जगह की ज़मीन खून से रँग गई है। खोपड़ी एक जगह फट गई है, जिससे रक्त का अविरल प्रवाह चल रहा है। नाक और मुँह से भी खून निकल रहा है। जहाँ एक मिनट पहले एक हट्टा-कट्टा नौजवान था, वहाँ अब मांस का एक लोथड़ा-सा पड़ा है। रामधनी कभी उसकी नाक दबाते और कभी मुँह में पानी देने की चेष्टा करते हैं। बाबू साहब तो अपने कभरे में पलँग पर जा लेटे हैं, जहाँ उनपर पंखा झला जा रहा है। किंतु मुंशीजी इस घटना के गुरुत्व को—'कहीं मर गया, तो पुलिस के द्वारा कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी', इस बात को समझकर वहाँ खड़े उसे होश में लाने के लिए नाना तरह के उपचार बता रहे हैं। जिन निर्दय हाथों ने

निप्ठुर प्रहार किये थे, वे अब कृत्रिम उपचार में लगे हैं। शायद तड़पने का तमाशा देखने के ।लिए !

# ( 8 )

चार दिनों से समूचे गाँव में धूमधड़क्का मचा हुआ है। बाबू साहब की बेटी के ब्याह की बरात आई है। ऐसी बरात इस जवार में कभी नहीं आई। गाँव के बुड्ढे, जवान, बच्चे, स्त्रियाँ, लड़िकयाँ सब बरात देखने में मग्न हैं। दूर-दूर के गाँवों से भी लोग दर्शक-रूप में आते-जाते रहते हैं।

हाथी, घोड़े, मोटर, बग्घी आदि की क्या गिनती? नाच-गान का बाज़ार दिन-रात गरम रहता। रात में थिएटर होता, आतिशबाजियाँ छूटतीं; हा-हा-ही-ही-हू-हू से दिगंत आंदोलित रहता।

खाने-पीने की भरपूर व्यवस्था है। चिउड़ा-दही की कौन बात, दिन-रात गरमागरम पूड़ियाँ-कचौड़ियाँ उड़ती रहतीं। नाना तरह की मिठाइयों की सुगंध से तमाशबीनों की नाक भरी रहती, खानेवालों की जीभ की हालत का क्या वर्णन किया जाय!

बाबू साहब की उमंग का क्या कहना ! मुंशीजी के पैर तो ज़मीन पर पड़ते नहीं। यदि बाबू साहब इस महाभारत के दुर्योधन थे, तो मुंशीजी शकुनि। नौकर-चाकर सभी रंगीन कपड़े पहने उड़ते-से दीख पड़ते।

बाबू साहब के महल में संगीत की गंगा-जमुना तरंगें ले रही हैं। सास खुश हैं—योग्य दामाद पाकर ; सरहज खुश हैं—सुघड़ ननदोई देखकर ; और सालियाँ व्यस्त हैं—सुन्दर बहनोई लेकर।

चारो ओर मस्ती, आनंद, उन्माद, उल्लास का समुद्र लहरा रहा है।

किंतु गाँव में एक ऐसा भी घर है, जहाँ इस समय एक दूसरा ही समुद्र अपना तूफानी रूप दिखला रहा है—न-जाने यह किसकी भरी नाव डुबाएगा।

मखना उस दिन मरा नहीं, किंतु, जी गया घुल-घुलकर मरने के लिए। जब कुछ उपचार के बाद उसे होश आया, रामधनी उसे उठाकर उसके घर ले गये। निस्संदेह चलते समय मुंशीजी ने चाँदी

के कुछ चमचमाते टुकड़े रामधनी के हाथ में रख दिये कि इनसे इसकी दवा-दारू करना, किंतु रामधनी ने विनय-पूर्वक अस्वीकार कर दिया। कहा—"सरकार, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं; जरूरत पड़ेगी, तो डघोढ़ी पर हाज़िर होऊँगा।" वह अनुभवी थे; जानते थे, ये रुपए उदारता-वश नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् जिसमें किसी तरह पुलिस को खबर न लगे, इसके लिए यह घूस मिल रही है।

बेटे की यह हालत देखकर माँ की क्या हालत हुई होगी, कल्पना कीजिए ! पहले तो वह चीख उठी । किंतु, तुरत ही अपने को ज़ब्त कर वह बेटे की सेवा-शुश्रूषा में लग गई। न-मालूम उसकी बीमारी कहाँ चली गई? न-जाने उसमें यह शक्ति कहाँ से आ गई?

गाँव के दो-चार नवयुवकों ने थाने में खबर देने की चर्चा की, किंतु बूढ़ों ने डाँट दिया। बाबू साहब से मुक़दमे में कौन जीतेगा ; फिर, मुक़दमे के लिए रुपए भी तो चाहिए।

इस दुस्संवाद को सुनकर मखना की पत्नी भी आ गई है। दोनों सास-पतोहू दिन-रात परिचर्या में लगी हैं। रामधनी भी वहीं बैठे रहते हैं।

देहात में परिचर्या ही क्या ? कुछ लोगोंने अस्पताल में ले जाने की बात चलाई, किंतु इसकी खबर ज्यों ही ड्योढ़ी पर पहुँची कि बाबू साहब ने खुद रामधनी को बुलाकर डाँट दिया । अस्पताल में जाने से पुलिस पर भेद खुल जाने का डर था ।

मखना की हालत दिन-दिन खराब होती गई।

वह दिन-रात कराहता रहता। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, पीड़ा घुलती गई, कराहना बढ़ता गया। उसके अंग-अंग कचोटते रहते; रह-रहकर टीस उठती—मानों सैकड़ों सुइयाँ एक साथ चुभोई जा रही हैं। सदा बुखार—जोरों का बुखार—बना रहता। वह प्रायः बेहोश ही रहता। वह बेहोशी में अंटसंट बका करता—मैयाँ..... चिउड़ा.....सिपाही.....मुंशीजी.... तेरी.....बाबू साहब... खड़ाऊँ.....मारो-मारो.....रामधनी चचा—बस, इन्हीं कुछ शब्दों के इदं-गिदं उलटा-पुलटा उसका बकना होता। कभी हँसता, कभी रोता, कभी उत्तेजित होकर खड़े होने की कोशिश करता। तीनों प्राणी सँभाल कर रखते और रोते—पत्नी रोती, माँ रोती और रोते रामधनी चाचा।

किंतु आज अकस्मात् मखना की हालत अच्छी देखी गई। न वैसी कराह है, न छटपटी। थोड़ी चेतनता के चिह्न भी दीख पड़े। बुखार कुछ उतर गया था। रात उसे नींद भी आई। भोर में ज्यों ही उसने आँखें खोलीं, माँ ने उत्सुकतापूर्वक हौले से पूछा— "बेटा, जी अच्छा है न?"

मखना ने सिर हिलाकर 'हाँ' की सूचना दी। माँ जैसे निहाल हो गई। आनंद से उसकी आँखें चमकने लगीं, जिनके कोने पर पानी की कुछ बूँदें डबडबा आई। फिर मखना ने जैसे कुछ बोलने का प्रयत्न किया-किंतु बोल न सका। बेचैनी की एक रेखा-सी उसके ललाट पर स्थिंच आई। माँ इसको ताड़ गई। कुछ पूछना ही चाहती थी कि मखना ने इशारे से पानी पिला देने का भाव जतलाया। माँ ने अस्त-व्यस्त होकर बहू से पानी लाने को कहा। बहू ने झटपट पीतल के एक कटोरे में औंटा हुआ पानी लेकर सास के हाथ में दे दिया। माँ ने सोये-सोये ही पानी पिला देना चाहा। कित्, मखना ने उठाकर पिलाने का संकेत किया । सास-बह ने मिलकर यत्न से उठाया--रामधनी बाहर गये थे। उठाकर ज्यों ही उसके मैंह से कटोरा लगाया कि मखना को जोर से हिचकी आई। एक ... दो ... तीन। तीसरी हिचकी के साथ-ही-साथ उसके मुँह से जमे हुए खून का एक लोंदा नीचे गिर गया। उस लोंदे को देखते ही सास-बह अधीर हो गई। माँ सिसिकयाँ भरती हुई 'बेटा-बेटा' कह ही रही थी कि इधर बेटे की आँखें उलट गईं। वह लुढ़ककर उसकी गोद में गिर पड़ा।

आज बाबू साहब की बेटी की बरात वापस जानेवाली है। रात से ही महिफ़ल जमी है, जो भोर तक भी खतम नहीं हुई। रंग-गुलाल उड़ रहे हैं, गुलाब-इन्न का छिड़काव हो रहा है, पान-इलायची कचरे जा रहे हैं। समधी-समधी मिल रहे हैं—हा-हा-ही-ही का बाजार गर्म है। नाच-गान का समा बँधा है—हँसी-दिल्लगी के फ़ब्बारे छूट रहे हैं। समूचा गाँव इस उत्सव-तरंग में डुबिकयाँ ले रहा है। इसी गाँव में, इसी समय, एक घर में, इसी बरात के चलते, जो एक प्रलय-दश्य उपस्थित है, उसकी ओर कौन ध्याद दे?

गाँव के एक छोर पर एक फूस के घर से, हृदयवेधी आवाज आ रही थी—''हो रजऊ...!'' दूसरे छोर पर, एक विशाल शामियाने के नीचे, "गरवा मे गरवा लगा जा हो बालम" का सुरीला स्वर निकल रहा था!

# जुलेखा पुकार रही है

( )

दो दिनों तक राँची की ठंढी हवा से दिमाग् मुअत्तर करने के बाद सोचा, क्यों न घर लौटने के पहले जरा उस जगह को भी देख लूँ, जहाँ हिन्दुस्तान भर के बद-दिमागों की बस्ती बसाई गई है? मेरा मतलब काँके से था। फिर क्या, अपना बोरिया-बधना सँभाल वहाँ जा पहुँचा। जब पागलखाना देखने के लिए टिकर्ट पाने की दौड़-धूप में था, तब पता चला, मेरा पुराना क्लासफेंड हसीब ही उस पागलखाने का इन दिनों डिप्टी-सुपरिंटेंडेंट है। हसीब उसी पुराने प्रेम से मिला। हाथ मिलाने से ही उसे तसल्ली नहीं हुई, वह मुझसे भरपूर लिपट गया। खादी के धूमिल कुर्त्तों से दपादप सूट का वह गाड़ालिंगन देखने ही लायक था।

हसीब ने बड़े प्रेम और चाव से मुझे पागलखाना दिखलाया, फिर अपने बँगले में ही ठहराया। जब हम खाना खा रहे थे, मैंने कहा—"हसीब, तुमने यह क्या नौंकरी पसंद की ? यह तो सुना था, तुमने डॉक्टरी लाइन पकड़ी है, लेकिन मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा तूफान मेल यहाँ आ लगेगा।"

यह कहते समय निस्सन्देह मेरे दिमाग पर पागलखाने के दयनीय और वीभत्स दृश्यों का बोझ था। किन्तु, हसीब ने अपने हैंसमुख चेहरे से, मानों मेरे इस बोझ को हल्का करने के लिए ही, दिल्लगी के स्वर में कहा—''और, मैंने भी यह नहीं सोचा था कि तुम वकील बनने की साध लिये एक दिन क़ौम के फ़क़ीर बन जाओगे। अरे य़ार, यह दुनिया है—यहाँ आदमी सोचता कुछ और है, और हो जाता कुछ और है।"

खाने-पीने के बाद कुछ इधर-उधर की गप-शप चली। हम दोनों यार बहुत दिनों पर मिले थे। बहुत-सी बातें करनी थी। हसीब खोद-खोदकर पूछता भी था। लेकिन, मेरा दिमाग़ तो जैसे पागलों की बस्ती में था—"उफ्, आदमी क्या से क्या हो जाता है!" में यह सोचता और मुँह से उसके सवालों का हाँ-ना जवाब दिये जाता। आखिर मैंने उसका ध्यान भी इस ओर केंद्रित किया। एक-दो बार उसने बातें टालने की कोशिश भी की, किंतु मेरी अजहद दिलचस्पी देखकर वह इस ओर छजू हुआ, और बोला—

"मेरे दोस्त, पागलों से दिलचस्पी तो सब लोग रखते है लेकिन भीतर, तह तक, जाने की कोशिश कौन करता है ? उन्हें तरह-तरह के स्वाँग भरते, तरह-तरह की भावभंगी दिखाते, तरह-तरह की अजीबोग़रीब हरकतें करते देखकर लोग हँसते हैं, मन बहलाते है, दो घड़ी की दिलबस्तगी कर लेते हैं और इस दिलबस्तगी और मन-बहलाव के लिए कुछ खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। सिर्फ़ तुम्हीं नहीं आये, बहुत-से लोग यहाँ हमेशा आते ही रहते हैं। यह पागलखाना क्या हुआ, चिड़िया-घर हो गया ; अलीपुर न देखा, काँके देखा । ये आदमी नहीं, चिडियाघर के चित्र-विचित्र जानवर हैं। देखो, हँसो ! वह बंदर है, जरा छेड़ दो ; वह शेर है, जरा दूर ही रहो। यही इन दर्शकों की मनःस्थिति इन पागलों के बारे में होती है। भयानक पागलों को अलग-अलग से ही देखा, और सुधुओं से दो-एक दिल्लगी कर ली, मन-भर हँस लिया और चल दिये। खैर, अच्छा ही है, क्योंकि अगर तह तक जाया जाय, तो हँसने के बदले इनपर रोना पड़े, आँसुओं से मुँह घोना पड़े। क्योंकि आज तुम जिन्हें जानवर देख रहे हो, कभी वे तुम्हारी ही तरह इंसान थे-द्या, ममता, खुशी-गमवाले इंसान ! जिन्हें आज तुम यहाँ ढूह की शकल में देख रहे हो, वे कभी सुन्दर इमारतें थीं--हाँ, सुन्दर, मोहक ! लेकिन, अचानक ऐसे धक्के लगे कि ये अपने तो गिर ही गईं, कितनों को मलवे के नीचे ले बैठीं—कितने अरमानों, और उम्मीदों को। दोस्त, पागलपन!--यह ट्रेजडी है, ट्रेजडी!"

हम दोनों टेबुल के दोनों ओर कुरिसयों पर आमने-सामने बैठे थे। मैंने देखा, हसीब का चेहरा यह कहते-कहते लाल हो उठा है। और, उसकी आँखों में शायद नमी भी थी, जिसे उसका चश्मा छुपाये हुए था। बात यों थी कि गो इस लाइन में वह नौकरी की गरज से ही आया था, लेकिन उसका जज़बाती दिल धीरे-धीरे पाग़लों की जिंदगी में रस लेने लगा था। पागलखाना उसके लिए अब सिर्फ रोटी का ज़रिया नहीं रह गया था, बल्कि अब वह उसका लेबोरेटरी हो चला था, जहाँ वह नये-नये प्रयोग करता, और नये-नये अनुभव प्राप्त करता। वह सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं था, उनका हमददं हो चला था। में देख रहा था, जब वह बोल रहा था, उसकी ज़बान ही नहीं हिल रही थी, उसके दिल के तार झनझना रहे थे। थोड़ी देर रुककर, मानों मेरे मनोभावों को पढ़ने की चेष्टा करता हुआ, वह फिर बोला—

"और पागलपन कोई शक्सो बीमारी नहीं है, दोस्त, यह तो एक सामाजिक रोग है। सिवा चंद ख़ानदानी पागलों के आदमी बज़ातख़ुद पागल नहीं होता, बिल्क पागल बना दिया जाता है। आज शाम को तुमने किसी भलेमानस को भला-चंगा देखा; वह प्यारा पित, भला बाप, नेक बेटा, सच्चा दोस्त था। एक हँसता-खेलता बिलकुल नेचुरल इंसान! लेकिन, रात में ही कुछ ऐसी घटना घटी कि रातोंरात उसका चेहरा ही बदल गया! वह अजीब ढंग से बोलने लगा, अजीब ढंग से चलने लगा, अजीब हरकतें करने लगा। दुनिया चिल्ला उठी—वह पागल हो गया! उसे बाँधा गया, बहुत बार पीटा भी गया, फिर रो-घोकर उसकी दवा-दारू कराई गई, और जब कुछ न बन पड़ा, तो काँके के इस काँजीहाउस में उसे डालकर निश्चित हो जाया गया। किन्तु, कोई भला-आदमी इसपर कुछ सोचने की तकलीफ गवारा नहीं करता कि आख़िर उसकी यह दुर्गंत क्यों हुई? किसने की? आग लगाकर पानी के लिए दौड़ना इसीको कहते हैं।"

इसके बाद उसने कई मिसालें पेश कीं। सुन-सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उसने पूरे तीन दिनों तक मुझे वहाँ रोक रखा। कई पागलों को उनके इतिहास के साथ उसने मुझे दिख-लाया। किन सिद्धान्तों पर उनकी चिकित्सा होती है, कैसे उन्हें अच्छा किया जाता है, यह सब ब्योरे के साथ उसने बताये। अंत में, जिस दिन में जाने की तैयारी कर रहा था, उसने जो एक कहानी सुनाई; क्या में जिंदगी-भर उसे भूल सकूँगा ?

( ? )

शाम का वक्त था। हसीब अपने बँगले में बैठा हुआ कुछ दोस्तों से गप-शप कर रहा था। उसी समय उसके चपरासी ने एक मुलाकाती कार्ड उसके सामने रखा। उसपर एक डिप्टी-कलक्टर साहब का नाम था। वह मुसलमान थे। डिप्टी साहब को हसीब ने बुलाया । अधबयस-से आदमी, चेहरा सूखा, भरीया । किस काम से तशरीफ़ लाये, पूछे जाने पर उनकी आँखों से झर-झर आँसू झरने लगे । बड़ी मुश्किल से कह पाये, उनका लड़का-पटना-कॉलेज का शानदार ग्रेजुएट—अचानक पागल हो गया है। बहुत दवायें कीं, अच्छा नहीं हुआ। आखिर उसे यहाँ ले आये हैं। उन्होंने सुना था, हसीब यहाँका डिप्टी-सुपरिंटेंडेंट है। उन्हें थोड़ा धीरज हुआ कि हम-मजहब होने की वजह इस मुसीबत-जादे पर उसका ज्यादा खयाल होगा । इसी उम्मीद में उसके पास वह आये हैं। हसीब ने उनसे बीमारी का ब्योरा पूछा। उन्होंने बताया, वह कोई भयानक या गंदी हरकत नहीं करता; न गालियाँ बकता. न चीखता-चिल्लाता है। यो बड़ा भोला-भाला-सा है, लेकिन अचा-नक वह चौंक उठता है, इधर-उधर कोई चीज खोजता है, अगर कोई चीज़ मिली, तो उसे लेकर, नहीं तो हाथों से ही वह ज़मीन खोदने लगता है। जमीन खोदता है, रह-रहकर जमीन से कान लगाकर कुछ सुनने को कोशिश करता है, फिर खोदता है, और यदि जबर-दस्ती पकड़ न लिया जाय, तो तब तक खोदता रहता है, जब तक बेहोश न हो जाय। उसकी उँगलियाँ घिस गई हे, उन्हें वह खोदते-खोदते लहलुहान कर डालता है। यह खोद-खाद वह कब शुरू करेगा, कोई ठिकाना नहीं । लोगोके पूछने पर कि क्या कर रहे हो, होठों में ही कुछ बुदबुदाता है, जो किसीकी समझ में नहीं आता।

उस समय उन्हें धीरज देकर और कल रोगी को लाने को कहकर हसीब ने उनसे फ़ुरसत ली। दूसरे दिन भोर में ही बेटे को लिये वह डिप्टी साहब पहुँचे। बेटा बिलकुल नौजवान था। अभी मसें भींग रही थीं। सूखे, उदास, खोये-खोये चेहरे से भी खूबसूरती टपकी पड़ती थी। बड़ी-बड़ी आँखें, जिनमें से प्रतिभा झाँकती-सी मालूम पड़ती थी। कभी वह बहुत जुहीन रहा होगा,

इसमें शक नहीं । हसीब ने उसका नाम पूछा, एक बार बड़े ग़ौर से उसने हसीब के चेहरे को देखा, फिर अपना नाम बतला दिया। कहाँ तक पढ़ा है, क्या-क्या विषय लिये थे, कॉलेज में उसके कौन-कौन प्रोफ़ेसर थे, सबका जवाब उसने सही-सही दिया। हसीब ने समझा, मर्ज लाइलाज नहीं है। उसकी भर्ती पागलखाने में करा दी। बाप को इत्मीनान दिलाया कि वह घबरायें नहीं, उनका लड़का जुरूर ही अच्छा हो जायगा।

पागलों की चिकित्सा में उनकी कहानी जानना सबसे ज़रूरी है। कुछ बातें तो उसने बाप से दरियाफ़्त कीं, कुछ मरीज़ से। किस्से से निकट का सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कई व्यक्तियों से भी कुछ बातें पूछीं-पुछवाईं। बड़ी मुश्किल से एक-एक कड़ी जुटाकर जो चीज़ बनी, वह यों थी——

डिप्टी साहब का यह एकलौता बेटा है। इसका जन्म तब हुआ था, जब डिप्टी साहब पढ़ ही रहे थे। डिप्टी साहब का परिवार साधारण हैसियत के देहाती काश्तकार का था। काश्तकारी अच्छी थी, अच्छे खाते-पीते लोग थे। डिप्टी साहब के पड़ोस में ही, उनकी ही हैसियत के, उनके एक लँगोटिया यार थे। दोनों की बीवियों में भी खासी दोस्ती गँठ गई थी। डिप्टी साहब के इस बच्चे के जन्म के चार साल बाद उनके दोस्त के एक लड़की हुई। दोनों बीवियों ने हँसी-हँसी में तय कर लिया कि इन दोनों की शादी होगी। दोनों यारों ने यह खबर सुनकर एक जोर के ठहाके में स्वीकृति दे दो।

दिन बीतने लगे । डिप्टी साहब बी० ए० करके सब-डिप्टी फिर पूरे डिप्टी बन गये, लेकिन उनके यार देहात के ही काश्तकार बने रहे । दोनों के बच्चे भी बढ़े । जब दोनों बच्चों को होश हुआ, उन्हें खबर लगी, दोनों का ब्याह पहले से ही तय है । लड़की शुरू से ही शरम करने लगी; बच्चा बचपन से ही उसे छेड़ने लगा । दोनों की जोड़ी जैसे खुदा ने खुद बनाकर भेजी हो । दोनों से खूबसूरती चुई पड़ती । बच्चे का नाम था सलीम, बच्ची का जलेखा।

सलीम लोअर, अपर और मिडिल देहात में ही करके अपने डिप्टी बाप के साथ शहर में रहने लगा। जुलेशा घर पर ही उर्दू लिखना-पढ़ना सीखकर सिलाई-बुनाई में कलाकारी हासिल करने लगी ।

सलीम की माँ घर पर ही रहती। तब वह ज़माना न था, जब डिप्टी साहब लोग अपनी मेम साहब को साथ रखते। पुराने रीति-रिवाज का दौरदौरा था। छुट्टियों में डिप्टी साहब आते, उनका यह एकलौता लड़का आता; जिसके देखने के लिए उसकी माँ छटपट किये रहती। इस लड़के के बाद उस बेचारी के एक बच्ची हुई, जो मर गई। तबसे कोई बच्चा नहीं हुआ। फलतः उसका ध्यान अपने इस बच्चे पर ही हमेशा टँगा रहता। गाँव के नजदीक मिडिल तक स्कूल था, तब तक उसने अपने इस प्यारे बेटें को आँखों से ओझल नहीं होने दिया था, लेकिन अब तो लाचारी थी। लड़के का पढ़ना-लिखना ज़रूरी था, इसलिए उसे अलग करना पड़ा; लेकिन छुट्टी होने पर अगर उसके पहुँचने में एक-आध दिन की देर हो जाती, वह छटपट करने लगती।

छुट्टी में जब सलीम आता, शहर की कुछ दिलचस्प सौगात जुलेखा के लिए ज़रूर लाता ! जुलेखा भी उसके लिए रूमाल, तिकए के खोल, टेबुल-क्लॉथ आदि पर कुछ बेंल-बूटे काढ़कर तैयार रखती ।

जब सलीम फिर पढ़ने चला जाता, उसकी माँ जुलेखा को प्रायः अपने ही घर पर रखती, और उसे तरह—तरह की दस्त-कारी और घरेलू काम—काज सिखाती। जुलेखा कभी उसके घर को बसायगी ही, फिर वह अभी से उसे तालीम देकर क्यों न योग्य पतोहू और चतुर गृहिणी बनाकर रखे?

धीरे-धीरे सलीम कॉलेज में गया, मूंछ पर ज्रा-सी काली रेखाएँ आने लगीं। उसकी माँ सोचने लगी, अब जल्द शादी कर दी जाय। जुलेखा की माँ भी यही चाहती थी। लेकिन, डिप्टी साहब टालते गये। उनका कहना था, कम-से-कम लड़के को ग्रेजुएट होने दो, शादी हो जायगी। तयशुदा बात है, जल्दी क्या है ? माँ कहती, तुम्हारी शादी तो पहले हो चुकी थी, तो भी तुम पढ़ते रहे, बी० ए० किया, डिप्टी हुए। शादी हो जाने दो, मुझे अकेले घर नहीं सुहाता। डिप्टी साहब हँसकर कहते—पतोहू को घर में तो पहले से ही रख लिया है, अब जा़ब्तगी की ही तो देर है, घबराहट क्या है ? माँ इस झाँसे-पट्टी में नहीं आती, वह जवाब देती, इसीसे तो और

भी कहती हूँ कि जल्द शादी हो जानी चाहिए। जिसको इतना नज़-दोक रखती हूँ, उससे ज़रा भी परायापन महसूस कहूँ, यह बरदाश्त नहीं होता। लेकिन, डिप्टी साहब की मर्जी तो सबके ऊपर थी। बात टलती ही जाती। जुलेखा और सलीम के कानों में भी ये बातें पड़तीं। जुलेखा शर्म से गड़ी जाती, सलीम दिन में सपने देखता।

किंतु कैंसी दुःख की बात — माँ बेटे की शादी का अरमान लिए ही अचानक चल बसी। गाँव में हैजा फैला था। वह भी बीमार पड़ी, और जब तक डिप्टी साहब या सलीम पहुँचे, वह साँस तोड़ चुकी थी!

डिप्टी साहब अब छुट्टियों में घर कम आते, बाद में तो आना ही छोड़ दिया। सलीम चाहकर भी छोटो छुट्टियों में नहीं आ पाता। जुलेखा अपने घर रहती। जब कभी बड़ी छुट्टियों में दो—चार दिनों के लिए सलीम इस देहाती गाँव में पहुँचता, जुलेखा निहाल हो जाती।

कुछ साल यों ही बीत गये। अब सलीम बीस साल का अच्छा-खास-नौजवान था, जुलेखा संस्कृत-कवियों की प्यारी 'घोड़शी' हो चली थी। सलीम भी ग्रेजुएट हो चला था। अगर उसकी माँ रहती, तो कुछ पूछना ही नहीं था, शादी भी हो चुकी होती। लेकिन, उसके अभाव में अब डिप्टी साहब से तकाजा कौन करे ? बेटी को इस उम्म में देख जुलेखा की माँ को उसकी शादी के लिए चिंतित होना लाजिम था। उसने अपने पति पर जोर डाला। उस बेचारे ने अपने पूराने लँगोटिया यार डिप्टी साहब को लिखना शुरू किया। लेकिन डिप्टी साहब उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए टालते गये। एक साल यों ही बीत गया। अब जुलेखा की माँ ने अपने पित को, खत-किता-बत पर न रहकर, डिप्टी साहब के पास जाने को लाचार किया। यह महाशय डिप्टी साहब के दरबार में पहुँचे। डिप्टी साहब की उस शहरी शान-शौकत का क्या कहना ? लेकिन, उन्होंने अपने लँगोटिया यार की खातिर में कमी नहीं की। पूरे दुनियादार आदमी थे। उनकी खातिर की, बहुत-सी फालतू बातें भी कीं; लेकिन शादी की चर्चा से बचते रहे। और, जब यार ने लाचार यह प्रसंग छेड़ ही दिया, तो फिर, 'जल्दी क्या है,' कहकर दूसरी बातों में उन्हें बहला दिया ।

जब वह घर पहुँचे, जुलेखा की माँ बहुत बिगड़ी—नुम समझते नहीं, धर में जवान बेटी रखे हुए हो, और आप यारबाशी करते फिरते हो। जुलेखा की शादी इस साल होनी ही चाहिए। तुम फिर एक बार जाओ। उनसे साफ़ कहो, यह तो उनकी पतोहू है ही, उसे अपने घर अब ले जायें। सलीम भी बड़ा हुआ, खुदा उसे सलामत रखे।

लेकिन इस बार जब यह बेचारे डिप्टी साहब के पास पहुँचे, तो प्रसंग चलाने पर वह किस तरह कन्नी काट गये—"अरे यार, तुम निरे देहाती भोले हो, बातों को समझते नहीं। यह ठीक है कि मैं वादा कर चुका हूँ। बात तय-सी थी, लेकिन आजकल के लड़के पढ़-लिख-कर क्या मौ-बाप के रह जाते हैं। खासकर शादी के मामलों में? तुम्हारी लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी नेक है--एक जमाना था, सलीम उसे चाहता भी था। लेकिन, आजकल लड़कों की पसंद की बात मत पूछो। मुझे शक है, जुलेखा अब सलीम को भा सकेगी, या वह उसे अपनी बीवी बनाना चाहेगा ? तरह-तरह के लोग निस्वत लेकर आ रहे हैं। एक सब-जज साहब हैं, उनकी लड़की इंट्रेंस में पढ़ रही है, दहेज में मोटर देने को तैयार हैं। उस दिन एक एस्० पी० साहब आये थे, लड़की का फ़ोटो भी लाये थे; कहते थे, मेरे यहाँ शादी होने दीजिए, सलीम को में पढ़ने के लिए विलायत भेज देता हूँ। यहाँके कलक्टर ने भी एक दिन एक निस्बत की बात चलाई थी! बताओ, यार, इतने पर भी क्या वह तुम्हें अपना ससुर चुनना पसंद करेगा? मुझे अफ़सोस है, लेकिन दूसरा चारा ही क्या है—अब जाओ, जुलेखा की शादी कहीं दूसरी जगह कर दो ; पैसे की दिक्क़त हो, तो कहना, मैं तुम्हारी मदद को हमेशा तैयार हैं।"

जुलेखा के बाप के सिर पर जैसे वच्च टूटा! वहाँ एक क्षण भी ठहरना वह गवारा नहीं कर सके। भागे-भागे घर आये, बोबी से बातें सुनाई। बीबी ने एक बार सिर पर हाथ मारा. फिर सँभल-कर बोली—तुम सलीम से नहीं मिले, वह जुलेखा को प्यार करता है! पिछली बार भी जब आया था, दोनों कैसे घुले-मिले थे। वह शरीफ़ लड़का है, वह धोखा नहीं दे सकता। लेकिन शौहर ने दीन-दुनिया समझाई, जमाने का रंग-ढंग बताया और फिर दोनों नये घर-बर की तलाश में लग गये।

जहाँ चाह, वहाँ राह। आखिर जुलेखा के लिए एक वर ठीक हो ही गया, शादी का दिन भी तय हो गया।

डिप्टी साहब के पास से लौटकर अपने बाप के आने के बाद जुलेखा ने सब सुना था। उसके काटो, तो खून नहीं। लेकिन, न वह रोई, न चिल्लाई, न चेहरा उदास किया, न आँसू बहाये। मानों शंकर की तरह जहर का घूँट पीकर रह गई। उसकी माँ को भी आश्चर्य होता, जुलेखा क्या सचमुच सलीम को नहीं प्यार करती थी ? खैर, जब शादी का दिन तय हो गया, और उसके बाप ने अपने लँगोटिया यार डिप्टी साहब को शिष्टाचार-वश निमंत्रण का खत भेजा, तो उस खत के साथ, माँ के आग्रह पर, जिंदगी में पहली बार उसने एक पंक्ति सलीम को लिख दी—''क्या तुम आ सकोगे? एक बार तुम्हें देख लें, फिर न जाने जिंदगी में कभी भेंट होती है या नहीं?"

निमंत्रण का खत पाकर घाघ डिप्टी साहब मुस्कुराये। अब उनकी गोटी लाल थी। अब अपने बेटे की शादी वह मनमानी जगह कर सकेंगे, खूब दहेज वसूल कर पायँगे। ऊँची रिश्तेदारी होगी, खानदान का रुतवा बढ़ेगा। जब बात तय हो ही चुकी, तो एक आहारी रस्म से क्यों मुँह मोड़ें ? अच्छी तरह न्योता पूरा जाय । संयोग की बात; गर्मी की छिट्टयों में सलीम भी कॉलेज से फ़रसत पाकर उनके पास, जो एक मुफ़स्सिल शहर में उन दिनों रहते थे, आ गया था। शादी में सिर्फ़ दो दिन रह गये थे। उन्होंने सलीम को न्योते के खत के साथ जुलेखा का वह खत भी दिया और उससे आग्रह किया कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए । मानों, बेटे पर अपनी उदारता की धौंस जमा रहे हों। इसी सिलसिले में यह भी कहा कि जुलेखा के बाप दो बार आये थे, उन्होंने उनसे थोड़ा और ठहरने को कहा था। मगर उनकी लड़की सयानी हो चली थी, कैसे ठहरते बेचारे ? खैर, अब सलीम को उस सब-जज साहब या उस एस॰ पी॰ साहब की निस्बतों पर विचार करना होगा। एक पुराने रईस की ओर से जिले के कलक्टर साहब ने भी उनसे कहा था । यहाँ तक कि बातें करते-करते एस० पी० साहब के यहाँ से आया फ़ोटो भी उन्होंने सलीम के सामने रख दिया।

सलीम कुछ समझ न सका, कुछ बोल न सका। डिप्टी साहब उसी शाम को बाज़ार गये और न्योते के लिए चीजें खरीद लाये। जुलेखा के लिए एक बढ़िया साड़ी, सलूका और चादर लाये, और बोले — "उसकी माँ से कहना, इसी को पहनाकर बेटी को ससुराल भेजे । आह, कहाँ बेचारी मेरे घर आती, कहाँ पराये घर जा रही है ।'' डिप्टी साहब की आँखें भी नम थीं ।

न्योता लिये जब सलीम गाँव पहुँचा, बरात आ चुकी थी। जुलेखा के दूल्हे को देखा, अच्छा-खासा खूबसूरत नौजवान था। उसे थोड़ा संतोष हुआ। फिर, जुलेखा के घर पहुँचा। उसके बाप ने उसकी आमद पर खुशी जाहिर की, और बताया, संयोग से जुलेखा को अच्छा घर-वर मिल गया है। उसकी माँ की आँखें सलीम को देखते ही डबडबा आई, लेकिन इस खुशी के वक्त आँसू के लिए जगह कहाँ थी? आँखों का पानी आँखों में ही पी गई। उससे खैरियत पूछी, डिप्टी साहब की सेहत दरियाफ़्त की। सलीम की बोली सुनते ही जुलेखा घर से निकली। वह पहले की तरह ही हँसकर मिली। उसपर लगन सोलहो आना सवार थी, वह पूरी दुल्हन मालूम पड़ रही थी।

"खैर, तुम आ गये—इतनी उम्मीद तो मैने की ही थी"—उसने सलीम से कहा, जब उसकी माँ जान-बूझकर उन दोनों को एकांत देने के लिए वहाँसे हट चुकी थी। सलीम वया बोले, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये सारे दृश्य, सारी बातें उसे भौंचक में डाले हुई थीं। यह सबने महसूस किया कि सलीम में न तो पिछला चुलबुलापन है, न उसके होठों पर हमेशा खेलनेवाली वह हँसी है। हाँ, इसके मानी अलग-अलग लोगोंने अलग-अलग लगाये। रात को हँसी-खुशी में शादी हुई। बरात के खाने-पीने और महफ़िल की धमा-चौकड़ी में रात गुज़र गई। सलीम सब चीजों में शिरकत करता रहा। लेकिन, सिर्फ़ कल के पुतले की तरह। भोर हुई; किन्तु यह क्या? जुलेखा के घर से एक चीख़ की आवाज निकली! यह उसकी माँ रो रही थी। शाम को गीत; भोर में रुदन! जुलेखा चल बसी थी!

उसे क्या हुआ था, क्या बात थी, किसीकी समझ में नहीं आया। माँ ने सिर्फ़ यह बताया कि शादी के बाद, बहुत देर तक, वह सिखयों से गप-शप करती रही। लेकिन क़ोहबर में जाने के लिए सिखयाँ उसकी तैयारियाँ कर ही रही थीं कि उसने बताया, उसका सिर चक्कर दे रहा है, उसे मतली आ रही है। दो-एक बार क़ै उसने की, लोगोंने समझा, भीड़-भाड़ के चलते ऐसा हुआ है। कोहबर की रस्में यों ही पूरी करके उसे निर्विचत सोने

# बेनीपुरी-प्रंथाबली

का मौका दिया गया। दूल्हा मियाँ रात-भर सालो-सलहजों से गप करते रहे, माँ घर के कामों में फँसी रही। भोर में ज्यों ही माँ उसे जगाने को गई, पाया, अरे, यह तो जुलेखा की ठंढी लाश-मात्र है!

जुलेखा के घर पर, बरात पर, समूचे गाँव पर जैसे मातम छा गया। खैर, जो होना था, हो चुका था। जहाँसे जुलेखा की लाल पालको निकलती, वहाँ से उसकी काली ताबूत निकली! कृत्रगाह में उसे दफ़नाते वक्त फ़ातहा पढ़ने को उसके बहुत-से बुजुर्ग और अजीज गये; उसका दूल्हा भी गया। लेकिन, लोगोंको आश्चर्य हुआ, सलीम वहाँ नहीं था।

बरात वापस गई, दूल्हा वापस गया, हित-कुटुम्ब सब अपनेअपने घर गये। शाम हुई, रात आई। सलीम के घर उसके
कुछ बचपन के साथी आ जमे। वे लोग बड़ी रात तक जुलेख़ा
और इस आकस्मिक घटना की तरह-तरह चर्चा करते रहे। एकने इसी चर्चा के बीच दबी ज्वान से कहा—सलीम भैया, आप
फातिहा पढ़ने नहीं गये, यह अच्छा नहीं किया। उफ, वह
बेचारी आपको कितना प्यार करती थी! उसकी रूह कृत्र में
तड़पती होगी! अनमना सलीम इस बात को यों टाल गया, जैसे
इसका कोई महत्त्व नहीं। दूसरी चर्चाओं में भी वह बहुत कम
हिस्सा लेता रहा। आज दिन में उसे इस बात की भी पूरी ख़बर
मिल चुकी थी कि किस तरह उसके बाप ने शादी नामंजूर कर
दो थी। इन बातों का उसके सिर पर भारी बोझ था। जब सभी
साथी घर गये, सलीम भी सोने का उपक्रम करने लगा। लेकिन,
जल्दी उसे नींद आई नहीं। जब गाँव का पहरुआ दूसरा पहरा
दे चुका, तब कहीं उसे नींद आई।

नींद आई ?-वह तो सिर्फ एक झपकी थी । और, उस झपकी के बाद ? वह फिर सोया --- ?

भोर में क्ब्रगाह की ओर एक शोर मचा। कुछ ढोर चराने बाले अपनी भैंसें उसी ओर ले जा रहे थे कि उन्होंने देखा, जुलेखा की कृब के नज़दीक कोई पड़ा हुआ है! वे चिल्ला उठे। लोगोंने वहाँ जाकर देखा, कृब की बग्ल में बहुत-सी मिट्टी खोद दी गई है। और, उसी मिट्टी निकलने से बनी खोह में सलीम का सिर

है, और बाकी धड़ बाहर पड़ा है। झटपट उसके सिर को खोह से निकाला, देखा, ज्रा-ज्रा साँस आ रही है। बगल में ही उसकी छड़ी टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरी थी। उसके नाखून लहू-लुहान हो गयेथे। लोगोंकी समझ में कोई बात नहीं आई। उसे बेहोशो में ही उठा कर घर ले आये। बेहोशी दूर होती ही नही थी। डिप्टी साहब के पास आदमी दौड़ाया गया । वह डाक्टर लेकर दौड़े आये । बहुत उपचार के बाद, पाँच दिनों बाद, उसने आँखें लोलीं।इधर-उधर देखा। फिर औं लें मूँद लीं। दो दिन तक यों ही आँखें खोलता-मूँदता रहा। चिकित्सा होती रही। आखिर, वह बैठने-उठने लायक हुआ। थोड़े दिन बाद मालूम हुआ, अब वह बिलकुल अच्छा होने जा रहा है कि अचानक एक दिन आँगन के एक कोने की ओर दौड़ा। बगल में एक लकड़ी पड़ी थी, उसीसे ज्मीन खोदने लगा। लोग पकड़ने दौड़े, लकड़ी छीन ली, तब वह नाखूनों से ही ज़मीन कुरेदता रहा, जब तक कि लोग उसे जबरदस्ती उठा नहीं लाये ! तबसे यह दौरा बराबर हुआ करता है।

( )

यह करुण कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है - - -

हसीब ने बताया, इस कहानी की कड़ी जोड़ने में उसे कितनी दिक्कतों उठानी पड़ी थीं। डिप्टी साहब, जुलेखा की माँ, उसके बाप, गाँव के लोग, सलीम के यार-दोस्त सबसे पूछ-ताछ की गई थीं। लेकिन उसके सोने और बेहोश होने के बीच की कड़ी को तो खुद सलीम ही जोड़ सकता था। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहीं थी कि ज्यों ही जुलेखा का नाम उसके सामने लिया जाता, वह चौंक उठता, इधर-उधर देखने लगता, सिर झुकाकर जमीन से उठती हुई किसी कल्पित आवाज को सुनने की चेष्टा करता, किसी चीज़ की तालाश में दौड़ता, न मिलने पर हाथों से ही कभी-कभी मिट्टी खोदने लगता। बड़े धीरज से हसीब ने धीरे-धीरे एक-एक बात पूछी। ज्यों ही देखता, वह चौंकन्ना हो रहा है, हक जाता, दूसरी बातों में उसे बहला देता। फिर घीरे से शरू करता।

बात यों हुई कि सलीम जब उस रात पहली झपकी में था, उसने ख्वाब में देखा कि जुलेखा वही दुलहन की साड़ी पहने उसुपर

मुस्कुरा रही है । व्याकुलता में उसकी नींद टूट गई। उसने सोचा, फातिहा नहीं पढ़ा, इसीसे उसकी रूह शायद मंडला रही है। दिन में जाऊँगा, तो लोग क्या कहेंगे? बिछावन पर से उठा, टाॅचं जलाई। कपड़े पहन, छड़ी ली और कृत्रगाह की ओर चल पड़ा। वहाँ टाॅचं से उस नई कृत्र को देखा, फिर फातिहा पढ़ने लगा। दो बार बैठा-उठा, तीसरी बार जब बैठकर सिर झुकाया, उसे मालूम हुआ, जैसे जुलेखा पुकार रही है—सलीम, मेरे प्यारे! --- में अभी जिंदा हूँ --- मुझ इस कृत्र से निकालो! --- उफ्, मेरा दम घुटा जा रहा है --- जल्दी करो!" ऐं, यह क्या? उसने जमीन से कान लगाया, आवाज और साफ सुनाई पड़ी। तो, जुलेखा जिंदा है—यह कैसी गलती हुई? किसीको पुकारने की उस सुध कहाँ रही? अपनी छड़ी से कृत्र खोदने लगा। छड़ी टुकड़े-टुकड़े हो गई, तो उँगलियों से ही बकोटने लगा। इसी खोद-खाद में वह बेहोश हो गया था।

उस रात में उसने किस तरह ख़्वाब देखा और क्ब्रगाह में पहुँचा, इसके जानने में तो पद-पद पर कठिनाई हुई थी। क्ब्रगाह में फ़ातिहा पढ़ने समय की बात कहते-कहते वह जोर से चिल्ला उठा—"जुलेखा पुकार रही है", और एक चीख़ के साथ जो बेहोश हुआ, तो दो दिनों तक उसे होश में नहीं लाया जा सका, और पूरे एक महीने में कहीं जाकर वह चलने-फिरने लायक हुआ।

निस्संदेह सलीम के दिल में जुलेखा की गाढ़ी मुहब्बत थी—मुहब्बत उस गहराई तक जा पहूँची थी, जब वह ज़बान की चीज़ नहीं रह जाती । उसकी शादी दूसरी से होगो, वह दूसरे की हो जायगी, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। शहर में रहकर, अँगरेजी की ऊँची तालीम हासिल करके भी, उसने अख़लाक़ नहीं खोया था। जुलेखा को छोड़कर कभी किसी दूसरी लड़की से शादी की बात वह सोच भी नहीं सकता था। फिर, अपनी माँ को वह बहुत ही प्यार करता था। जुलेखा के प्रति जो स्नेह-भावना थी, इसका भी बहुत हिस्सा था। जुलेखा उसकी सिर्फ अपनी ही नहीं थी, बिल्क मातृप्रेम की एक प्रतीक भी थी। किन्तु इन बातों पर दुनियादार डिप्टी साहब का कुछ ध्यान नहीं रहा। अपनी अज़हद चतुराई के कारण वह खुद ठुगे गये।

किन्तु सिर्फ डिप्टी साहब की तम्बीह करने से तो कुछ होता-जाता नहीं था। हसीब ने भी तय किया, वह अपनी पूरी कला लगाकर इस मरीज को अच्छा करने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसा केस था, जिसपर प्रयोग करने में उसे भी रस अनुभव होने लगा। हाँ, इस रस में करुणा की मात्रा कहीं ज्यादा थी।

उसने डिप्टी साहब से कहा कि ऐसी एक लड़की ठीक कीजिए, जिसकी सूरत-शक्ल जुलेखा से कुछ-कुछ मिलती हो। उसने यह भी बताया कि वह लड़की ज़रा होशियार हो, उसके कहे मुता-बिक वह कर सके। उसे सलीम की चहेती बनना पड़ेगा, और यदि सलीम अच्छा हुआ, तो उससे शादी भी करनी पड़ेगी। डिप्टी साहब को उसने इत्मीनान दिलाया कि खुदा के फ़ज़्ल से वह सलीम को भला-चंगा करने में ज़रूर ही सफलता प्राप्त कर सकेगा।

जुलेखा की खाला की एक लड़की थी, हूबहू जुलेखा की-ऐसी। यद्यपि जुलेखा की माँ अपनी बेटी की मौत का कारण डिप्टी साहब को ही मानती थी, उनसे वह बहुत ही नाराज़ थी; लेकिन सलीम से जो उसे प्रेम था, उसके सबब उसने अपनी बहन को राजी किया कि वह उस लड़की को सलीम की सेहत के लिए जरूर दे। फिर कहीं सलीम अच्छा हुआ, तो इसकी शादी भी हो जायगी, और यों जुलेखा को शादी की कलक भी दूर हो जायगी—बेटी की शादी नहीं हुई, बहन की बेटी की हुई! वह लड़की काफी होशियार थी। वह भी तैयार हो गई। उसे लेकर डिप्टी साहब हसीब के पास पहुँचे। हसीब ने उसका रूप-रंग देखकर खुशी जाहिर की। अब उसे विश्वास—सा हो गया कि वह सलीम को भला-चंगा कर सकेगा।

पहले दिन ही जब वह लड़की को लेकर पागलखाने में सलीम के सेल के निकट पहुँचा, सलीम उसे घूर-घूरकर ताकता रहा। उस दिन उसने बार-बार ज़मीन खोदने की भी चेष्टा की-और दिनों से कहीं ज़्यादा। यह प्रतिक्रिया अच्छे शकुन की सूचक थी-हसीब को आनन्द हुआ, उसे जरूर कामयाबी हासिल होगी।

धीरे-धीरे वह लड़की सलीम के पास प्रायः भेजी जाने लगी। एक दिन उसने सलीम को सलाम किया, खैरियत भी पृछी। सलीम

चुपचाप सब सुनता रहा । चलते समय पान का एक बीड़ा उसने सलीम की ओर बढाया । उसने हाथ बढ़ाकर ले लिया ।

हसीब ने देखा, सलीम की जिंदगी पर इस लड़की का असर हो रहा है।

कुछ दिनों के बाद वह सलीम को अपने बंगले पर ही बुला लेता। वह लड़की अब उससे बातें करती, उसे खिलाती-पिलाती। उसकी खाला-जुलेखा की माँ को भी हसीब ने बुला लिया था। वह भी हसीब के कहे मुताबिक सलीम से ब्यवहार रखतीं। एक दिन सलीम अचानक चौंक पड़ा, जब उन्होंने अपनी इस बहन की बेटी को जुलेखा कहकर पुकारा। फिर तो उसपर जैसे भूत सवार हो गया। लगा वे ही पुरानी हरकतें करने। लेकिन, ज्यों ही वह लड़की पहुँची और उसका हाथ पकड़ा, वह सुधुआ गाय बन गया। उसने उसे कुरसी पर ला बिठाया। चाय पिलाई, बातें कीं। ज्रा नाराजी के स्वर में यह भी कहा—''तुम यह क्या करते हो?" सलीम सहमा, सिकुड़ा, आजिजी प्रकट करने लगा—'नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।" हसीब ने समझा, अब तो मैंने बाजी मार ली।

धीरे-धीरे सलीम की हालत सुघरती गई। जुलेखा की माँ ने एक दिन उससे यह भी बता दिया कि यह मेरी बहन की बेटी है; जुलेखा इसका भी नाम है। इस बात से उसे थोड़ा धक्का लगा, लेकिन इसका असर भी दूर होने लगा। वह लड़की इस तरह उस पर प्रेम-भाव प्रकट करती, उससे यों लगी-लगी रहती कि उसकी जिंदगी पर वह पूरी तरह छा गई थी। आखिर वह दिन भी आया, जब दोनों एक साथ रहते, गप-शप करते, ताश खेलते, कभी-कभी सलीम कोई उपन्यास, कहानी या किवता की किताब लेकर भी उसे सुनाता। इस नई जुलेखा पर, उसकी खाला यानी जुलेखा की माँ पर, डिप्टी साहब पर और उससे बढ़कर हसीब पर एक नये आनन्द का रँगीन बादल छाने लगा। सब खुश थे, सब उस दिन की प्रतीक्षा में थी, जब यह रँगीन बादल रंगीन बरसात लायगा, पपीहे की प्यास बुझेगी, दुनिया हरी-भरी होगी।

हसीब अपने फ़न की बारीक चातुरी से एक-एक क़दम आगे बढ़ता गया। उसने सोचा, अब चीजें वहाँ पहुँच गई हैं, जहाँ "फाइनल टच" दिया जा सकता है। उसकी राय से एक दिन जुलेखा की माँ ने बातों-ही-बातों उसपर प्रकट किया कि वह नई जुलेखा से शादी कर ले। और, शादी की बात पक्की हो गई।

उस दिन हसीब के बँगले पर खुशी की बाढ़ आई हुई थी। कुछ चुने हुए लोगोंको न्योता देकर बुलाया गया था। गाना-बजाना हो रहा था, खाने-पीने के इंतजाम हो रहे थे। सलीम दूल्हा बना यहाँ-वहाँ घूम रहा था। जो लोग आते, डिप्टी साहब को उनकी खुशनसीबी पर और हसीब को उसके फ़न की उस्तादी और कामयाबी पर मुबारकबाद देते। रात हुई, हँसी-खुशी में शादी हुई। जुलेखा की माँ को उस समय अपनी बेटी की याद आई, और याद आई सलीम की माँ की। काश, बेचारी यह खुशी देख पाती! शादी के बाद कोहबर के लिए दूरहा-दूल्हन खिलवत में गये। डिप्टी साहब अब अपने को सँभाल न सके। हसीब के पैरों से वह लिपट गये। हसीब 'हाँ-हाँ' करता रहा, लेकिन वह क्यों मानने लगे, रोते, कहते—डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए इंसान नहीं, खुदा है। आपने मेरे बेटे को नई जान दी है—मुझ निपूते को फिर एक बार बेटे-वाला बना दिया है। यह सलीम मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है, डाक्टर साहब!

बड़ी रात तक आगंतुकों ने बातें जारी रखीं। शादी और डॉक्टरी—उनकी चर्चा के ये ही दो मुख्य विषय थे। डिप्टी साहब अपनी दुनियादारी पर शिमंदा थे, दूसरे लोग इससे सबक ले रहे थे। डॉक्टरी, खासकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की, तो भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही थी। जो लोग कल तक साइंस के नाम से भड़कते थे, वे ही आज उसकी तारीफ़ करते नहीं अघाते थे। बातों से थकथकाकर लोग सुख की नींद सोने गये।

लेकिन भोर होते ही फिर एक चीख़ मुनाई पड़ी। यह नई जुलख़ा की चीख़ा थी। जब उसकी नींद टूटी, उसने देखा, सलीम उसके नजदीक नहीं है। दरवाज़ा खुला था, इधर-उधर उसने देखा, उसे कहीं नहीं पाया। उसका माथा ठनका। वह चीख़ पड़ी। सब लोग जगकर इधर-उधर तलाश करने लगे। सलीम कहाँ गया, क्या हुआ—सबके चेहरे पर हवाई उड़ रही थी, सबके पैरों में पर लग गये थे। आख़िर ढूँढ़ते-ढूँढ़ते लोगोंने हसीब के बंगले की फुलवाड़ी में जो एक चमेली का पौधा था, उसके नजदीक उसे पाया। उसे ?—नहीं, उसकी लाश को ! पौधे के निकट उसने एक खोह-सी खोद रखी थी।

उसका सिर उसी खोह में था। खोह काफी गहरी थी। मालूम होता था, खोदता हुआ अपना सिर उसमें वह घुसेड़ता गया था। खोदते-खोदते उसमें ताक़त नहीं रह गई, वह मूच्छित हो गया, और अंत में उस सकरी जगह में दम घुट जाने के कारण मर गया!

जिस बादल से अमृत की बूँदें बरसतीं, वहाँसे वज्र गिरा! बेचारे डिप्टी साहब की हालत का क्या कहना? वह तो ज़िंदा ही मुर्दा बन चुके थे। हसीब के दिल पर भी कम सदमा नहीं लगा! लेकिन सबसे ज्यादा असर हुआ इस नई जुलेखा पर। बेचारी ने दुनिया में पैर रखे ही थे कि यह धक्का लगा। इस धक्के को वह बरदाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। अब हसीब के घर ही वह रहती है, और हर भोर को उस चमेली के पौधे के निकट जाकर कुछ फूल चढ़ा आती है। हर भोर को—चाहे जाड़ा हो, या गर्मी, वर्षा हो रही हो, या ओले गिर रहे हों! हसीब का सारा साइंस इस भोली लड़की के नज़दीक पराजय मान चुका है—सिर झुका चुका है।

# वह चोर था

( ? )

जेल में पहुँचकर लक्ष्मी बाबू ने अनुभव किया, जेल वह भया-नक चीज़ नहीं है, जिसकी कल्पना से ही वह घबरा उठते थे, उनके हित-मित्र उदास हो जाते थे; और उनकी श्रीमती आँखों में आँसू लाकर उसाँसें भरने लगती थीं। गाँधी बाबा के प्रताप से जहाँ देश-भिक्त आसान चीज बन गई है- यही, खादी पहनिए, चंदे में कुछ पैसे दिया कीजिए, हो सके, तो जब-तब चर्खे को गुनगुना लीजिए, और खदा-न-खास्ता जब कभी मौक़ा आ जाय, तो जेल की गंगा में हल्की-फुल्की एक-दो डुबिकयाँ लगा लीजिए। उसी तरह, उनके पुण्य-बल से, यह जेल भी पुरानी जेल नहीं रह गई है, जहाँ पहले कोड़े बरसते थे, बेडियाँ खनकती थीं, खाने को पेनल डायट और रहने-सोने को काल-कोठरी मिलती थी। अरे, यहाँ की तो अब दुनिया ही निराली है। माना, लक्ष्मी बाबू का वह बड़ा बॅगला, वह ड्राइंग रूम, वे कालीन और सोफे और वे बावचीं, वे चाँदी की तश्तरियाँ यहाँ नहीं है। किंतु, जो कुछ है, शरीफों की गुजर के लिए काफी है। वह ए० डिवीजन के राजनीतिक क़ैदी हैं। सरकार ने अपना इंतजाम तो किया ही है, उसने इजाजत भी दे रखी है, आप अपने खाने-पीने, रहने-सहने में और जो कूछ इजाफा कर सकते हैं, करें।

लक्ष्मी बाबू को रहने के लिए जो कमरा मिला, उसे उन्होंने थोड़े ही दिनों में ऐसा सजा लिया कि वह उनका 'मिनिएचर' बँगला बन चुका था। जो रसोइया था, वह धीरे-धीरे बावर्ची बनता जा रहा

था, और जो पिनया मिला था, उसे तो उन्होंने 'बेरा' कहकर पुकारना भी शुरू कर दिया था। कभी-कभी वह सोचते, काश, ये जेलवाले एक दिन मेरी श्रीमती को भीतर आकर मिलने की इजाजत देते, तब उस भोली औरत को दिखा देता, जेल के बारे में उसकी धारणा कितनी गुलत है। वह कमबस्त जब-जब मुलाक़ात करने को आती है, मुँह लटकाए, आँसू बहाती हुई—सारा मजा हो किरिकरा हो जाता है। जेल के फाटक के मोटे-मोटे लोहे के छड़, बड़े-बड़े ताले और संतरियों की किरचों से ही इसके भीतर का भी अंदाज लगाती है! — वह क्या समझे, बैतरनी के बाद ही स्वर्ग की बस्ती है।

जेल में रहने-सहने का इंतजाम पूरा कर आपका ध्यान पढ़ने-लिखने की ओर गया। यहाँ पढ़ने की एक अजीब बीमारी फैली हुई थी, और वह बीमारी संक्रामक थी। उन्हें भी लगनी थी, लगी। फिर, वह अपने को किसी बात में किसी से पीछे क्यों रखें? सब पढ़ रहे हैं, वह भी पढ़ेंगे। कुछ पढ़क्कू साथियों से मिलकर उन्होंने किताबों की एक लिस्ट तैयार की और थोड़े ही दिनों में उनका सेल्फ़ सुनहली जिल्दों से जगमगा उठा।

यों पढ़ने में कॉलेज के दिनों में भी उनका मन कम लगता था, जब से अपने घर के बड़े कारबार और जमींदारी की देख-भाल का बोझ इनपर पड़ा था, किताबों की ओर नज़र उठाने की फुरसत भी कहाँ थी ? किंतु, इस बार जो किताबों पर टूटे, तो क्या कहना ? मानो बहुत दिनों के भूखे के सामने सुस्वादु भोजन से भरा थाल रखा गया हो। दिन-रात किताबों के पन्ने उलटते; नोट के नाम पर कापियों पर-कापियाँ रँगे जाते। चाय के समय, टहलने के वक्त, साथियों से किताबों के विषयों पर बहसें भी करते। रात में बहुत देर तक उनकी लालटेन जला करती— जेल के दो छटाँक किरासिन से काम नहीं चलता, तो 'तिकड़म'' भी— सिर्फ इसी काम के लिए—करते।

जेल में यों तो हर विषय के अध्ययन की ओर लोगों का ध्यान था— रेशम के कीड़े पालने के शास्त्र से लेकर आइन्स्टीन की रिलेटि-विटी' के जटिल सिद्धांत तक के पारायण होते; किंतु, वहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित विषय था समाजवाद। लक्ष्मी बाबू अपने को इससे वंचित क्यों रखते ? उन्होंने जोरों से इसका अध्ययन और मनन शुरु किया। हाँ, सिर्फ अध्ययन ही नहीं, मनन भी। और, इस मनन ने उन्हें बताया कि समाज के कल्याण के लिए, संसार में शांति और मुख की स्थापना के लिए, समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। पर, सवाल है, समाजवाद की स्थापना कैसे हो ? यहीं जाकरतो झगड़ा शुरू होता है। लक्ष्मी बाबू ने अपने लिए इस झगड़े का निबटारा कर लिया। बहुत ही सरल निबटारा! कार्ल-मार्क्स को रद्द कर उन्होंने अपने लिये रॉबर्ट ओवन को आदर्श बनाया।

रॉबर्ट ओवेन ! - कैसा सरल, संत पुरुष ! धनी होकर भी उसने ग़रीबों की भलाई में अपने को उत्सर्ग कर दिया। मार्क्स की तरह उसने झगड़े नहीं लगाये, वर्ग-युद्ध के नाम पर इस अशांत संसार की रही-सही शांति को भंग नहीं किया, बिल्क उसने त्याग और प्रेम के द्वारा नया संसार बसाने की कोशिश की। उसकी वह 'न्यू लारनाक कालोनी'! कैसा आदर्श! पृथ्वी पर स्वर्ग कायम करने की इंसानी कोशिश ! अगर ओवेन के तरह के कुछ संत पुरुष हर देश में जन्म लें, तो सारे संसार का बेड़ा पार। लक्ष्मी बाबू मनन करते-करते ऐसा अनुभव करते कि वह खुद ओवेन हैं और अपनी जमींदारी के एक गाँव में उन्होंने भी एक ऐसी ही कालोनी बसा रखी है, जिसे देखने को हिंदुस्थान के कोने-कोने से लोग पहुँच रहे हैं। सबकी जवान पर उनकी प्रशंसा है, अखबारों के कॉलम के कॉलम उनकी विख्दावली में रँगे जा रहे हैं।

कालोनी, जिसे वह 'आश्रम' का सुंदर भारतीय नाम देंगे, पीछे खुलेगी। इस जेल में भी इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करके, 'शुभस्य शीघ्रम्' के आदशं वाक्य के अनु-,सार, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। उनका प्रयोग दो व्यक्तियों को लेकर शुरू हुआ —एक उनका 'बावर्ची' और दूसरा उनका 'बेरा'। लोगों ने आश्चर्य से सुना, अपने 'बेरा' को वह 'लालू भाई' के नाम से 'आप' कहकर पुकार रहे हैं, और बावर्ची भी रमजान भाई बन चुका है। 'लालू भाई' जरा तौलिया लाइए। 'रमजान भाई, खाने कितनी देर है ?' इन पुकारों को सुनकर रमजान और लालू को चाहे जितना आश्चर्य होता हो, उनके कुछ साथी उन्हें ढोंगी भी समझते हों, किंतु लक्ष्मी बाबू को इसमें आत्मिक शांति मिलती। आत्मिक शांति—हार्दिक आह्लाद।

लालू और रमजान के खान-पान में भी इजाफा हुआ। अब जो कुछ बनता, तीन के लिए। कभी-कभी लालू का सी-क्लासी भोजन भी लक्ष्मी बाबू चखते, ग़रीबों की ग़रीबी अनुभव करने के लिए। यही

नहीं, इन दोनों के जीवन में भी घुसने की कोशिश वह करते। लालू चोरी में आया है, रमजान रेपकेस में। रेपकेस के नाम से ही वह घबरा उठते, उस घिनौनी हरकत के भीतर जाने की कल्पना से भी वह काँप जाते— यद्यपि वह मानते कि यह भी एक सामाजिक अभिशाप ही है, व्यक्ति तो इसमें फँस जाता है, फँसा लिया जाता है। रमजान दिन-भर रसोई घर के ही प्रपंचों में रहता, अतः उस बेचारे को फुरसत भी कहाँ थी कि उससे कुछ पूछ-ताछ की जाय ? किंतु, लालू तो दिन-भर उनके निकट रहता, अतः उन्होंने यह तय किया कि लालू की जिंदगी में घुसकर वह देखेंगे कि आखिर आदमी चोरी क्यों करता है ?

हाँ, दवा के पहले निदान जरूरी है। किताबों में उन्होंने निदान पढ़ा था। किंतु, व्यक्तिगत जानकारी भी तो आवश्यक है। फिर, जब कि इस जेल में फुरसत की कमी नहीं, और लालू के रूप में एक व्यक्ति भी है जिस पर जाँच-पड़ताल मज़े में की जा सकती है, तब तो इस मौक़े को छोड़ना भूल होगी।

#### ( ? )

लालू अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा है। उसका बाप देहात का एक खेत-मजदूर था। शादी के बाद वह अपने बाप के गाँव को छोड़कर लालू के निनहाल में ही आ बसा था। लालू की माँ सुन्दरी थी। अपनी सुन्दरी पत्नी की जवानी के आग्रह को वह नहीं टाल सका था, ससुराल में ही आ गया था।

वह काफी हट्टा-कट्टा और कमाऊ आदमी था। अपनी गिरस्ती उसने अच्छी निभाई। बाबू के खेत में काम करता। मजदूरी इत्नी मिल जाती, जिसमें बीवी सहित अपनी गुजर वह कर ले। कुछ बटाई खेती भी कर लेता। एक गाय और कुछ बकरियाँ भी उसने पाल रखी थीं। धीरे-धीरे उसके तीन बेटे और एक बेटी हुई। अपनी मजदूरी, बटाई, गाय और बकरियों की आमदनी से उसने इन बाल-बच्चों की अच्छी परविरिश्च ही नहीं की, उनकी शादियाँ भी अच्छे ढंग से कराई।

लालू की भी शादी हो चुकी है। उसकी शादी के बाद ही घर में वैमनस्य पैदा हो गया। दोनों बड़े भाई बाप से जुदा हो गये। उनका कहना था, बुढ़ऊ छोटे बेटे पर ज्यादा स्नेह रखते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। लालू अपने बाप पर नहीं पड़ा था; उसका रूप-रंग ही नहीं, शरीर का गठन भी उसकी सुन्दरी माँ से मिला था। इसलिए शुरू से ही वह ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाता। धूप तेज हुई, उसके शरीर से पसीना चूने लगा; माघ में पछेया हवा बही, उसके दाँत कटकट करने लगे। बुढ़ऊ उससे कम काम लेता। भाई जब इस पक्षपात पर चिढ़ता, तो इसके काम को वह खुद ही पूरा करने की कोशिश करता। उस बुढापे में भी उसकी शक्ति का क्या कहना ?— दो जवान के बराबर अकेला काम कर लेता। जिस समय लालू अपने बाप की चर्चा लक्ष्मी बाबू से कर रहा था, उसकी याद कर उसकी आँखों से ढल-ढल आँसू गिरते जाते थे।

लालू की बीवी भी काफी सुंदरी है। जब बीवी आई, लालू उसपर मँडराता रहता। काम-काज में बिलकुल मन नहीं देता। भाइयों के लिए यह असहय हो गया! आखिर आपस में जुदायगी हो गई—दोनों भाइयों ने अलग-अलग गिरस्ती सँभाली, बाप ने लालू का बोझा अपने ऊपर लिया। जब तक बुढऊ रहे, लालू को मालूम नहीं हुआ कि किसे दिन और किसे रात कहते हैं। किंतु, बूढा आदमी तो पका आम है। एक दिन आम गिर गया, डाली सूनी हो गई। लालू की समझ में नहीं आता, अब वह कैसे जिंदा रह सकेगा।

आदमी—परिस्थिति का 'पुतला! अब लालू को दीन-दुनिया देखने को मजबूर होना ही पड़ा। इसमें उसकी पत्नी ने उसे खूब प्रोत्साहित किया। वह सबेरे लालू को उठाकर, रात की बची कुछ बासी चीजें—रोटी, गुड़ या पानी में रखा भात और अँचार—खिलाकर मजदूरी के लिए बिदा करती। मजदूरी में जो अन्न मिलता, उसे अच्छी तरह कूट-पीसकर वह खाना बनाती, छींटी में रोटियाँ और पानी रख कर खेत में ही उसे खिला आती। लौटती बार कुछ घास भी छील लाती, जिससे गाय और बकरियों को पालती। शाम को जब लालू पहुँचता, बड़े प्रेम से उसके पैर धोती और रात में सरसों का तेल लगा कर उसके शरीर की अच्छी मालिश किये बिना क्या वह वह कभी सोती?

लालू की बोवी का सुन्दर मुखड़ा इस मेहनत मशक्कत से दिन-दिन मलीन होता जाता था। इस बात से लालू को बड़ा दुख होता। किंतु क्या करे बेचारा ? उसके अपने चेहरे का पुराना रंग भी तो नहीं। जहाँ वह रोज माँग सँवारता, अब आईने में मुँह भी

नहीं देखता। एक दिन बाबू के दालान में उसके बड़े आईने के सामने जब वह खड़ा था, अपनी पूरी आकृति उस आईने में देखकर वह चौक उठा था। अरे, वह क्या हो गया ? काला रंग, धँसे गाल, बिखरे बाल—वह वहाँ खड़ा नहीं रह सका !

तो भी उसे संतोष था, किसी तरह उसकी जिंदगी कट तो रही हैं। न तो उसे भाइयों के निकट हाथ पसारने की जिल्लते उठानी पड़ती, न बीवी की गोतनी के व्यंग्य सहने पड़ते; बल्कि पति-पत्नी की तारीफें होती— आखिर अपने पर पड़ा, तब कैसे सॅभले गये हैं दोनों। बाप की जिंदगी में कुछ छैलापन रहा, तो क्या हुआ ? बाप की जिंदगी में कुछ मौज न करता, तो फिर करता कब ?

लेकिन, यह संतोष ज्यादा दिन तक नहीं टिका। गिरस्ती बढ़ने लगी। पहला बच्चा होने पर तो आनन्द ही आनन्द रहा। जब लालू की बीवी अपनी पहलौठी बिटिया को गोद में लेकर प्रसूति-गृह से निकली, लालू के आनन्द की सीमा न रही। दूसरा बेटा हुआ— यहाँ तक आनन्द अपनी जगह पर टिका रहा। लेकिन, जब लगातार हर वर्ष एक बच्चा आकर माँ की गोद भरने लगा, और छूः वर्षों के अंदर उसका छोटा-सा आगन पाँच बच्चों से भर चुका, तब तो आनन्द की जगह चिता ने ले ली। जब बच्चों की ही अच्छी तरह परविश्व नहीं हो पाती, तो उसकी माँ के बारे में क्या पूछना ? वह बेचारी छीजती जाती। धीरे-धीरे बकरियाँ, बछवे और अंत में गाय भी बिक गई। उसके बूढ़े बाप ने बड़े शौक से जो चाँदी और गिलट के गहने अपनी पतोहू को दिये थे वे भी एक एक कर बिक गये! बच्चे घर में अनाहार के कारण बन गये। हाँ वे ही बच्चे जो धिनयों के घर में आनन्द के स्रोत समझे जाते हैं, लालू की कुटिया में अना-हार के कारण बन गये!

लालू दिन-रात परिश्रम करके भी अपनी गिरस्ती के छकड़े को आगे घसीटने में असमर्थ साबित होने लगा। अनाहार ने पूरी मेहनत की ताक़त उसमें कहाँ छोड़ी थी ? वह अथाह सागर में पड़ा था— न नाव, न पतवार। तैरने के नाम पर हाथ पैर हिलाने की ताकत भी जब उसमें नहीं रह गई तो अचानक उसे एक सड़ा मुर्दा बहता हुआ मिल गया। वह उस मुर्दे को पकड़ कर आगे बढ़ने लगा !

सड़ा मुर्दी— चोरी कापेशा! सड़ा मुर्दी—बदबू, उकबाई! कलेजा मुँह को आता! लेकिन, दूसरा चारा क्या था? या अथाह सागर में डूबो, या इस सड़े मुर्दे को पकड़ो। अकेले रहता तो लालू यह पेशा कभी न करता— मर जाना पसंद करता। किंतु ये बच्चे, यह बीवी— कभी की उसकी सुन्दरी, प्यारी स्त्री ! सड़े मुर्दे को पकड़ कर उसने भव-सागर पार करने का निश्चय किया !

अगहन का महीना था। खेतों में पके धान के सुनहले बाल लहरा रहे थे। किसानों के खलिहानों में बोझों के अंबार लगे थे। जहाँ नजर दौड़ाइए, अन्न-ही-अन्न-पके, पृष्ट, सुनहले अन्न ! और, अन्न की इस भरमार के बीच लालू के घर का अनाहार ! एक रात को उसे नींद नहीं आई। भुखें बच्चे किल-बिल कर रहे थे, माँ चुप करने से ऊबकर जब-तब उन्हें चपतें लगा देती। लालू के पेट में भी अँतड़ियाँ चिग्घार रही थीं। वह उठा, घर के बाहर आया। साफ आसमान में तारे चमक रहे थे- डंडी-तराजू के पंक्तिबद्ध तीनों तारे पश्चिम की ओर झक चले थे। हवा सन-सन कर रही थी। उस अर्ध-रात्रि की निस्तब्धता में हवा के झोंके से खेत के पके धान की बालियाँ रह-रहकर झिर-झिर कर उठती थीं। धान की बालियाँ खेतों में, और आँगन में अन्न के अभाव में यह कुलबुलाहट! क्या करे ? उसका दिमाग काम कहाँ कर रहा था ? पैर उठे, हाथों ने हँसिया ली, और काँपते हुए वह सीधे एक खेत में पहुँचा। चारों ओर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके हाथ में जैसे लक्षवा भार गया हो। हॅसिया ठीक से पकड़ी नहीं जाती। किसी तरह बाएँ हाथ से एक मुट्ठी बालियाँ पकड़ उसने हँसिया चलाई- मुखी डाँट की खड़खड़ाहट से वह खुद चौक पड़ा। पर, धीरे-धीरे भ्रम दूर होता गया, झिझक भी दूर होती गई। हाथ काम करने लगे, हँसिया काम करने लगी। धान की बालियों को उसकी हाँसिया इस निस्तब्धता में सर-सर काटने लगी। थोड़ी देर में एक बोझ बालियाँ लिये वह आँगन में आया और उन्हें पटक अधसोई बीबी को जगाया। उसे आँगन में लाकर बोला- "इसी समय इन्हें मीसकर धान निकाल ले।" "यह कहाँ से आया ? तुमने चोरी की है!" उसकी बीबी पूछने या चिल्लाने जा ही रही थी कि लालू ने उसके मुँह पर हाथ रख कहा- "अब चिल्लायगी, तो मैं फँसूगा; पीटा जाऊँगा, जेल होगी। चुपचाप मीसकर धान रख ले, पुआल जलाकर ताप जा।"

वही हुआ; आँखों में आँसू भरे उसकी बीवी ने धान घर में रखा। पुआल में जब उसने आग लगाई, लालू ने देखा, उसकी आँखों से आँसू की धारा बह रही है। लालू भी कम शर्रामंदा न था। लेकिन,

लालू की शरम और उसकी बीवी के आँसू उस समय हुँसी में बदल गये, जब दिन में उसने भर-पेट खाये अपने बच्चों को किलकारियाँ भरते देखा।

चोरी ! कितना घिनौना काम ? जब कोई निश्चित सोता हो, प्रकृति की अपूर्व देन इस नींद का नाजायज फायदा उठाकर चुपचाप किसी का खेत काट लेना, किसी के खिलहान से अन्न उठा लेना, किसी की बखारी में छेद कर बोरे-के-बोरे ले आना, किसी के घर में सेंघ दे गहने या नक़द पर छापा मारना! उफ्, कितना जघन्य काम किंतु आसान भी कितना! न मेहनत, न मशक़्कत—थोड़ी हिम्मत की जरू-रत। एक बार हाथ साफ करो, हफ़्तों, महीनों बाल-बच्चों के साथ निश्चित आराम से रहो! न हल्दी लगी, न फिटकरी और रंग चोखा!

लाल धीरे-धीरे पक्का चीर हो गया। खेत से खलिहान में--खिलहान से दरवाजे पर, दरवाजे से जनानखाने में। सब जगह उसकी पैठ हई। जहाँ पहले पैर काँपते थे, शरीर थरथराता था, साँस जोरों से चलने लगती, खून सूखता मालूम होता, वहाँ अब अपने कर-तब पर, हाथ की सफाई पर, उसे नाज होता, फ़स्प्र होता। धीरे-धीरे पुराने चोरों से उसकी जान-पहचान हुई। कुछ नये लोगों को उसने तालीम दी। अब उसका अपना पूरा गिरोह था। बड़े-बड़े हाथ मारे जाते । गाँव का जमीदार ही उसका 'गुइयां' बना–चोरी का माल वही रखता, बेचता, और जितनी उसकी इच्छा होती, उन्हें देता। चौकी-दार से लेकर थानेदार तक से साँठ-गाँठ शुरू हुई ! फिर एक बार लालू की बीवी की देह पर चुनर चमकने लगी, उसके बच्चे रंग-विरेग कपड़े पहने किलोल करने लगे; वह ताड़ी से शरू कर गाँजा तक फुंकने लगा ! बचपन में एक बार उसने भंग पी थी, हँसते-हँसते वह बेहोश हो गया था। उसके पिता ने उसे बडी डाँट बताई थी। उसने भी उस दिन से कसम खा ली थी, नशा नहीं करेगा। लेकिन अब वह क्या करे ? चोर के देवता विना इन मादक पर्दार्थों के चढ़ावे के खुश ही नहीं होते। और, उनकी नाराजी के बाद कोई चोर एक दिन भी बच सकता है ? नशा खाओ, चोरी करो,मस्त रहो।

गाँव के लोग समझते थे, लालू की इस मौज का क्या मानी है ? लेकिन कौन बोले ? जमींदार उसकी पीठ पर, चौकीदार उसका साझीदार। उल्टे अब उससे सब डरते—कहीं इसने किसी दिन हमीं पर हाथ साफ किये, तो ?

# लेकिन लालू कह रहा था—

बाबू, पाप छिपाये नहीं छिपता, कुमर्म का फल भुगतना ही होता है; अच्छे दिन के सभी साथी, बुरे में कोई पूछता तक नहीं। एक बार जरा पैर नीचे पड़ गया, पकड़ गया— फिर, किसी ने सुध भी नहीं ली। दारोग़ाजी ने पीटा, चौकीदार ने गवाही दी, जमींदार याती पचाकर यों बैठ गया कि क्या कहिए। बेचारी औरत ने उससे मिन्नत की —"थोड़ी मदद कीजिए, मुकदमा लड़कर उन्हें छुड़ा लांती हूँ।" वह दौड़ी-दौड़ी अदालत आती जाती रही। जो कुछ घर में था, उसने खर्च भी किया, किंतु मेरी तक़दीर फूटी थी—यह, तीन बरस से चक्की चला रहा हूँ।

लक्ष्मी बाबू ने देखा, लालू की आँखों के आँसू पश्चाताप के आँसू हैं। परिस्थिति ने उसे इस गंदगी में ढकेला। अब भी इसका सुधार सम्भव है। आदमो के हृदय में देवता और शैतान दोनों बसते हैं। शैतान देवता पर प्रबल सिद्ध हुआ है जरूर, लेकिन देवता अमर है। वही देवता उसके आँसुओं के रूप में चमक रहा है। इस देवत्व को विजयी बनने, विकसित होने में लक्ष्मी बाबू बेचारे लालू की मदद करेंगे। वह दिखला देंगे, एक चोर भी साधु की जिंदगी बिता सकता है।

लक्ष्मी बाबू ने लालू के लिए कुछ कम नहीं किया। जब गाँधी-इिवन-सुलह में, समय के पहले ही, वह रिहा होकर घर चले, लालू के नाम से वह कुछ रुपये जेल-गेट पर जमा करते गये। लालू से उसके घर का पता भी उन्होंने ले लिया था। जब लालू की पत्नी ने जेल में खत भेजवाया कि किसी ने उसके बच्चे के नाम से २५) भेज दिये हैं, तब लालू को यह कल्पना करते देर न लगी कि यह लक्ष्मी बाबू की महाकुपा है।

वलते समय लक्ष्मी बाबू लालू से कह गये थे— "छूटकर मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा।" कई बार बीच में उनके खत भी आते रहे। पहले पखवारे-पखवारे, फिर देर होना शुरू हुआ। आखिरी चिट्ठी तो तीन महीने बाद उसे मिली। किंतु, लालू के लिए क्या इतना कम था कि वह उसे भूले नहीं? पहले तो उसने तय किया था, सजा पूरी कर वह पहले बाबू के दर्शन कर आयगा, फिर बाल-बच्चों से मिलेगा; किंतु सजा पूरी होने पर ममता उसे पहले घर

घसीटकर ले गई। वहाँ एक सप्ताह गवाँकर वह लक्ष्मी बाबू के घर पहुँचा। (३)

लक्ष्मी बाबू फिर अपनी घर-गिरस्ती में लग चुके थे। ओवेन का नाम और समाजवाद की चर्चा वह मित्रों से बातचीत करते समय बार-वार लेते-करते; लेकिन ओवेन का काम और समाजवाद का आदर्श उनके सांसारिक कर्म-कलाप में लोप हो चुका था। जिस गाँव में उन्होंने आश्रम बनाने का संकल्प किया था, वहाँ अब भी उनकी कचहरी कायम थी, जिसमें बैठकर उनके अमले किसानों को तरह-तरह से तंग करते। हाँ, मानों इसकी क्षति-पूर्ति के लिए, अब साल में एक बार वहाँ लक्ष्मी बाबू पहुँचते, सभी किसानों को बुलाकर उनके बच्चों में मिठाइयाँ बँटवा आते और उनसे हँस-हँसकर बितयाने की क़ीमत में मोटी रक्षम नजराने में वसूल कर लाते। यह उनका 'जन-संपर्क' था! वह अपने हमपेशे जमींदारों पर रोब जमाते हुए उनसे भी इस उदारता का अनुकरण करने का आग्रह करते!

लालू को देखकर उन्हें वह आनंद नहीं हुआ, जिसकी कल्पना उन्होंने जेल में की थी। क्योंकि अब लालू पर प्रयोग करने की बात ही नहीं रह गई थी। हाँ, जहाँ वह लालू को आश्रमवासी बनाना चाहते थे, वहाँ अब लालू एक नौकर को तरह उनकी शरण में रहने लगा। लालू के लिए उनकी इतनो कुपा ही काफी थी! उनकी पिछलो कुपाओं को भी वह नही भूल सकता था। वह एक अनुगृहीत दास की तरह तन-मन से उनकी सेवा में जुट पड़ा।

जेल की दुनिया निराली होती है। वहाँ आदमी तरह-तरह को सुनहली कल्पनाएँ करता है, कल्पना के महल बनाता है। लेकिन, वास्तविक दुनिया की गरम हवा लगते हो वह कल्पना-महल ताश के घर की तरह भहरा पड़ता है। लक्षमी बाबू के सामने उनका अपना ही उदाहरण था। जेल में वह त्याग-मूर्ति बनने को तय कर चुके थे, यहाँ फिर वही पुराना रईसी रंग-ढंग है। लालू को भी यही हालत हो सकती है, उन्होंने यह सोचा। इसलिए जहाँ नौकर को हैसियत से रखा, वहाँ सशंक भी रहते कि कहीं वह एक दिन कुछ मारकर चम्पत न हो जाय। इसीलिए, जिसमें हमेशा वह उसपर निगरानी रख सकें, उन्होंने लालू को अपनी व्यक्तिगत सेवा में हो में ही रखा था। किंतु इस व्यक्तिगत, सेवा का मौका पाकर लालू उनका स्नेह और कृपा अधिकाधिक प्राप्त करता गया। तरह-तरह से जाँचकर लक्ष्मी

बाबू ने देखा कि लालू सचमुच अपना पुराना जीवन बिलकुल भूल गया है और एक नया, पिवत्र, संयमी जीवन व्यतीत करने की चेष्टा में तत्पर है। थोड़े ही दिनों में लालू उनका परम विश्वास-पात्र सेवक बन गया।

एक दिन लालू के घर से एक पोस्टकार्ड आया। वह कार्ड लक्ष्मी बाबू के हाथ में पड़ा। उसकी स्त्री ने घर के कुशल-क्षेम लिखवाने के बाद, नये मालिक को उनकी पूर्व और वर्तमान कृपाओं के लिए अनेक दुआएँ दी थीं, और अंत में लालू को लिखा था कि वह जो मुशाहरे के सात रुपये हर महीने भेजता है, उनसे उसके घर की गुजर नहीं हो पाती। उसके दो बच्चे मर चुके थे। खुद वह लालू के जेल के बाद से ही एक बाबू के घर कुटान-पिसान कर कुछ कमा लेती थी। लेकिन जैसा जमाना है, चार प्राणियों की गुजर नहीं हो पाती, अतः वह अपने दयालु मालिक से अर्ज करे, कुछ मुशाहरा वह बढ़ा दें। इस ख़त के बाद लक्ष्मी बाबू ने लालू का मूशाहरा सात रुपये से दस रुपये कर दिया। उस रात कृतज्ञता के बोझ से दबे हुए लालू को जल्दी नींद नहीं आई थी।

लालू की ईमानदारी और सेवा-भावना दिन दिन-कुंदन की तरह निखरती गई। लक्ष्मीबाबू की कृपा भी अधिकाधिक फलवती होती गई। जब अगले फागुन में वह पंद्रह दिनों की छुट्टी में घर जाने लगा, लक्ष्मी बाबू ने उसकी स्त्री के लिये एक अच्छी कोरदार साड़ी और उसके बच्चों के लिए छींट के कुरते सिलवाकर दिये। लालू ने मन-ही-मन कहा — सचमुच, लक्ष्मी बाबू मनुष्यरूप में देवता है!

अब लालू सिर्फ लक्ष्मी बाबू का परम विश्वासपात्र नौकर ही नहीं था—उनके सूटकेस की कुंजी उसके पास रहती, उनका पर्स वही रखता, बंक से वही रुपये निकासी कराता। बल्कि वह उनकी उदारता की प्रदर्शन-मूर्ति भी था। जब कोई नये खयाल के सुधार-प्रेमी सज्जन उनके यहाँ आते—प्रायः आते ही रहते, झट लालू को बुलाकर वह उसकी तारीफ़-पर-तारीफ़ किये जाते, मानो उन पर धौंस जमाते कि किस तरह एक पितत जीवन को उन्होंने सुमार्ग पर लगा दिया है! सचमुच अगर हर धनी आदमी इस ओर ध्यान दे, तो दुनिया में चोरी-डकैती क्यों हो, क्यों जेलें भरें, क्यों यह दुनिया नरक बने? ईसा ने जमीन पर स्वर्ग बसाने की जो बात कही, उसके कथन का तथ्य यही है। लक्ष्मी बाबू सोचते, ओवेन के ऐसा आश्रम नहीं बना सके, तो क्या

हुआ, एक जिंदगी को सुधार देना ही क्या कम है? 'मॉडल'' और 'तस्वीर में फर्क होता ही है। इँगलैंड की बात हिंदुस्थान में आते-आते अपना जोर और फैलाव खो दे, तो आश्चर्य क्या?

एक दिन लक्ष्मी बाबू के पास एक मार्क्सवादी समाजवाद के नेता पहुँचे। उनसे बातें करते समय लक्ष्मी बाबू ने सुधारवाद पर एक खासा लेक्चर दे डाला। आप लोग सिर्फ़ हल्ला मचाते हैं, झगड़े खड़े करते हैं, विध्वंसात्मक कामों में ही उलझे रहते हैं। आप आग लगाना जानते हैं, घर बनाना नहीं। समूह के शोर में व्यक्ति पर आप ध्यान ही नहीं देते। यदि हममें से हर आदमी कम-से-कम एक आदमी का जिम्मा अपने उपर ले ले, तो बहुत कुछ हो जाय। कुछ रचनात्मक काम कीजिए। देखिए, हमारे इस लालू को। यह चोर था, बुरी जिंदगी थी इसकी। अब यह एक ईमानदार आदमी है। मुझसे और कुछ न हो सका—एक जिंदगी को बरबाद होने से बचाने, एक घर को उजड़ने से बसाने का फ़खू तो मुझे हासिल है ही!

यों ही लक्ष्मी बाबू बोलते गये। नेता थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने इस तरह के प्रयोग की व्यर्थता बताते हुए, अंत में कहा—

सवाल समूह और व्यक्ति का तो है ही। देखना यह भी है कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी भी किस हद तक इस समाज में अच्छी की जा सकती है। आप समझते हैं, लालू आपके यहाँ खुश है, उसे अपनी ज़िंदगी पर संतोष है। अपनी मृढता और प्रचलित धारणा के कारण उसने संतोष मान भी लिया हो। लेकिन माफ़ कीजिए, उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्षण भी आते होंगे, जब आपके पर्स के नोटों के गड्डे, आपके हाथ की खूबसूरत घड़ी, आपके चमचम कपड़े, आपकी बीवी-बच्चों के पहनावे और जेबर उसके दिल में एक कसक, एक हक, एक व्याकुलता, एक आतुरता पैदा करते होंगे। लाल इन पर क्षणिक विजय प्राप्त कर लेता हो, इसके लिए आप-हम उसकी तारीफ भी करें। लेकिन लक्ष्मी बाबू, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब संयम का बाँघ टुट जाय, और फिर बेचारे को किसी क़ैदलाने में चक्की चलाने को जाना पड़े। और मान लीजिए, एक लालू ने जिंदगी निबाह भी दी, लेकिन संसार में जो करोंड़ों लालू हैं, उनकी अतृप्त लालसाएँ पुंजीभृत हो रही हैं और वे एक दिन विस्फोट करेंगी ही! इस लिए जरूरी है कि समाज की नींव.....

लेकिन, लक्ष्मी बाबू पर ऐसी दलीलों का क्या असर होने वाला था ?-वह अपनी ही हाँकते गये, अपनी ही हाँकते रहे। उनका अपना जीवन संतोषप्रद था - सबकी जिंदगी में वह संतोष ही देखें या देखना चाहें, तो आश्चर्य क्या ?

नेता चले गये, उनकी बात भी चली गई। लक्ष्मी बाबू और लालू की ज़िंदगी अपनी धारा में बहती चली।

लेकिन, एक दिन जब एक बीमा कम्पनी का डायरेक्टर लक्ष्मी बाबू के पास आया और स्वभावतः लक्ष्मी बाबू ने लालू की तारीफें शुरू कीं, तो उसने जो कुछ कहा, उससे थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी बाबू काफी चंचल हुए। उसने बताया, लालू ऐसे आदिमयों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। ऐसे लोग बड़े घाघ होते हैं। विश्वास जमाने के लिए काफ़ी अर्से तक ये ऐसे सुघुआ बन जाते हैं कि इनके नजित जड़भरत की सिधाई भी मात। लेकिन पीछे तो ये इस तरह हाथ साफ करते हैं कि हाथ मलकर रह जाना पड़ता है। इनका सुधार हो नहीं सकता— "सूरदास कारी कामिर पर चढ़त न दूजो रंग।" सिर्फ कहकर ही नहीं, उसने कई उदाहरण देकर लक्ष्मी बाबू पर यह सिद्ध कर दिया कि लालू पर उनका विश्वास ग़लत है। वह जरा चौकन्ने रहें। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन उन्हें पछताना हो, और "किर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत ?"

लक्ष्मी बाबू ने उसे काफ़ी फटकारा। उसके जाने के बाद भी सोचते रहे, अजीब होते हैं ये लोग। हमेशा संदेह ही इनके दिल में बना रहता है। सबको संदेह की ही नजर से देखते हैं ये। विश्वास का कहीं नाम-निशान नहीं। और, कहीं बिना विश्वास के संसार चलता है? अगर विश्वास न हो, तो क्यों कोई इनकी बीमा-कंपनी के जाल में फँसे? दूसरों से कहेंगे, विश्वास कीजिए, और खुद सबको संदेह की नजर से देखेंगे। क्या कहने हैं? एक बार परिस्थिति—वश ग़लती हो गई, तो उसे ढोये जाने को कह रहे हैं। जैसे मानव जीवन में सुधार का स्थान ही नहीं।

कुछ ऐसी ठेस इस बात से उन्हें लगी कि वह लालू को और भी प्यार करने लगे। एक दिन उससे पूछा, तुम्हारे बड़े बच्चे की क्या उम्र है लालू? और, जब लालू ने बताया, वह ब़ारह वर्ष

## बेनीपुरी-प्रंथाबली

का हो चुका है, तो उससे कहा कि इस बार घर जाओ, तो उसे भी लेते आना, और उससे छोटे को भी। उन्होंने सोचा, बड़ा 'ब्वाय' का काम अच्छा कर लेगा, और छोटे को वह स्कूल में पढ़ाने को भेज देंगे। हाँ, वह उसे पढ़ा-लिखाकर दुनिया को बता देंगे कि किस तरह एक परिवार को गदगी और ग्रीबी से उबारकर प्रसन्न, उन्नत और समृद्ध बनाया जा सकता है।

अति सर्वत्र वर्जयेत्—लालू पर लक्ष्मी बाबू की इस अति कृपा का एक बुरा परिणाम भी हुआ। दूसरे नौकर उससे डाह करने लगे। लालू को प्रदर्शन के रूप में पेश करने के लिए लक्ष्मी बाबू उसे बहुत साफ़-सुथरा रखते थे। धीरे-धीरे यह उसकी आदत हो चली थी। उसके साफ़-सुथरे कपड़े को देख दूसरे नौकर जल उठते थे। वह साबुन से नहाता था, सिर में ठंडा तेल देता था, कंघी करता था। पूरी बबुआनी ठाठ। जब वह आया था, सब नौकरों से हिला-मिला रहता था, उनके पास बैठता, उनसे गप्पें करता, कभी-कभी उनके साथ गा लेता, चिलम का दम भी लगा लेता। लेकिन, अब वह उनसे दूर ही रहता। अपने ही एक साथी को अपने से इतनी दूर निकल जाता देख किसे चिढ़ और कुढ़न न होगी?

सिर्फ़ नौकर ही उससे नहीं चिढ़े रहते थे, उनके घरवाले भी इस शोख़ नौकर से जले-भुने रहने लगे थे। जब वह आया था, घर के हर आदमी का काम करने को तैयार रहता। अब, लक्ष्मी बाबू को छोड़ किसी के पास फटकता नहीं। वह कामचोर अब भी नहीं था। लेकिन, लक्ष्मी बाबू की व्यक्तिगत सेवा के बाद का समय वह उन्हीं के किसी काम में लगाता। कभी अलमारी झाड़ता, कभी कपड़ों को धूप में सुखाता, कभी फर्श को नये सिरे से झाड़-बुहार-कर सजाता, कभी उनके डेढ़ दर्जन जूतों पर अलग-अलग रंग की पॉलिश लगाकर उन्हें चमाचम बना देता। बाजार से सौदा-सुलफ भी ज्यादातर अब वही करता। फिर लक्ष्मी बाबू के ही आग्रह पर, जेल में जहाँ तक वह उसे पढ़ा चुके थे, उसके बाद, नया ज्ञान अर्जन की ओर वह ध्यान देता। जब वह कोई किताब ले, किसी कोने में बैठे, चुपचाप पढ़ता होता, लक्ष्मी बाबू उसे देखकर जितना खूश होते, उससे कईगुना अधिक उनके परिवारवाले जल उठते।

नौकरों का, घरवालों का रुख लालू देखता था। उसे पीड़ा होती थी। वह अपनी स्थिति आज भी नहीं भूला था, वह नौकरों से मिलकर रहना चाहता था, मालिक के परिवारवालों को खुश रखना चाहता था। लेकिन, वह करे, तो क्या करे ? लक्ष्मी बाबू की इच्छा और आराम उसके लिए सर्वोपरि चीज थी। और दोनो में सामंजस्य की कोई गुंजायश ही उसे नहीं दीख पड़ती थी।

तो भी, उसे प्रसन्नता इस बात की थी कि लक्ष्मी वाब् को सदा प्रसन्न रखने में वह समर्थ हो सका था। ज्यों-ज्यों दिन बोतते जाते थे, वह लक्ष्मी वाब् की जिंदगी का अंश बनता जाता था। हाँ, वह अब सिर्फ़ उनका नौकर नहीं था — उनके जीवन का अंग और अंश हो चला था। जिस तरह उसे पाकर अब लक्ष्मी बाबू व्यक्तिगत सेवाओं से निश्चित रहते, लालू भी निश्चित हो चला था कि अब उसकी ज़िंदगी एक किनारे लग चुकी है। अब दोनो बेटों को वह लायेगा, उनमें से एक पढ़ेगा, दूसरा उसके कामों में मदद करेगा— इमकी कल्पना कर वह आनंद-मग्न हो जाया करता था। उसने अपनी स्त्री को जो हाल में ख़त भेजा था, उसमें इस वात की चर्चाभी कर दी थी। इतनी बड़ी खुशख़बरी से अपनी प्यारी पत्नी को कैसे महरूम रखता?

(8)

इसी तरह हँसी-खुशी में लालू के दिन कट रहे थे कि— हाँ, इसी तरह उसकी जिंदगी हँसी-खुशी में कट रही थी कि अचानक कुछ अत्रत्याशित घटनायें घटकर लालू और लक्ष्मी बाबू दोनो को परेशान करने लगीं।

एक दिन लक्ष्मी बाबू शाम को टहलकर लौटे। बड़ी गरमी थी। उन्होंने अफ्नी बंडी उतारकर लालू को रख़ने को दी। लालू ने कमरे में ले जाकर उसे खूँटी पर टाँग दिया। बंडी की जेब में वह अपना फ़ाउंटेनपेन रखते थे। बिढ़या 'पारकर' था। रात को वह अमूमन् देर तक पढ़ते रहते थे—यह चाट जेल से ही वह ले आये थे। हाँ, जहाँ जेल में गंभीर विषयों का अध्ययन होता, वहाँ अब रेलवे-स्टालों पर बिकनेवाले, सस्ते उपन्यासों के ही पन्ने उलटे जाते। उस रात जब सब लोग सो गये थे, पढ़ते-पढ़ते उन्हें कोई चीज़ नोट करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने पेन की तलाश की। पेन जेब में नहीं था। क्या हो गया? इधर-उधर ढूँढ़ा'। फिर सोचा, कहीं लालू ने रख दिया होगा। वह झल्लाये तो, लेकिन उन्हों कोई दूसरी आशंका नहीं हुई। भोर में लालू से पूछा। उसने कहा, मैंने न रखा, न देखा। फाउन्टेनपेन क्या

हुआ ? उनके घर में कोई दूसरा तो आता नहीं। शायद मोटर पर गिर गया हो। उसपर तलाश की गई। वहाँ न मिलने पर लक्ष्मी बाबू ने मान लिया, जब वह नदी के पुल पर टहल रहे थे, कहीं जेब से खिसक गया होगा। लालू पर तो वह संदेह कर ही नहीं सकते थे।

फिर कुछ दिनों बाद उनकी एक सोने की घड़ी गायब हो गई। बाहर से आये। स्नान-घर में जाने के पहले जल्दी में घड़ी उतारकर उन्होंने मेज पर रख दो थी। लालू उस समय स्नान-घर में उनके कपड़े, तौलिया आदि रखने गया था। स्नान करके वह जल-पान आदि में लगे। फिर अलसाकर सो गये। जब नींद टूटी, कलाई पर नज़र की। घड़ी नहीं। याद हुआ, मेज पर रख दी थी, लेकिन वहाँ घड़ी नहीं थी। और, इस बार भी पूछने पर लालू ने नाहीं कर दी।

जिस समय पेन चोरी गया था, उन्होंने किसी से नहीं कहा था। शाम को बाजार गये और उसी मेल का दूसर। पेन ले आये। . किसी को पता भी नहीं चला कि उनका फाउन्टेनपेन गायब हुआ है। ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया था कि कहीं किसी को लाल पर अनुचित शक न पैदा हो जाय। लेकिन, घड़ी की चोरी छिपानी मुश्किल था। काफ़ी क़ीमती घड़ी थी—फिर, ससुराल में मिली। पंद्रह वर्षों से उसे अपनी कलाई पर दिन-रात बाँधते आ रहे थे। उसे न देखकर लोग पूछेंगे ही। क्या कह दूँ, मरम्मत करने को बाहर भेज दी है? लेकिन, यह झूठ क्यों बोर्लू? आत्मप्रवंचना तो ठीक नहीं । तब घड़ी हो क्या गई ! मेज पर रखी—यह अच्छी तरह याद है। घर में यों कोई नहीं आता, और न आया, यह भी सही है। तब ? इसके आगे सोचने की जैसे उनमें हिम्मत नहीं थी। मन दूसरी ओर ले जाने के लिए उन्होंने किताब के पन्ने उल्टे, कपड़े की अलमारी खोली, बैठकखाने में जाकर मंशीजी से जमींदारी का हिसाब-किताब पूछने लगे, सबेरे टहलने गये, सबेरे खाया. सबेरे सो गये।

लेकिन, सोने की चेष्टा करने पर भी उन्हें नींद कहाँ आई? उन्हें रह-रहकर उस बीमा-कम्पनी के डायरेक्टर की बात याद आने लगी—ऐसे लोग बड़े घाघ होते हैं, विश्वास जमाने के लिए सुधुआ बने रहते हैं, लेकिन पीछे तो ऐसा हाथ मारते हैं कि हाथ मलकर

रह जाना पड़ता है। क्या लालू ने भी ऐसा ही किया है? जाने दीजिए इस बीमा-कंपनीवाले की बात। ये लोग कुछ ज्बौदराज और लफ्फ़ाज भी होते हैं। लेकिन, वह समाजवादी नेता? वह तो गरीबों का हिमायती था। उसने भी तो कहा था-आप समझते हैं. लालू खुश है, लेकिन ऐसे वक्त भी आते होगें, जब आपके पर्स के नोटों के गड़े, आप के हाथ की खूबसूरत घड़ी...! बस, बस, हो-न-हो, वही वक्त था, जब कि उसने ...! लेकिन, इससे आगे फिर वह नहीं सोच सके। दूसरे पहलू से देखने की कोशिश की। क्या यह सम्भव नहीं कि कोई दूसरा नौकर ही अचानक उस ओर से गुजरा हो, और उसी ने ... तो क्यों नहीं, कल जरा सब नौकरों की जाँच-पड़ताल की जाय? परंत, ज्यों ही मैंने ऐसा किया, फिर तो घर-भर में हल्ला मचेगा। घर में ही क्यों, बाहर तक। और, सबका संदेह लालू पर ही जायगा, और वे कहेंगे, चोर नौकर रखने का यही नतीजा होता है। कहेंगे, हँसेंगे, मुझे बुदू समझेंगे। धन गया, बेवकूफ़ भी क्यों कहलाऊँ? कही झूठ न बोलना पड़े, इसके लिए दूसरे ही दिन उन्होंने किसी जमींदारी की तरफ जाने का तय किया। लौटने पर लोग पूछेंगे, तो देखा जायगा। हाँ, इस निश्चय के साथ उन्होंने यह भी तय किया कि अब जरा लाल पर निग-रानी भी रखेंगे।

ज्मीदारों से लौटे। लोगों के पूछने पर यह भी कह दिया कि घड़ी ग्रायब हो गई। लेकिन, कहाँ, कब की चर्चा होते ही बातें बदल दिया करते। धीरे-धोरे लालू पर फिर उनका विश्वास जमता जा रहा था।

इसी समय, ऊँट की पीठ पर के आखिरी तिनके की तरह, एक घटना और घट गई। एक दिन उन्होंने अपना पर्स भी ग़ायब पाया। पर्स अब वह हमेशा अपने ही पास रखा करते थे। उस दिन सिर्फ़ दस-दस रुपए के दो नोट ही उसमें थे। लेकिन, अब तो उन्होंने मान लिया कि लालू फिर चोर हो चला है। समाजवादी नेता की बात सच निकली—ये कमबस्त सचमुच कलजुगी पैग़म्बर होते हैं, लेकिन उन्हें भय तो हुआ बीमा-कम्पनी के डायरेक्टर की बात को याद कर। अरे, अब यह निश्चय ही गहरा हाथ मारेगा, और मुझे हाथ मल-मलकर रह जाना पड़ेगा! नहीं, इससे पिंड छुड़ाना ही अच्छा। तो क्या पुलिस को दे दूँ? ऐसे चोट्टों की यही

गित होनी चाहिए। जायँ साले जेल, पीसें फिर चक्की। किंतु, इसी समय उन्हें याद आई समाजवादी नेता की बात—शायद फिर कहीं न इस बेचारे को उसी क़ैंदखाने में चक्की चलाना पड़े ! यह तो उसने ताना दिया था। नहीं, हम उसे भी बता देंगे, हम ऐसे नीच जीव नहीं हैं।

शाम हो रहो थी। लक्ष्मी बाबू का रुख देख, लटका चेहरा लिये लालू उनके टेबुल का बड़ा लैम्प जलाने का उपक्रम कर रहा था कि उन्होंने उसे पास बुलाया। कुछ पूछ-ताछ किये बग़ैर, दस-दस रुपए के दस नोट उसके हाथ में रख कर कहा— "लालू, ये रुपए लो, अब घर जाओ। तुम्हारे लिए मेरे यहाँ अब जगह नहीं। इन्हीं रुपयों से कुछ … या … या वह बोल न सके। "बाबू"—लालू ने भरे गले से कुछ कहना चाहा। "नहीं, जाओ, जाओ।"— उनके मुख की मुद्रा कठोर थी। हाथ से वह हटने का इशारा कर रहे थे।

थोड़ी देर में, जब वह अकेले थे, गुनगुना रहे थे— "सूरदास कारो कामरि पर चढ़त न दूजो रंग।"

(५)

जिस दिन लक्ष्मी बाबू का फ़ाउंटेनपेन गुम हो गया, लालू उसी दिन से ग्रमगीन रहता। यद्यपि उन्होंने उससे इस बारे में एक बात नहीं कही, उल्टे उसे उत्साहित करने के लिए अब उससे इधर-उधर की ज्यादा बातें किया करते, उस पर ज्यादा विश्वास और प्रेम दिखलाते, तो भी लालू को कोई चीज खटकती-सी रहती। कुछ इस तरह उसे मालूम होता कि उसके अच्छे दिन बीत गये, कोई संकट उस पर आनेवाला हो है। दिखाने के लिए वह अपना व्यवहार पूर्व-सा ही रखता, अपने में फुर्ती और चुस्ती पहले-सी दिखलाता, लक्ष्मी बाबू के सामने अपने चेहरे में पहले की तरह ही मुस्कुराहट और उमंग लाने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल की कली में कोई कीट घुस चुका था, जो घीरे-घीरे उसे खाये जा रहा था।

जब घड़ी ग़ायब हुई—उसने मान लिया, अब उसकी खैर नहीं। उसने लक्ष्मी बाबू के बदले हुए रुख को भी भाँपा। दूसरे दिन ही जब वह जमींदारी की ओर चले, उसे समझते देर न लगी, यह असामयिक यात्रा उसी के लिए हुई है। किर जब देखा, लक्ष्मी बाबू की आँखें सदा उसकी ओर लगी रहती हैं—सामने होने पर वे आखें सन्देह बरसाती हैं, पीछे खुफिया-सी दौड़ती हैं—तब से उसे निश्चय हो गया, लक्ष्मी बाबू को उसी पर शक है। अब कोशिश करके भी वह अपनी पुरानी फुर्ती, उमंग, मुस्कुराहट अपने में नहीं ला पाता। दिन में खोया-खोया सा रहता, रात में प्रायः रोता। हाय रे उसके वे सपने! कहाँ वह दोनों बेटों को यहाँ लानेवाला था, अब उसके अपने रहने का भी ठिकाना नहीं मालूम होता!

एक रात लगातार उसकी आँखों से आँसू आते रहे--उसने आँसू रोकने की कोशिश की, सोने की कोशिश की, किन्तू यह ही न सका। भोर में बिछावन छोड़ने के पहले ही उसने तय किया-आज बाबू से खुलकर कहूँगा, उनके पैर पकड़ूगा, अपनी निर्दोषिता उनपर सिद्ध करूँगा और अगर उन्हें विश्वास न हो तो उनसे माफ़ी लेकर घर चल दंगा। तक़दीर में जैसा लिखा है, होगा। गाँव में बहुत से लोग ग्जर कर रहे हैं, मेरी भी गुजर हो ही जायगी। किंतु, इस तरह का निश्चय करके जब वह लक्ष्मी बाबू के सामने आया, उसकी जबान न खुली, पैर छुने को हाथ न बढ़े। मानो लक्ष्मी बाबू उसकी मनःस्थिति को समझ गर्य हों-उन्होंने झट उसे कई ऐसे कामों में लगा दिया की दिन-भर उसे फ़ुरसत ही नही मिल सकी। सोने के पहले जब वह उन्हें दूध पिलाने गया था, उसने सोचा था, इस वक्त कहुँगा, पर उसके हाथ से दूध लेकर लक्ष्मी बाबू उसके घर का हाल-चाल यों पूछने लगे, जैसे उनके दिल में कोई शक-शुबहा रह नहीं गया था। लाल ने इस बार भी चुप लगा ली--भरे घाव को खोदने में उसने कोई भलाई नहीं देखी।

और, आज यह पर्सवाली घटना ! सिर्फ एक बार लक्ष्मी बाबू ने उससे पूछा—"तुमने पर्स देखा ?" पर्स की बात सुनते ही लालू काँप उठा। उसे लक्ष्वा-सा मार गया। उसकी ज्वान न खुली। जब तक वह होश में आये, लक्ष्मी बाबू वहाँ से टल चुके थे। तब से वह एकांत में जाकर रोता ही रह गया था, किसी काम से लक्ष्मी बाबू ने उसे बुलाया तक नहीं। जैसे वह उसका मुँह देखना नहीं चाहते हों, और शाम को बुलाया, तो बिदा देने के लिए !

झुटपुटा हो चला था। कहीं कोई दूसरा नौकर या लक्ष्मी बाबू के घर के लोग उसे देख न लें, इस आशंका से वह वहाँ से तीर-सा

निकला। वह किसी को क्या मुँह दिखाये ? उसके कुछ निजी सामान और कपड़े थे, उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। जल्द-जल्द पैर उठाता, वह आगे बढता गया। रास्ते में कोलाहल था। सड़कों पर आवा-जाही लगी थी। वह इस तरह जा रहा था कि कई आदिमियों से धक्के लगे। आँखें थीं, लेकिन उनसे दिखाई नहीं देता था; कान थे, लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। दिमाग सूना था। पैर अभ्यास-वश आगे बढ़ रहे थे। जिनसे धक्के लगे, उन्होंने डाँटा। एक बार एक घोड़ा-गाड़ी से दबते-दबते बचा, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता था। वह अनुभूति खो चुका था। भींड़-भाड़ से निकल कर जब वह कुछ दूर निकल आया, उसने पाया, वह नदी के किनारे है। सामने पुल है, पुल पर कुछ लोग टहल रहे हैं। इसी समय, एक भिखारिन वहाँ उसके सामने, आ खड़ी हुई। "बाबू एक पैसा"। उसने कहा।--चौंक कर उसने अपने हाथ में देखा कि दस-दस रुपये के दस नोट चुटिकयों से अभी दबे हैं। दसो नोट बुढिया के हाथ में रख दिये। बुढिया भीचक! लालू ने कहा—"जा, जा इन्हीं रुपयों से कुछ.......... -या.....।"

यह कह कर वह वहाँ से बढ़ा। अंधकार घना हो चला था। जब वह पुल पर पहुँचा, वह सूना हो चला था। हाँ दूर के घाट पर कोई बंशी बजा रहा था, उसका दर्दीला स्वर सुनाई पड़ता था। एक क्षण वह ठहर गया। आसमान की ओर देखा, नदी में एक मछली उछली और छप-सा शब्द हुआ। "या गंगा मैया, अब तुम्हारी हो शरण.....।"

वह पुल पर से उछला। छप-सा शब्द! फिर लहरों की वही कलकल-कलकल। पश्चिम क्षितिज पर मंगल तारा मुस्कुरा रहा था!

# भिखारिन की थाती

( ? )

अपने एक नवागंतुक मित्र के साथ, गोलघर पर चढ़कर हाई-कोट और सेकेटेरियट के परे डूबते हुए, सूरज की रंगीनियाँ, उत्तर ओर बाढ़ से उफनाई गंगा की धूमिल तरंगें, उससे आगे सोन-पुर के पुल पर गाड़ी का धुआँ उगलते आना और पूरब ओर, कदम-कुआँ से कुम्हरार तक, लंबा लेटे पटना-शहर का अभी से ऊँघना देख कर, वजेश लॉन के मैदान में आया। वहाँ टहलने के साथ ही राज-नीतिक विषय पर कुछ बातें होने लगीं। बातें हो ही रही थीं कि एक भिखमंगा आकर 'वाबू, एक पैसा' की रट लगाने लगा। बस, फिर कया था, वजेश बरस पड़ा। अपने किचित् राजभक्त मित्र को लक्ष्य करके कहने लगा—

"यही है आपका ॲगरेंजी राज्य, जिसकी यशोगाथा आप गाते हैं! ऐसे हट्टे-कट्टे लोग भीख माँगने पर जहाँ लाचार होते हैं! इनसे क्या काम नहीं लिया जा सकता था? आप कहेंगे, ये कामचोर होते हैं। तो, ऐसे आदिमयों को जेल में रिखए, उनकी आदत छुड़ाइए, उन्हें काम सिखाइए। लेकिन, आज तो यह सरकार जेल का उपयोग देश-भक्त युवकों को वहाँ सड़ाने के लिए करती है। यहाँ की पुलिस होनहार नौजवानों के पीछे तो हाथ घोकर पड़ी रहती है, उसे फुरसत कहाँ कि ऐसे लोगों की ओर वह ध्यान भी दे! ये नागरिकों को तंग करते हैं, तो करें!"

मित्र जवाब में कुछ बोलते, लेकिन उनकी एक दूसरे जान-पह-चानवाले से भेंट हो गई। वह उनसे मिलने-जुलने लगे। व्रजेश ने कहा

"माफ कीजिए, आज मुझे रात में भी ऑफिस जाना है, इसलिए फुर-सत लेता हूँ।" वह वहाँ से तेजी से क़दम उठाता हुआ चला। लॉन पार कर जब वह एक्जिबिशन रोड की तिमुहानी पर पहुँचा, वड़े पीपल के पेड़ की ओर, बिजली के खंभे से सटी, एक सूरत दिखाई दी, और उसके मुँह से भी वही— 'बाबू, एक पैसा' सुनाई पड़ा। त्रजेश यह आवाज सुनते ही झल्ला उठा। "ये कमबस्त कहीं जान न छोड़ेंगे।" और, उसकी ओर से मुँह मोड़ तेजी से बढ़ने को सोच ही रहा था कि उसने देखा, वह एक स्त्री है, और उसकी गोद में एक बच्चा है!

बच्चों से ब्रजेश को स्वाभाविक स्नेह था। कही बच्चा देखा, उसे चुमकार दिया, चुटकी बजा दी; और हो सका, तो चूम भी लिया। बच्चे को देखते ही उसका दिल उमड़ आया। झट उसने पॉकेट में हाथ डाला और रेज़गारी का जो टुकड़ा पहले उसके हाथ में पड़ा, उसे निकालकर भिखारिन के हाथ पर रख दिया। हाथ पर रखे जाते ही, बिजली की रोशनी में, वह टुकड़ा चमक उठा—एक अठन्नी थी! भिखारिन का हाथ काँप गया, उसने समझा, शायद देने में भूल हुई है। लेकिन, ब्रजेश पर उसका कुछ असर न हुआ। उसने हँसते हुए कहा — "कोई बात नहीं, बच्चे के लिए लाल शरबत खरीद देना। यह इसी के भाग्य से निकल आई है।" और, वहाँ से चल दिया।

( ? )

त्रजेश एक भावुक युवक है। पढ़ने में खूब तेज था। अँगरेजी में ऑनर्स लेकर बी० ए० पास किया। युनिविस्टी भर में फर्स्ट आया। कुछ लोगों ने आगे पढ़ने की सलाह दी, किसी ने डिपटीगिरी के लिए कोशिश करने की ओर झुकाना चाहा। किंतु उसने कुछ न सुना। वह पहले ही तय कर चुका था, ग्रेजुएट होकर संपादन-कला में अपना वक्त लगायगा, उसने वही किया। वह एक हिंदी दैनिक का सहकारी संपादक है।

अपने कार्यालय में उसे लॉन के ही रास्ते से जाना होता था। कल होकर ऑफिस जाते समय, दस बजे, वह उस तिमुहानी के नज्दीक पहुँचा, उसकी आँखों ने अनायास ही रात की उस भिखारिन की तलाश की। वह नहीं थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इस ज्माने में भिखमंगों और भिखारिनों की क्या कमी ? कहाँ तक किस पर ध्यान दिया जाय ? हाँ, बात बच्चे की थी। और,

जेब से संयोग-वश अठन्नो ने निकलकर उस प्रसंग में थोड़ी नवीनता जरूर ला दो थी।

किंतु, शाम को पाँच बजे, ऑफिस से लौटते समय, उसने देखा, भिखारिन पीपल की छाया में खड़ी है और जब कोई भद्र पुरुष या स्त्री को दूर से आते देखती है, सरककर सड़क के किनारे आ जाती और पैसे माँगती है। निःस्संदेह बच्चे का असर लोगों पर पड़ता है, उसे औसत से ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। "बच्चा न हुआ, पेट पालने का साधन बन गया—कैंसी करुण स्थिति!" यह सोचते व्रजेश वहाँ पहुँचा। उसे देखते ही भिखारिन छाया से सड़क की ओर बढ़ी। जब तक उसके मुँह से कुछ निकले, व्रजेश का हाथ उसकी जेब में था। एक इकन्नी उसके हाथ में फेंक, बच्चे की ओर सतृष्ण आँखों से देखता, वह बढ़ गया।

अब प्रायः ऑफिस से लौटते वह भिखारिन और उसके बच्चे को देखता, उसे पैसे देता। उसे मालूम हुआ, वह बच्चा बच्ची है। अब कभी-कभी वह भिखारिन के पास जरा-सा रुककर बच्ची को चुमकार भी दिया करता। एक दिन तो उसकी उँगली बच्ची के गाल की ओर बढ़ी भी; लेकिन फिर सहमकर उसने उसे खींच लिया। कहीं कोई देखेगा, तो क्या कहेगा?

बच्ची के स्नेह ने उसकी माँ की ओर भी उसका ध्यान खीचा। उसने यह अनुभव किया कि भिखारिन की ओर नज़र पड़ते ही उसे आभास होता है कि भिखारिन उसके चेहरे को पढ़ने की जैसे कोशिश करती है। उसकी आंखों में अजनवीयत नहीं दिखाई देती, मालूम होता, किसी पुराने परिचित की ओर वह घूर रही है। उसकी भेष-भूषा में भी कुछ निरालापन था। उसकी साड़ी फटी थीं, गंदी थीं, कितने पेबंद लगे थे उसमें। लेकिन, उसकी किनारी बताती, वह कभी एक नफ़ीस क़ीमती साड़ी रही होगी। साड़ी के भीतर जो चोली वह पहने थीं, उसमें से सुनहले काम के कुछ बूटे जहाँ-तहाँ अब भी चमक जाते थे। दाहिनी कलाई खाली थीं; किंतु बाई में एक लाल चूड़ी थीं, जो, जब वह हाथ नीचे करती, तो पहुँचे से निकलने की कोशिश करती; अगर उपर उठाती, तो कलाई के बहुत ही नीचे, कुहनी और कलाई के बीच के हिस्से तक, जा पहुँचती, और हाथ सीधा रहने पर वह बेडौल-सी झूलती होती। चेहरे पर फुंसियों की भरमार थीं, जिससे उस ओर ग़ौर से देखने की इच्छा भी नहीं होती।

हाँ, उसकी आँखों से एक अजीब शर्मीलापन टपकता, जो भिखारिन के पेशे के प्रतिकूल मालूम होता था। उसके आगे के दो दाँत टूटे हुए थे, जो उसके चेहरे को ही सिर्फ भद्दा नहीं बनाए हुए थे, उसकी उम्म के बारे में भी काफ़ी भ्रम फैलाते थे।

खुद फटेहाली में रहती हुई भी अपनी बच्ची को वह सँभाल से रखती। रोज बच्ची के बालों में कंघी की हुई दिखाई देती, उसकी आँखों में काजल भी रहता, एक-आध झुनझुने या गुड्डे उसके हाथ में होते, उसके कपड़े भी अच्छे होते। कभी-कभी तो शक होता, किसी शरीफ की बच्ची को यह चुरा लाई है। लेकिन जिस लाड़ से वह उसे लिये रहती और जिस निश्चितता से बच्ची उससे चिपकी रहती, जरा भी ग़ौर करने पर ऐसा शक तुरत काफ़ूर हो जाता।

"अजीब है यह भिखारिन ! क्या इसके पोछे कोई इतिहास है ?" उसके भावुक हृदय में ऐसे सवाल उठते और अखबार नवीसी की पता लगाने की प्रवृति उसे उत्साहित करती कि जरा जाँच पड़-ताल करे। लेकिन, वह लोक-निंदा से डरता—"बदशकल हुई तो क्या, माँ बनी तो क्या हुआ, आखिर जवान तो है ! जमाना बुरा है-बराई ही की ओर तो सबकी नजर रहती है। दिल कौन देखता है, मंशा का पता कौन लगाता है ? यहाँ तो गढ़ा-सँवारा इल्जाम धरा है, जिसपर चाहा, थोप दिया।" यों सोचकर वह रह जाता। फिर, काम की भीड़ भी बनी ही रहती थी। लेकिन, इस भीड-भड़क्के के बीच भी जब-तब भिखारिन और उसकी बच्ची की याद उसके दिल में चमक उठती। कभी-कभी उसे ऐसा लगता कि उसने ऐसी सुरत कभी देखी है। तब वह उन लड़िकयों की याद करता, जिन्हें उसने निकट से देखा है, या जिन्होंने उसके दिल पर कभी असर किया था। ऐसी एक-एक सुरत को याद कर उनके चेहरे से उसके चेहरे का मिलान करने की कोशिश वह करता। लेकिन, वह ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता; क्योंकि भिखारिन के चेहरे पर की फुंसियाँ उसके दिल में अजीब घिन-सी पैदा कर देतीं। ''गोली मारो इस भिखारिन को ! मैं भी अजीब झक्की आदमी हुँ, छोटीछोटी बातों को तुल देकर लम्बा बना लेता हूँ, और फिर उसी की भूल-भुलैया में चक्कर खाता रहता हूँ। दुनिया में बड़ी-बड़ी बातें हैं, राज-नीति, साहित्य, कला, क्या-क्या न ! फिर इस नाचीज के ..........." व्या-कुल होकर वह सिगरेट जलाता और उसी की फूँक में उसे उड़ा देता।

जाड़े की रात थी। उसके अख़बार का विशेषांक निकलने जा रहा था, जिसके चलते उसे रात में भी बहुत देर तक काम करना पड़ता था। आज तो दो बजने जा रहे थे। जाड़े से उँगलियाँ सिकुड़ रही थीं, रह-रहकर पछवा हवा डोल जाती, जो खिड़िकयों से आकर उसके कलेजे को कँपा देती। नीद के मारे उसकी आंखें भी बोझिल हो रही थीं। लेकिन चाय और सिगरेट के जोर पर उसकी कलम दनादन चल रही थी। आखिरी मैंटर देकर, आखिरी फूफ पढ़कर, मन ही मन अपने पेशे और अपने को कोसता वह घर की ओर चला। सड़क पर सन्नाटा था। कुहासे के कारण सड़क की रोशनी खंभे के नीचे मुक्किल से उतर पाती थी। मुँह से सिगरेट का धुआँ छोड़ता, तेज क़दम वह आ रहा था। कब घर पहुँचूँ, रज़ाई ओढ़कर, गरमा-कर सो जाऊँ— इसी की आतुरता थी।

इसी आतुरता में वह लॉन की उस तिमुहानी पर पहुँचा। इधर कई दिनों तक रात में देर से आने के कारण उसने भिखारिन को नहीं देखा था। उसे धक-से याद आया, आह ! इस जाड़े में वह और उसकी बच्ची कहाँ और कैसी होगी ? वह ग्डि़या सी खूबसूरत, छोटी, तूनक लड़की ! इस याद को मानों धुएँ में उड़ाने को ही उसने सिगरेट में जोर का कश दिया कि उसके कानों में अचानक एक कराह की आवाज आई– आह ! आह ! और उस आह की आखिरी कडी की तरह बच्चे की चीख सुनाई पड़ी! सुनते ही वजेश मुङ् गया--मानो, वह आदमी नहीं, कल हो। मुङ्कर उसने अपने टॉर्च की रोशनी उस ओर, पीपल के पेड की जडें जहाँ थीं, फेकी। कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी। वह कुछ सोचने ही जा रहा था कि फिर कराह ! हाँ, जड़ों के ही नजदीक से तो ! वह, फिर कल के पूतले ही की तरह, उस ओर खिचता हआ-सा, बढ़ा। देखा, जड़ों की उस ओर, शायद इसलिए कि सड़क पर चलने-वालों की नज़र न पड़े, दो मोटों-मोटी उभड़ी जड़ों के बीच, एक फटा टाट ओढ़े एक स्त्री पड़ी है, और बगल में ही बच्चा है। हाँ, वहीं बच्ची, जो टाट से बाहर हो गई है, और जाड़ा लगने से चींख पड़ी थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही बच्ची ने आखें खोल दीं, और फिर चीख उठी। चीख सून भिखारिन टाट के अंदर सुगबुगाई, और फिर आह-आह करने लगी।

वर्जेश बड़े असमंजस में पड़ गया। बच्ची चीख रही है। भिखारिन कराह रही है। वह खड़ा है। वह क्या करे ? कोई देखे, तो
तो क्या सोचे ! कुछ सोचे; लेकिन वह क्या करे — यह भी तो वह
नहीं सोच पाता ! बच्ची को उठा ले ? भिखारिन को देह पकड़कर
जगा दे ? इसे क्या हुआ है, जो इस तरह बच्ची को छोड़ बेहोश-मी
कराह रही है ? जो दिन में उसको हमेशा कलेजे से चिपकाय
रहती, वही इस रात में बच्ची को यों अनाथ छोड़े हुई है! कोई
जानवर ही उठा ले जाय! जब होश में आयगी, जिदा बचेगी?
इसी तरह व्रजेश सोच ही रहा था और बच्ची चीखे जा रही थी
कि उसने देखा, भिखारिन फिर सुगबुगाई, उसका एक हाथ टाट
से बाहर निकला, टटोलने-सा लगा, किंतु कुछ न पाकर फिर जड़
सा, निर्जीव-सा हो रहा ! 'आह, आह' भी बढ़ने लगी !

व्रजेश से देखा नहीं गया, उसने बच्ची को उसके हाथ के नज-दोक ला दिया। झट उसे टाट के नीचे घसीटकर भिखारिन ने छाती से लगा लिया। बच्ची चुप हो रही। अब व्रजेश क्या करे ? क्या चल दे ? किंतु, भिखारिन की यह कराह ! हिम्मत करके उसने भिखारिन के मुँह पर से टाट हटाया। टॉर्च की रोशनी में उसने एक बार आँखें खोलने की कोशिश की। पपनियाँ हिलीं, पलकों में सुगबुगाहट देखी गई; किंतु आँखें नहीं खुल सकी। क्या खुलें ? उसके समूचे चेहरे पर बड़े-बड़े फफोले हैं। जो फुंसियाँ थीं, वे फफोले बन गये हैं। समूचा चेहरा लाल अंगारा बन रहा है, और नाक से जोरों की साँस चल रही है। विस्मय-विमुग्ध व्रजेश घूर-घूरकर देख ही रहा था कि भिखा-रिन के होंठ हिल उठे, और बड़ी मुश्किल से एक क्षीण शब्द-मात्र निकला — "पानी!"

पानी ? पानी इस दो बजे रात को कहाँ से लाया जाय ? सड़क के किनारे के नल में तो पानी नहीं होगा । निकट के किसी घर से उसका परिचय नहीं। वह बेतहासा अपने ऑफिस की ओर दौड़ा। ऑफिस के चपरासी को जगाया, उससे एक लौटा पानी लेकर आप तो तिमुहानी की ओर लौटा, और उससे कहा, स्टेशन जाओ, एक फिटन,टमटम, रिक्शा, जो कुछ मिले, लेकर लॉन की उस तिमु-हानी पर आ जाओ।

उसी दो बजे रात को भिखारिन और उसके बच्ची को लिये वह बड़े अस्पताल में पहुँचा। ड्यूटी पर का डॉक्टर आराम-कुरसी पर ऊँघ रहा था। व्रजेश ने अपने परिचय का कार्ड उसे दिखलाया। अपने जिस पेशे को उसने थोड़ी देर पहले कोसा था, उसका प्रभाव देखा। अखबारवालों से कौन नहीं डरता? डॉक्टर ने बड़ी तवज्जह से रोगी को देखा; लेकिन देखते ही उसके मुख की भाव-भंगिमा बदल गई। फिर उसके कपड़े-लत्ते को ग़ौर से देख उसने व्रजेश से कहा — "माफ़ कीजिए, मैं पूर्खू, यह कौन है?"

"क्यों, क्या बात है ?"

डॉक्टर ने जरा सिर खुजलाया, फिर कहा "यही, शरीफ़ घर में....., हाँ, शरीफ़ घर में ... मैंने कहा, यह ... बड़े बुरे टाइप की बीमारी ..... क्या कहीं सड़क पर थी ?"

"नहीं-नहीं, यह मेरी नौकरानी ..... हाँ, उसकी गोतिन लगती है।"

"कमबस्त कहाँ से यह जबाल लगा लाई ?" कहकर डॉक्टर नर्स को बुलाने का आयोजन करने लगा। "धन्यवाद ! फिर कल मिलूँगा।"—कहकर व्रजेश वहाँ से घर की ओर चला। अखबार का चपरासी मन-ही-मन यह सोचता कि व्रजेश बाबू भी क्या सनकी हैं, दफ्तर की ओर उसी फिटन पर चला। दोनों तरफ का किराया व्रजेश दे चुका था।

( 3 )

नींद का माता होने पर भी व्रजेश को घर पर जल्द नींद नहीं आई। फलतः वह देर से जगा। ऑफिस का वक्त हो रहा था, जल्द-जल्द नहा, धो, कुछ जलपान कर, वह घर से चला। किंतु उसके पैर ऑफिस की ओर नहीं बढ़े। रास्ते में उसने एक डब्बा बिस्कुट खरीदा, एक रबर का खिलौना लिया और अस्पताल के जनाना वार्ड में पहुँचा। बच्ची से ही उसने भिखारिन को पहचाना, जो लाल कम्बल से सिर से पैर तक ढँकी थी। सिर्फ कराह और उसाँस सुनाई पड़ती थी। उसके सिरहाने टँगे चार्ट को पढ़ने लगा। बुखार की रेखा १०५ तक खिची हुई देखकर वह काँप उठा। व्रजेश इस समय साहबी लिबास में था—फिर, नौजवान। छोकड़ी नर्स उसे देखते ही उसके नजदीक आ गई। जब तक वह कुछ बोले, उसके हाथ में बिस्कुट का डब्बा देते हुए व्रजेश ने कहा—"यह बच्ची के लिए है।" और, खिलौना बच्ची के हाथ में दे, पहली बार उसकी उँगली पकड़कर उसने नजदीक

से पुचकारा। बच्ची ललक पड़ी, द्रजेश के होंठ बरबस उसके गालों से जा लगे! बच्ची के गालों की गरमी और चिकनापन का एहसास अपने होठों पर और भिखारिन की बुखार की ज्वाला अपने दिमाग़ में लिये वह जल्द अपने ऑफिस को भागा।

ऑफिस से छुट्टी पाते ही वजेश अस्पताल आ जाता। भिखारिन की सेवा-शुश्रुषा करता; बच्ची को दुलारता, चुमकारता। उसकी इस प्रकार देख-भाल के कारण डॉक्टर भी भिखारिन पर ज़्यादा ध्यान देते। वह धीरे-धीरे अच्छी हो रही है, ऐसा लगता था। भिखारिन वहाँ व्रजेश की मेडसर्वेट करके प्रसिद्ध थी। इस मेडसर्वेट पर इतनी मेहरबानी, उसके लिए इतनी जाँफिसानी देखकर मनचली नर्सों ने कुछ अपनी ही कहानियाँ बना ली थी। वे जब-तब वज्रेश से चुहलें भी कर देतीं। वजेश कभी झुँझलाता, कभी मुस्कुरा देता। एक दिन एक नर्स ने कहा -- "व्रजेश बाबू, यह बच्ची ठीक आप ही-सी लगती है!" व्रजेश ने पहले इसका मर्म नहीं समझा, बोला, "हाँ--खूबसूरत तो बहुत है !" लेकिन, जब उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा --- "लेकिन हरजाई निकली यह; या आपकी ही मेहरबानी है!" तब वह क्रोध से आग-बबुला हो चला और उसे डाँटा कि ज्यादा बढ़ोगी, तो मैं स्टाफ से रिपोर्ट कर दूंगा। इसपर कनिखयों से ही हँसती वह चलती बनी, मानो यह ताना देती--"सच्ची बात इसी तरह खलती है; में तुम नौजवानों की रग-रग पहचानती हूँ, बहुतों को देखा है मैंने !"

कुछ दिन बीते। उस दिन भिखारिन की हालत अच्छी थी। फफोले सूखते-से दिखाई देते थे, बुखार भी कम था। नर्स ने स्पंज करके उसे नये घुले कपड़े पहना दिये थे, जिन्हें ब्रजेश ने ही खरीद-कर ला दिया था। बालों में कंघी कर दी गई थी। इन फोड़ों के बावजूद, वह आज जैसी खूबसूरत मालूम होती थी, ब्रजेश ने उसे वैसी कभी नहीं पाया था। जब वह उसके निकट खड़ा था, उसने ब्रजेश से बैठने का इशारा किया। यह पहली बार थी, जब उसने इस तरह आग्रह दिखलाया था। उसके बैठने के बाद वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली—

"बिज् बाब्!"

'बिजू बाबू' इस नाम से तो उसे पटना में कोई नहीं पुकारता, 'बिरजी बाबू,' 'बिरज बाबू' यहाँ ये ही अपभ्रंश नाम थे उसके। यह तो उसका बिलकुल घरेलू पुकार का नाम है। इस प्रकार के नाम से सम्बोधित होने से वह आश्चर्यचिकत हुआ। भिखारिन की ओर उसने आँखें गड़ाकर देखना शुरू किया!

"बिजू बाबू, आप मुझे भूल गये ? मै सुगिया हूँ।"

झट उसके सामने एक तस्वीर खिच गई, अपनी बहन की समुराल में देखी उनकी नौकरानी की बेटी की तस्वीर ! बचपन से जब उसने बहन के यहाँ जाना शुरू किया, यह लड़की उसकी आँखों के सामने आने लगी। व्रजेश भी बढ़ा, वह भी बढ़ी। आखिरो बार जब उसने देखा था, वह किशोरी हो चलीथी। नौकरानी के बेटी; किंतु मुन्दरी, जैसे राजरानी हो ! यों तो उसके अंग-अंग में सौंदर्य कूट-कूटकर भरा था; किंतु उसकी नाक तो अपूर्व मनोहर थी। देहात की सौंदर्य-पारखी आँखों ने इसी नाक को लक्ष्य कर, मानो उसका नाम मुगिया रख दिया था। मुगिया—मुग्गे-सी उभरी, पतली, नुकीली, रंगीन, मुन्दर हो नासिका जिसकी।

उसकी विधवा माँ अपनी इकलौती बेटी को खूब सज-धज कर रखती। जब बजेश की बहन की ननद पढ़ने लगी, यह लड़की भी उसके साथ उसका बस्ता लिये स्कूल जाने लगी। किंतु कुछ ही दिनों में इसने पढ़ने में उसे मात किया। उसने गाँव के अपर स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की। "नौकरानी की इस पढ़ी लिखी बेटी के लिए दूल्हा कहाँ मिलेगा?"—एक बार बजेश ने हँसते हुए अपनी बहन से पूछा था। जब तक वह बोलें, यह प्रगल्भ किशोरी बोल उठी—"आप ही लें चिलए, बिजू बाबू, कम-मे कम सेवा तो अच्छी कर सक्रूंगी, दासी की बेटी ठहरी।" अपने पर की गई इस दिल्लगी से बजेश की बोलती बंद हो गई थी।

लेकिन, आज इस-सुगिया और उस सुगिया में कितना अन्तर है! समूचे चेहरे पर फोड़ें; नाक इन फोड़ों से चिपटी-सी हो चली है। अगले दो दाँतों ने टूटकर सौदर्य में ही नहीं, स्वर में भी अन्तर ला दिया है। उफ्, आदमी कितना बदल सकता है!

कुछ देर भिखारिन चुप रही, व्रजेश भी दिमाग़ी उलझन में पड़ा था। उसने फिर कहना शुरू किया—

"मैं बच्रा नहीं बिजू बाबू! मेरा भाग्य, आखिरी वक्त आप मिल गये; नहीं तो यह बोझ कलेजे पर लेकर ही मरती!"—इस

## बेनीपुरी-प्रंथावल्ध्रे

छोटी भूमिका के साथ उसने अपनी कहानी व्रजेश से कही। संक्षेप में वह यों है—

उसी गाँव में एक नौजवान था। माँ-बाप का इकलौता। बड़ा सुशील, बड़ा नेक। जहाँ गाँव के दूसरे नौजवान सुगिया—इस दासीं-पुत्री-पर डोरे डालते, फँसाने की कोशिशें करते, ललचाते, डराते, वहाँ वह सुगिया की ओर आँखें भी उठाता, तो सक्चाते, शरमाते। वह हिंदू-युनिवर्सिटो में पढता था। उस साल बी० ए० का इम्तिहान देकर वह होली के पहले ही गाँव में आ गया और गरमियों तक तक रहा। सुगिया ने पाया, यों तो वह उसके सामने झेंपता है; किंत् कभी अचानक आँखें चार होती हैं, वह उसकी ओर ललचाई आँखों से देखता ही रह जाता है। कुछ दिनों के बाद सुगिया ने अपने मन में भी कुछ अजीब कशिश महसूस की। पहले इस आकर्षण को मोड़ने की उसने कोशिश की; किंतू नाकामयाब रही। वे दिन भी आये, जब एक बार किसी-न-किसी बहाने, विना उसे देखे, उसे चैन नही पड़ता। उसे क्या हो गया है, वह कहाँ फिसली जा रही है, वह समझ नहीं पाती। खिचाव दोनों ओर से था। वह नौजवान भी जब-तब व्रजेशजी की बहन के घर की ओर आता और अपनी स्वाभाविक शरमाई, सकुचाई आँखों से उसे देख जाता। एक दिन एक लड़की सुगिया को एक खत देगई—वह उस नौजवान का था। अब, मानो प्रेम को जबान मिल गई। दोनों ओर से हृदय का उड़ेलना शुरू हुआ, जो अंत में आत्मसमर्पण तक जा पहुँचा।

हाँ, आत्मसमर्पण ! युवक ने प्रस्ताव किया कि अगर सुगिया राजी हो, तो वह उसे अर्द्धागिनी बनाने को तैयार है। अर्द्धागिनी—दासी-पुत्री और बाबू की अर्द्धागिनी? लेकिन, वह दुनिया को दिखा देना चाहता है कि यह असम्भव नहीं है। प्रेम क्यों कोई बंधन माने? फिर, पुराना जमाना लद गया। माना, उसके बाबूजी सिर पीटेंगे, माँ चिल्ल-पों मचायगी और समाज के लोग जमीन-आसमान एक करेंगे। वह उस समाज की परवा नहीं करता, जो चुप-चोरी किसी ग़रीब लड़की का सतीत्व लूटना तो बरदाक्त कर लेता है, लेकिन खुले आम उसके पाणिग्रहण पर हाय-तोबा मचाने लगता है। इस सड़े, दुर्गध और गंदगी-भरे समाज के सिर पर ठोकर लगाना वह अपना कर्तव्य समझता है। रह गये माँ-बाप। सो, वह इकलौता बेटा ठहरा—कुछ दिनों तक नाराज रहकर फिर वे मान ही जायँगे। युवक के इस उच्च

आदर्श पर मुगिया कैसे न हामी भरती। हाँ, उसे भी अपनी माँ की चिंता थी; सो, संयोग-वश छुट्टी के बाद कॉलेज जाकर फिर जब विजया की छुट्टी में वह युवक लौटा, तब तक उसकी माँ चल बसी थी—मानो, अपनी प्यारी बेटी के लिए रास्ता साफ करने के लिए ही!

विजया की छुट्टी पूरी होते-न-होते गाँव में शोर मच गया, सुकुमार ने (हाँ, उस नौजवान का यही नाम था) सुगिया को उड़ा लिया, दोनो एक रात कहीं निकल गये। कहाँ निकल गये, इसमें भी ज्यादा सरपच्ची नहीं करनी पड़ी। काशी जाकर सुकुमार ने वहाँ के आर्यसमाज-भवन में सुगिया से बाजाब्ता शादी की। अख़वारों में एक छोटा-सा प्रशंसात्मक सम्वाद छपा। सुकुमार ने अपने बाप को उस सम्वाद की किटंग के साथ ख़त भेज दिया। बाप आग-बबूला। उन्होंने लिख दिया— "मैंने मान लिया, मैं निपूता हूँ। तुमने मेरी नाक काट ली। तुम मेरे कोई नहीं होते हो।" सुकुमार इसके लिए तैयार ही था। इस बार काफ़ी पैसे माँ से झटक लाया था। इन्हीं पैसों से युनिवर्सिटी के नज़दीक के सुन्दरपुर में एक मकान लेकर ,रहने लगा। पढ़ाई भी चलने लगी।

सुगिया किस आस्था से मुकुमार की सेवा करती ! छोटा-सा मकान था। मकान को साफ़-मुथरा, सजा-धजा कर, वह रखती। अपने हाथ से जल-पान तैयार करती, अपने हाथ से रसोई तैयार कर परोसती, अपने हाथ से पान लगाकर देती। जब वह कॉलेज जाने लगता, खिड़की से वह तब तक देखती रहती, जब तक वह आँखों से ओझल नहीं हो जाता। लौटने के वक्त फिर उसकी आँखों खिड़की से झाँकती होती। दोनो जब शाम को एक साथ टहलने निकलते या सिनेमा जाते, तो सुगिया अनुभव करती, उसके पंख निकल आये हैं, वह स्वर्ग की ओर उड़ी जा रही है, उसका जीवन सार्थक हो गया!

सुकुमार के पिताजी का सत्याग्रह संगीन निकला। खुद तो ख़त तक लिखना छोड़ ही दिया, सुकुमार की माँ से भी उन्होंने कह दिया, बेटे से नाता रखोगी, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा! वह बेचारी क्या करे ? कई रिश्तेमंद सुकुमार के पास पहुँचे, तुमने यह क्या किया ? खैर, बाबुओं के लिए खानगी रखना नई बात नही। यह भी रहेगी, लेकिन दूसरी शादी कर लो। बाप को संतोष हो जायगा। किन्तु उसने किसी की नहीं सुनी। वे प्रेम के ज्वार के दिन थे।

जब बाप के आर्थिक असहयोग के चलते खर्च का चलना मुश्किल हुआ, सुकुमार ने कहा, कहीं ट्यूशन कर लेता हूँ। लेकिन, सुगिया ने तब अपनो माँ की घरोहर से काम लेना शुरू किया। रुपये थे, गहने थे। "आप पढ़ना जारी रिखए, मैं इन्हीं से काम चलाऊँगी।" उसने दाई से पार्ट-टाइम काम लेना शुरू किया, वह सिर्फ बाजार से सौदा ला देती, गंगा से पानी ला देती। बर्तन माँजना, रसोई बनाना, झाड़ू देना—सब काम वह खुद कर लेती। उसकी यह सेवा-भावना सुकुमार के हृदय पर भी गहरी छाप डालती। वह उसे इस तरह खटते देख उसाँसे भरता, कहता— "कहाँ से मैंने तुम्हें दलदल में घसीटा!" सुगिया सब अपराध अपने पर लेकर, हँसकर, बात टाल देती और कहती, आप पढ़ लीजिए, हमारे भी अच्छे दिन आयँगे।

यह तो हुई ज्वार की बात। भाटे के दिन भी आये। सुगिया का वह गुलाबी चेहरा शहर की धूल-धुआँ-भरी आब-हवा में पहले तो पीला पड़ा; अब चूल्हे की गरमी उस पर स्याही पोत रही थी। एक दिन धड़कते हुए हृदय से उसने सुकुमार से यह भी बताया कि उसे लगता है, शायद वह गर्भवती हो चर्ला है। वह धीरे-धीरे देख रही थी, इन बातों का असर सुकुमार पर अजीब पड़ रहा है। क्या वह सौदर्य का ही लोभी था ? क्या वह बाप बनने की जिम्मेवारी से घबराता है ? सुगिया इस तरह तर्क-विर्तक करती। इधर उसने यह भी देखा कि मुकुमार ने कुछ नये दोस्त कर लिये है। वे कॉलेज के ही लड़के थे; लेकिन उनके चेहरे किस तरह शोहदे के-से थे। अब कॉलेज से ही वह बाहर ही बाहर रह जाता, और रात को बड़ी देर से लौटता। एक बार उसने उसके मुंह में अजीब गंघ पाई।—— ''यह सब क्या हो रहा है ? आप कहाँ इतनी देर रह जाते है ? क्या पढिए-लिखिएगा नहीं ? मुझ पर कंलक लगाइएगा? मेरी जिंदगी क्या हमेशा दु:खमय ही कटेगी?"--इस तरह कहती-कहती वह रो पड़ी। मालूम हुआ, सुकूमार का हृदय भी थोड़ी देर के लिए पसीज गया। बोला, अब कल से ऐसा नहीं होगा। लेकिन, हर कल नये कल की हो बात बताता।

एक दिन सुगिया शाम को खाना तैयार कर हाथ-मुंह धोने जा रही थी कि देखा, तीन-चार साथियों के साथ सुकुमार घर में घुस रहा है। सब हल्ला कर रहे हैं, सबके पैर लड़खड़ा रहे हैं, सबके चेहरे फक और आँखें लाल हैं। मुगिया घबराई। यह क्या हो गया? क्या कुछ खुराफ़ात करेंगे ?

हाँ, खुराफात के ही लिए तो ये आये थे। इस मंडली का जो सरग़ना था, वह लड़खड़ाता सुगिया की ओर बढ़ा। सुगिया जरा सस्त हुई। सुकुमार को डाँटा — "किन आवारों को घर में ले आये हैं आप ?"

"हम आवारेगर्द....., तू......तू सती-शिरोमणि......सीता-सावित्री— हा-हा-हा-—.....नौकरानी की छोकड़ी .....हमारे दोस्त से घर छुड़ाया, माँ-बाप छुड़ाया .....बदजात, कुलटा....."

"यह क्या हो रहा है, आप क्या चाहते हैं ?"—सुगिया सुकुमार की ओर कड़ककर बोली।

लेकिन, तब तक वह आवारों का सरताज तो उसके नज़दीक आ चुकाथा। उसने हाथ बढ़ाया, सब ठठाकर हँस पड़े। सुगिया से यह बर्दास्त नहीं हो सका। रोटी का बेलन वहीं पड़ा हुआ था। उठा लिया, और उत्तेजना में उसके सिर पर दे मारा। वह गिर पड़ा, सिर फट गया, खून बह रहा था! "खून"—एक चिल्ला उठा। उसी समय दूसरे ने पीछे से उसे धक्का दिया। वह मुँह के बल गिर पड़ी।

त्रजेश ने देखा, कहानी के इस अंश तक आते-आते भिखारिन की आँखों में आँसू आ चले हैं। हिचकियाँ वँध गई हैं। उसके बाद उसने अपने अगले दो दाँतों की ओर इशारा किया!—"उसी दिन के वरदान हैं ये, बिजू बाबू! अब आगे न पूछिए। किस तरह होश आने पर गंगा में डूबने चली; किस तरह पेट के भीतर की एक आत्मा चीख़ उटी कि डूब भी नहीं सकी; किस तरह अपने चेहरे को अपने हाथ से खसोट-खसोटकर बदरूप बनाया, जिसमें फिर किसी मनचले के फेर में न पड़ जाऊँ; किस तरह भीख माँगती हुई चली; किसी तरह थोड़े दिनों के बाद उस कमबस्त की ये दो थातियाँ प्रकट हुई—एक, यह बीमारी; दूसरी, यह बच्ची; इन बातों को न सुनिए, सो ही अच्छा। एक को तो साथ लिये जा रही हूँ, उसकी अनुपम देन को कैसे छोड़ूँ? कितु एक के लिए चिंता थी। अब मैं उससे भी निर्देचत हूँ। याद है, एक बार मैंने आपसे कहा था, मुझे ले चिलए, सेवा तो करूँगी! मुझसे आपकी सेवा न बन पड़ी। हाँ, सेवा ली और एक थाती दिये जा रही हूँ! यह भी बदा था.......।" बच्ची

की ओर देख कर वह सहसा रो उठी। हिचकियों का ताँता बँघ गया। उसने कम्बल में मुँह छिपा लिया। व्रजेश की आँखें भी नम थीं। उधर नर्स मुस्कुरा रही थी! वह शोख, चंचल नर्स ! उसने समझा, यह प्रेम का मान-मनावन हो रहा है!

# ( 3 )

भिखारिन की बात सच निकली। एक सप्ताह के अंदर-अंदर वह चल बसी। आख़िरी दिनों में वह एक अजीब इच्छा प्रकट करती। वह चाहती कि मुकुमार को वह एक बार देख ले। — "भूल जाओ उसे; उसे उलाहना देकर भी क्या करोगी?" — एक बार व्रजेश ने बड़े मुलायम शब्दों में कहा। वह फूट-फूटकर रो पड़ी — 'बिजू बाबू, उलाहना देकर क्या कहेंगी? इसकी इच्छा अब इस चलते वक्त नहीं रह गई। लेकिन न जाने क्यों, हृदय हाहाकार करता है, मन होता है, एक बार उन्हें भरनज़र देख लेती और आँखें सदा के लिए मुँद जातीं।"

एक दिन एक घटना हो गई। वह बहुत ही दुबली हो चली थी। उसके हाथ-पैर सूखकर काँटे हो चले थे। वह किसी काम से हाथ इघर-उघर कर रही थी कि अचानक उसके बाएँ हाथ की अकेली लाल चूड़ी खिसककर जमीन पर गिर पड़ी। पलँग से उसके गिरते ही एक चन्न-सी आवाज हुई, फिर वह टूक-टूक हो गई। चूड़ी गिरते ही वह अजीब अप्रतिहत हो गई। फूटने की आवाज सुनकर तो वह फूट-फूटकर रोने लगी, और उसके आँसू तब तक नहीं सूखे, जब तक ब्रजेश ने शाम को एक दूसरी चूड़ी नहीं ला दी। वह तब तक खा-पी भी नहीं सकी थी। नसीं ने बहुत समझाया, लेकिन वह तो रोये जा रही थी। जब ऑफिस से शाम को व्रजेश आया, उसे सब बातें मालूम हुईं और एक नई, उसी रंग की चूड़ी वह खरीद लाया।

चूड़ी पहनकर जैसे वह निहाल हो गई। चेहरे पर प्रसन्नता की आभा लिये, किंतु आँखों से आँसू की नई निर्झारणी बहाती, उसने क्रजेश से कहा—"मैं दासी-पुत्री ठहरी, बिजू बाबू! मेरी क़ौम में सधवा-विधवा दोनों ही नई शादी कर सकती हैं। लेकिन, न-जाने क्यों, शुरू से ही मेरे मन में इन बातों से घृणा रही। खासकर आपकी बहन की पति-परायणता ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। उनके श्रीचरणों में मेरा प्रणाम बोलकर कह दीजिएगा, सुगिया निकल गई, कलंकिनी बनी; लेकिन उसने अपनी टेक न छोड़ी!" फिर कुछ देर ठहरकर उसने कहा —"बिजू बाबू, मेरी एक बिनती है। मरने पर भी इस

चूड़ी के साथ ही मुझे जला दीजिएगा ! मेरे लिए यह सिर्फ काँच की मेखला नहीं; धर्मबंधन है। यह साथ ही जाय !" कहते-कहते उसका गला रुँध गया।

अब व्रजेश से भी नहीं रहा गया। उसकी आँखों की अश्रुधारा उसके रूमाल को भिगोने लगी। वह सोचता—हाय रेनारी का हृदय! जिसने इतनी तकलीफ़ दी, इस तरह घुला-घुलाकर मारा, उसके लिए भी इतना प्रेम संचित है! सुकुमार, सुकुमार! आज तुम यहाँ होते! देखते, तुमने किस रत्न की उपेक्षा की! हाथ आया रत्न घूरे पर फेंक दिया —आह!

जिस दिन मरी, उस दिन कहा— "उनसे कभी भेंट हो, तो किहिएगा, मेरी गत की, अच्छा किया, भगवान आपका भला करें। लेकिन, अपनी इस बच्ची को तो ...। हाय, मेरी बिटिया......!"

त्रजेश ने अश्रु-सिक्त नेत्रों से ही उसे विश्वास दिलाया, वह बच्ची के लिए चिंता न करे। इसे लालन-पालन के लिए किसी सुकुमार की शरण लेने की जरूरत नहीं होगी। "इसका जिम्मा मेरा—-दुनिया में वादेवाले भी मर्द होते हैं, सुगिया !"—-त्रजेश के शब्दों में दृढ़ता थी।

मरते समय तक सुगिया का चेहरा अजीब विकृत हो चला था। समूचे चेहरे पर अजीब सूजन आ गई थी। आँखें नही खुलती थीं। मुक्किल से साँस ले पाती थी। निस्संदेह वह मर्मांतक पीड़ा में थी, लेकिन वह मुक्किल से कभी कराहती, मानो अपनी इंद्रियों पर उसने कृष्णा कर लिया हो। आखिर-आखिर तक उसे होश रहा। ब्रजेश को उसकी इस शांति पर आश्चर्य होता, ऐसे दृढ़ मनोबल के लिए काफ़ी उच्च आत्मा चाहिए। भिखारिन ने मानो मरते समय दिखला दिया, 'गुदड़ी में लाल' सिर्फ़ कहावत की बात नहीं है।

अपने चंद युवा समर्थकों को लेकर, अपने कंधे पर उसकी अरथी ढोकर, व्रजेश ने गंगा के उस पार, साफ-सफेद रेती पर, उसका अंतिम संस्कार किया –मानो, वह उसकी कोई निकट की संबंधिनी रही हो।

और, जिस कंघे पर एक दिन उसकी अरथी थी, अब हर दिन उस कंघे पर, शाम-की-शाम, लोग एक बच्ची को देखते हैं। वह अपने ऑफिस से लौटकर आता, जल-पान करता, फिर बच्ची को सज-सजाकर अपने कंघे पर रखता, और लॉन की ओर चल देता है।

वहाँ वह कभी उसे उँगुली धरकर चलना सिखाता, कभी गोद में में लेता, कभी हाथों पर हवा में उछालता है। जब कोई जान-पहचानी पूछते—"यह आपकी कौन होती है व्रजेश बाबू?" तो व्रजेश जवाब देता—थाती!"

"थाती ? यानी...."

"यानी, धरोहर !"

"यह तो आप पहेली बुझा रहे हैं!"

"हाँ, पहेली ही है; और समझनेवाले की मौत!"

पूछनेवाला उसका मुँह ताकते रह जाता है, वह उनपर मुस्कु-राता रहता है !

व्रजेश ने उसका नाम रखा है--नीलिमा !

एक दिन एक मित्र ने कहा—-''ऐसी खूबसूरत, गोरी-चिट्टी लड़की का नाम आपने 'नीलिमा' क्या रख दिया, त्रजेश बाबू ? कम-से-कम 'नीलम' ही रखे होते !''

"नीलिमा—में तो उसका नाम कालिमा रखने जा रहा था, किंतु जरा इस लड़की पर मुरौवत आ गई ! हाँ, कालिमा— क्योंकि यह बताती है, आपके समाज के चंदन से धोये मुख-चंद्र पर कलंक की कालिमा कहाँ है ? गोरी लड़की ? यह गोरी लड़की नहीं है, आपके समाज की काली पताका है। और, पताका जितनी ऊँची फहरे, उतना ही अच्छा।"

इतना कह उसने उसे कंधे पर बिठा लिया और शान से घर की ओर चल पड़ा!

# जीवन-तरु

( १ )

यह मेरे निनहाल की बात है। यह गाँव बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है।

भले ही इसमें बड़ी-बड़ी बाढ़ें आती हों; हर साल खूब कटाव करती, खेतों को ढहाती, गाँवों को उजाड़ती, लोगों को तंग करती हो; लेकिन तो भी हर आदमी चाहता है, बागमती नदी हमारे गाँव होकर बहे। क्यों ? लोग कहते हैं, बागमती के पानी में सोना है—

वह सोना नहीं, जो स्वर्ण-रेखा नदी की तरह बालू को छानकर, धो कर प्राप्त किया जा सके; वर्न जो धान, मकई, कउनी आदि के बालों पर झलकता है। किसानों के लिए यही सोना काफी होता है न?

यह गाँव किसानों का है। छोटे-छोटे किसान, लेकिन सम्पन्न। खेती में थोड़ी मेहनत, ज्यादा उपज। फिर, लोगों के जीवन में मस्ता-नापन क्यों न दिखे ?—लेकिन वह मस्तानापन नहीं, जो शहरों में भड़कीली पोशाक, सिर पर झबरीले बाल, चेहरे पर नजाकत और नफ़ासत एवं मधुशाला और मधुबाला की चसक आदि के रूप में दीख पड़ता है। गाँवों के मस्तानेपन का रूप है कुश्ती लड़ना, भंग छानना, घोड़े और मेढ़े पालना, बाँस की लाल लाठियाँ लेकर झूमते हुए मेले-ठेले में जाना या ढोलक-मंजीरे लेकर दरवाजे पर ही रागों की टाँग तोड़ना! यहाँ के किसानों की मस्ती भी इसी कोटि की थी।

इन्हीं मस्त किसानों में एक थे हाकिम सिंह। सुनते हैं, इनके रोबीली चेहरे को देखकर ही इनके दादाजी ने, जो जवार-भर में एक ही कचहरिया थे, इनका नाम हाकिम सिंह रखा था। गोरा रंग,

चौड़ा ललाट, भरे गाल, उठी हुई भवें, सुर्खी लिये आँखें, तनी हुई मूछें और दुहरी ठुड़ीं। शरीर भी वैसा ही गठा हुआ। जब लँगोट कसकर खड़े होते, मालूम होता, पौरुष प्रतिमा बनकर खड़ा है। चौड़ी छाती, मांसल बाहें, गोल जाँघें—नख-शिख सँवारा हुआ। इन हिस्सों के गाँव में हाकिम मामा (मैं उन्हें मामा ही कहता) की मस्ती सबसे बढ़ी चढ़ी थी। कुश्ती में आपसे कोई पार नहीं पाता, भंग का तो अखाड़ा ही आपके यहाँ जुटता, आपके घोड़े से तेज चलनेवाला घोड़ा उस जवार-भर में नहीं था, आपका मेढ़ा एक ही टक्कर में कितने मेढ़ों को सुला चुका था। हाकिम मामा ने एक भेंस भी रख छोड़ी थी, जिसके गुजराती सीग और पंजाबी देह देखने ही लायक थी। खुद गाते-बजाते तो नहीं थे, सुनने का शौक ज़रूर रखते थे। उनके दरवाजे पर गवैये आया ही जाया करते, लेकिन सबसे बड़ा शौक हाकिम मामा को था बगीचे लगाने का। कई किते वगीचे थे, जिनमें तरह-तरह के अजूबा पेड़ थे, और इन पेड़ों की सिचाई, जन-मजदूरे पर ही न छोड़ कर, हाकिम मामा ने अपने हाथों की थी।

यों, हाकिम मामा की ज़िंदगी हॅसी-खुशी की, मस्ती-मशर्रत की जिंदगी थी। लेकिन इन सबके बावजूद एक अभाव था, जिसकी याद ही सबको उदास कर देती। हाकिम मामा तो इस सम्बंध में अपनी मनोभावना को प्रकट नहीं होने देते; लेकिन और लोग तो उसाँसें भरकर जब-तब इसकी चर्चा कर ही देते, और हमारी मामी (हाकिम मामा की गुणवंती पत्नी) को तो इसका सबसे बड़ा दुख था। कितने वत किये, कितनी मन्नतें मानीं, कितने साध-संत और गुणीजन की सेवा की, पर सब व्यर्थ। उनकी गोद न भरी, न भरी। यह भरा-पूरा घर एक संतान के विना सुना, बिलकुल सुना-लगता। लोगों का धैर्य अब उस सीमा पर पहुँच गया था कि कभी-कभी, दबी जबान, हाकिम मामा से दूसरी शादी करेने की चर्चा भी कर दी जाती। हाकिम मामा झिड़ककर, कभी हँसकर, इसको टाल देते; लेकिन जब इस चर्चा की खबर मामी को मिलती, वह मर्माहत हो जातीं-एक तो विधना ने कोख में राख भर दी, दूसरे अब सिर पर सौत आयगी । पर मामी की यह आशंका व्यर्थ थी। हाकिम मामा वैसे आदमी नहीं थे, जिनका निश्चय पल-पल में बदलता है। यहाँ तो रजपूती शान थी- "हाँ करी ता हाँ करी औ ना करी तो ना करी।"

और, एक जमाना वह भी आया, जब मामी ने खुद हाकिम मामा से अनुरोध किया— "शादी कर लीजिए, यह सूना घर मुझे नहीं सुहाता।" और, "जब सौत कलेजे पर मूंग दलेगी तब ?"
—हाकिम मामा ने बिगड़ कर कहा। "आप निश्चित रहें, मैं सब बरदाशत कर लुँगी।" —मामी ने मुँह-लगे जवाब दिया। लेकिन इस बात का प्रभाव भी उनके दिल पर कुछ नहीं पड़नेवाला था। हाकिम मामा निर्द्ध हो अपने दैनिक कार्य-क्रम में व्यस्त रहे —खेती-गिरस्ती से जो समय बचा, उसमें वहीं कुश्ती, वहीं भंग, वहीं घुड़दौड़, वहीं मेढ़ा-लड़ाना, वहीं गाना-बजाना, वहीं बाग़बानी ! जैसा कि ऐसे लोगों के पास होता है, अलमस्तों का एक जमघट उनके अगल-बगल मँड़राता फिरता। हा-हा-ही-ही- के इस तूफान में संतान की कामना कहाँ सिसकियाँ ले रहीं है, पता भी नहीं चलता।

हाँ, उस दिन से अपनी पत्नी के लिए उनके दिल में बहुत आदर और स्नेह बढ़ गया ।

(?)

पूजा की छुट्टी में, जब मै एक बार स्कूल से लौटा, सुबह-मुबह शहनाई की आवाज सुनकर हैरत में पड़ गया। देशी-विदेशी नाना तरह के बाजों के युग में मैं शहनाई का भक्त हुँ, यह कहकर अपनी दिल्लगी कराने से क्या फायदा ? लेकिन फिर भी कहता हुँ, म्बह की शहनाई, अगर उसकी आवाज कुछ दूर से और कुछ ऊँचे से आती हो, तब वह, मेरे स्थाल से, ऐसा समाँ पैदा कर देती है कि उसका मुकाबला शायद ही कोई बाजा करे-खासकर हृदय में एक विशेष प्रकार की विह्वलता पैदा कर देने में ! मैं विह्वल था, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य-चिकत; वह बेवक्त की शहनाई तो हर्गिज नहीं थी, लेकिन बेमौसम की शहनाई तो थी ही। यह आश्विन का महीना, लगन-वगन है नहीं, फिर शहनाई कैसी ? सो भी भोर-भोर। शहनाई की आवाज हाकिम मामा के घर की ओर से आ रही थी। क्या मामा को ही यह शौक चर्राया है ? जरा चलकर देखें तो, क्या माजरा है ? उनके दरवाजे पर जाकर देखा-यहाँ तो आनंद और उल्लास की बाढ-सी आ गई है। केले के थम्भ गाड़कर मेहराबें बनाई गई हैं, जिनमें रंगीन गेंदों की मालायें सिलसिलेवार टॅगी हैं। एक ऊँचा मचान बना है, जिस पर शहनाई बज रही है। इधर-उधर कई पीली धोतियाँ, साड़ियाँ सूख रही हैं। एक आता, एक जाता है-सबके चेहरे पर उत्साह-ही-उत्साह है। आँगन से औरतों

## बेनीपुरी-श्रंषावली

के गाने और बीच-बीच में हँसने की आवाज आ रही है, दरवाजे पर ढोलक गमकती और मेंजीरे खनकते हैं।

हाकिम भामा के घर में, उन्हीं के शब्दों में, लक्ष्मीजी ने पदा-र्पण किया. था ! इसी की बधैया थी।

यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि जैसा उत्सव हाकिम मामा ने इस बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में किया, वैसा किसी के बेटे के जन्म में भी नहीं देखा गया होगा। हाकिम मामा कहते -"अरे, निस्संतान का कलंक तो छटा; बेटा न सही, बेटी ही !" मामी भी यही मानकर हर्ष में डूबती-उतराती। बरही तक -बारह दिनों तक -मामा का घर भोज-भात, गाने-बजाने का अड्डा बना रहा। बरही को जब अपने आँगन में मामा ने पीली साड़ी पहने, मुक्त-कृंतला, एक स्त्री को एक छोटे-से प्राणी को गोद में लिये देखा, वह उछल-से पड़े। वही मामी थी, लेकिन वह न थीं, उनका चेहरा पीला पड गया था, आँखें कुछ धँस गई थीं—लेकिन पीले चेहरे में जो रूप-छटा थी, उन घँसी आँखों में जो अजीब **आकर्षण था, वैसा मामा ने कभी नहीं देखा था। फिर, उनकी गोद** की वह बच्ची -ताजे मांस की एक लोथडी-सी, लेकिन वह कितनी प्यारी थी ! मामा अपनी पत्नी पर आज जितने आकृष्ट थे, शायद कोहबर की रात के बाद कभी ऐसे नहीं हुए थे! उत्फुल्लता से उफना कर उन्होंने सबको मैंह माँगी चीजें दी। गाँव-भर में हाकिम मामा का जय-जयकार हो गया।

भामी ने अपनी इस बेटी का नाम रखा इँजोरिया—इँजोरिया, जिसे हम लोग अपनी सभ्य भाषा में चाँदनी कहते हैं। उनके अँधियारे घर में यह शीतल प्रकाश लाई थी — इँजोरिया नाम तो सार्थक था ही!

इँजोरिया दूज के चाँद की तरह बढ़ने लगी।

कहने को तो इँजोरिया बेटी थी, लेकिन लाइ-प्यार बेटों से भी बढ़कर। यही नहीं, हाकिम मामा इँजोरिया को बेटे की तरह ही अपने साथ दरवाजे पर रखते, टहलाने को बग्नीचे ले जाते, घोड़े पर चढ़ाकर लगाम थाँमना सिखलाते, उसे बेटे की पोशाक पहनाकर बेटा बना लेते, बेटों-से ही उसके वाल सँभालते, घोती-कुर्ता पहनाते, चंदन लगा देते। एक बार तो उसके बालों को काकुलनुमा कतरवाकर पूरा-पूरा बेटा बना लेना चाहते थे, लेकिन मामी बिगड़ीं। बेटी के बाल कतरना महा कुलच्छन! मामा सिटिपटा रहे। यों ही मामी को यह देखकर एक दिन महान् अचरज हुआ कि मामा इँजोरिया को लँगोट पहनाकर कसरतें करना सिखला रहें हैं। मामी ने बड़ी डाँट बताई —"इसे पहलवान बनाओगे? मालूम होता है, इसका शादी-ब्याह भी तुम बंद करोगे।" मामा सहम गये—अपराधी की तरह हँसने की चेप्टा करते हुए रह गये। मामी ने उन्हें डाँटा तो, किंतु घर में आकर बहुत रोईं — आह! यह बेटा क्यों न हुई — उनके कितने मनोरथ यों ही रह जायँगे।

जब इँजोरिया खाने-पीने लायक हुई, हाकिम मामा एक काम बिला नागा करते—हर 'पेठिया' ज़रूर जाते। घोड़ा कस, सवार हो, फुदकाते-उड़ाते पेठिया पहुँचते, और जो नई या अच्छी चीज खाने-पीने की मिलती, उसे मुँहमाँगे दाम में खरीदकर घर लाते, और अपने हाथों इँजोरिया को खिलाकर अपूर्व आनंद अनुभव करते। खाने-पीने की नई चीजों के खरीदने का यह शौक मिठाई के दूकानदार, खोंचे-वाले और कुँजड़े-कवारी तक पर शोहरत पा चुका था। "यह नई मिठाई, यह नये किस्म का नमकीन, यह नया फल, यह ताजा मेवा, हाकिम बाबू, आपके ही लिए मैने सँजोगकर रखा है"—वे मामा को देखते ही बोल उठते। मामा क्या कभी उन्हें निराश होने देते ?

एक दिन मामा 'पेठिया' से लौटे। उनके हाथ में लीची के लाल-लाल गुच्छे थे। इॅजोरिया उनकी प्रतीक्षा में थी ही। ज्यों ही वह घोड़े से उतरे, वह दौड़कर उनके निकट पहुँची और इन प्यारे-प्यारे गुच्छों को उनके हाथो से छीन लिया। गोल-गोल लाल फल ! देखा, कितना सुन्दर ! चखा, कितना मीठा, कितना रसीला ! "बाबूजी, इसका क्या नाम है, कहाँ से लाय हो, रोज लाना बाबूजी !" किंतु क्या यह कहने की ज़रूरत थी? इँजोरिया को पसंद पड़े, और वह चीज़ न आये? एक दिन इँजोरिया ने कहा — "बाबूजी, अपने बगीचे में क्यों नही लीची लगाते?" बाग्वानी के शौकीन हमारे हाकिम मामा ने बगीचे में लीची नहीं लगाई हो, यह बात नहीं। किंतु, यह फल कुछ विचित्र है। पेड़ तो हर कहीं लग भी जाय, किंतु वैसे फल नहीं लगते। एक तो आते ही कम, आते भी, तो छोटे, खट्टे, गुठली से भरे। हारकर हाकिम मामा ने छोड़ दिया था।

किंतु, इँजोरिया के इस आग्रह ने मानो उन्हें असम्भव को संम्भव करने के लिए तैयार कर दिया। उनके घर से सात-आठ कोस की दूरी पर लीची खूब होती थी। शायद मिट्टी के फर्क़ से यहाँ लीची नहीं होती थी, ऐसा सोचकर उन्होंने वहीं से मिट्टी मँगाने का निश्चय किया। ग़ल्ले के लिए बैलगाड़ियों का ताँता इघर-उघर जाते-आते लोगों ने प्रायः देखा था, किंतु मिट्टी लाने के लिए जिस दिन गाँव से गाड़ियों का क़ाफ़ला चला, वह अजीब दिन था। जब वे गाड़ियाँ मिट्टी लेकर लौट रही थीं, बीच के गाँवों में कौत्-हल-सा मच गया। यह कौन पगला है, जो आठ कोस से मिट्टी मँगवा रहा है ?

आषाढ की एक अच्छी तिथि को, हाकिम मामा के घर से सटी हुई बारी में, शाम के समय, एक अनोखी चहल-पहल मची हुई थी। एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ियों पर की मिट्टी भर दी गई थी। एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ियों पर की मिट्टी भर दी गई थी। आज उसी भरन पर लीची का एक बिरवा रोपा जा रहा था। बिरवा को अच्छी तरह रोप हाकिम मामा मुस्कुराते हुए बोले—'बेटी, इसमें सबसे पहला पानी तुम्हारे हाथों ही पड़े — शायद तुम्हारे हाथ में बरकत हो !" सुनते ही अपनी छोटी-सी लुटिया में इँजोरिया पानी लाई और हिषत-पुलकित हो बिरवा की जड़ में पानी डालने लगी। मामी भी वहीं थी; इँजोरिया की चपलता और मामा की वत्सलता देखकर उनके दोनो कटोरे लबालब हो गये।

आज से यह लीबी मानो हाकिम मामा की दूसरी पुत्री हुई । सुबह, शाम, दोपहर क्या, जब ज्रा-सी फुरसत पाते, उसे देखते। अपने हाथों पानी डालते। उनका कहना था, जिस तरह आदमी एक खास परिमाण में ही पानी पीता है, ज्यादा पानी उसे बीमार कर सकता, उसे मार डाल सकता है, वही हालत पौधों की भी होती है; अतः पौधों में पानी डालने में बहुत ही होशियारी करनी चाहिए। अपने हाथों ही उसका थाला बनाते—खुरपी की एक हल्की नोक ही ही पौधों की रग काट डाल सकती है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए, वह गम्भीरता से कहते। जब लीची में नया पत्ता निकलता, मामा का का रोम-रोम हरा-भरा हो जाता, और जिस दिन उन्होंने उसमें नई शाख फूटते देखी, वह तो आनंद-प्रमत्त हो गये। दौड़कर मामी को बुला लाये, शाख दिखलाई, बोले—"कहा न था, इँजोरिया की अम्मा, इँजोरिया के हाथ में बरक़त है—कितनी जल्द शाख निकल आई?

देखना, देखना इसमें फल भी खूब लगेंगे, और अच्छे, रसीले !" इँजोरिया भी वही थी–मामा की बातें सुनकर अपने पर फूली नहीं समाई।

मामा का सबसे बुरा दिन वह था, जिस दिन दोपहर को इँजो-रिया हाँफती हुई आई, और बोली-"बाबूजी, लीची मुरझा रही है" मामा दौड़े हुए बारी में गये। देखा, जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ा हो और अपने हाल पूछनेवाले की ओर करुण नेत्रों से देख रहा हो। मामा की आँखें डबडबा आई। सबसे पहले उन्होंने दो-चार मन्नतें मान दी-यदि लीची बच गई, तो सत्यनारायण की कथा कराऊँगा, गंगा-मैया को अँचरा चढाऊँगा, देवउठान एकादशी करूँगा,-यों क्या-क्या न। फिर, दो-चार बागवानी के शौकीनों को बुलाया। किसी ने सेंबार की खाद, तो किसी ने झींगा मछली की खाद डालने की सलाह दी। किसी ने कहा, नजदीक में दो-तीन केले के पेड़ लगा दीजिए. जो इसे ठंढा रखेंगे। गरमी से शायद मुरझाई है। एक ने कहा-कुछ नहीं है, किसी ने शायद झकझोर डाला है, चारो ओर काँटो का घरा कर दीजिए। यह 'किसी ने' कौन हो सकता है ? -इस बारी में कोई पराया आ नहीं सकता। इँजोरिया ने इसे अपने पर तृहमत समझी। वह बहुत रोई। मामा ने बहुत कोशिशों से उसे प्रबोधा। फिर उप-चारों में लगे। मन्नतों के जोर से या उपचारों के बल से-लीची फिर कभी नहीं मुरझाई, तेजी से बढने लगी।

लीची बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी इँजोरिया। मामा ने सोच रखा था, यह लीची जिस साल फलेगी. उसी साल इँजोरिया की शादी कम्बँगा और इसका पहला फल उसके दूलहे को ही चखाऊँगा। किंतु, यह इच्छा क्या पूरी होनेवाली थी ? एक तो इँजोरिया ने बढ़ने में लीची को कहीं पीछे छोड़ दिया, और दूसरे मामी जोर देने लगी कि जल्द-से-जल्द इँजोरिया की शादी हो जाय। जिंदगी का क्या ठिकाना— शुभ कर्म जल्दी ही कर लेना चाहिए। फिर पुरोहितजी का 'अष्टवर्षा भवेद् गौरी, दशवर्षा तु रोहणी' वाला क्लोक था ही। हाकिम मामा इँजोरिया की शादी की धुन में लगे—

इँजोरिया की शादी—यह कल्पना भी उनके लिए क्या कम मधुर थी ?

## ( 3 )

आज तक भी लोग कहते हैं, जिस ठाठ-बाट से बाबू हाकिम-सिंह ने अपनी लड़की की शादी की, वैसी न पहले देखी गई और उम्मीद नहीं कि पीछे देखी जायगी। फिर नहीं देखी जायगी, इस कथन में एक रहस्य है। इस शादी और इसके दर्दनाक नतीजे से लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि ऐसे अवसरों पर भी अपने पर काबू रखना कितना ज़रूरी है। हाकिम मामा ने इस तरह हाथ खोलकर खर्च किया कि वह अपने को पूरा बरबाद ही कर बैठे।

पर इसमें पूरा दोष हाकिम मामा का ही समझा जाय. यह तो उनपर अत्याचार होगा। पूरा क्या, दोष का एक अधुरा हिस्सा भी उन पर लादते आज आत्मा काँपती है। गर्चे हाकिम मामा मस्ताना तबीयत के लोग थे, लेकिन उनके चरित, सचाई, प्रण-पालकता, परो-पकारशीलता की घुम गाँव में ही नहीं, जवार में मची थी। यही नहीं, पहलवान, गवैये, अतिथि आदि के रोजाना सत्कार और घोड़े-मेढ़े पालने के खर्च के बावजुद, उनकी गिरस्ती का प्रबंध कुछ ऐसा होता कि कभी किसी ने हाकिमसिंह को किसी के निकट हाथ पसारते नहीं देखा। पेटिया भी जाते, तो घोड़े पर, लेकिन खेती-बारी के दिनों में मुसलाधार वर्षा में भी कंधे पर कुदाल लिये हाकिम मामा अपने खेतों की मेंड पर टहलते दीखते और जेठ की जलती द्रपहरी में भी मजदूरों को लिये खेत की तमनी-कोड़नी में लीन होते। 'खेत में जौ-जौ, खिलहान में सौ-सौ' -इस कथन का रहस्य वह समझते थे। उनकी खेती के मुकाबिले गाँव भर में किसकी खेती होती ? हाँ, हाकिम मामा में दोष था, तो यही कि उदार थे; जो पैदा होता, खर्च कर देते। जमा करके जमीन में गाड़ना-इसे वह सर्प-वृत्ति समझते थे -में न खाऊँगा, न खाने दुंगा। और, सूद पर देना जोंक-वृत्ति-दूसरे के खुन पर अपना पेट पालना। इन दोनों से उन्हें घृणा-घोर घृणा थी। यही कारण था कि इँजोरिया की शादी जब हुई, तो उनके पास नक़द पैसे उतने नहीं थे, जितने वह अपनी प्यारी संतान, एकमात्र संतान पर खर्च करना चाहते थे। उन्हें जिंदगी में पहली बार कर्ज लेना पडा।

लेकिन इस कर्ज का भी उन्होंने पूरा हिसाब कर लिया था। पाँच वर्षों में इस कर्जे को पटा दूँगा, यह उनका तस्त्रमीना था। धान की बिक्री से इतने रुपए, मकई से इतने रुपए, गेहूँ से इतन रुपए, तेलहन-तीसी से इतने रुपए, बगीचों के फलों से इतने रुपए—यों हर साल, इतने के हिसाव से, चार वर्षों में पूरा चुक जायगा। एक वर्ष और रख लो। पाँच वर्ष में बाकी बेबाक। शादी-व्याह में कौन खुल-कर नहीं खर्च करता ? कितने सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें कुछ हाथ-हथ-फेर नहीं करना पड़ता ? फिर, जब जिंदगी-भर में एक ही बेटी हो, तब क्या कहना ? अतः मामा को क्यों दोष दिया जाय, समझ में नहीं आता। हाँ, दोष उनका था तो यही कि वह न तो दुनिया की हालत से परिचित थे, और न दैव की।

शादी के बाद से ही मामा कर्ज चुकाने में जुट गये; किन्तु सबसे पहले दैव ने विद्रोह शुरू किया। मकई एक वर्षा के विना खड़ी-की-खड़ी रह गई, तो धान बाढ़ से दह गया, और गेहूँ तैयार हुआ न था कि ओले गिरे। यों दैव ने उनसे आँख-मिचौनी शुरू ही की थी कि संसार-व्यापी मंदी उनके दरवाजे पर भी आकर पैर तोड़कर बैट गई। जो उपज भी हो, उसके दाम कहाँ मिलते ? जहाँ एक मन अनाज में चार-चार रुपए तक टन-टन बजते, वहाँ एक के बाद कुछ ताँबे के सिक्के ही आते ! और, जैसे इतने ही से कसर नहीं पूरी होती थी, तो वह प्रलयकर भूकम्प आया, जिसने अच्छे-अच्छे गिरस्तों की भी कमर तोड़ दी। भूकम्प के बाद बाढ़ों की भरमार, फिर मलेरिया का दौरदौरा। जो बागमती स्वर्णाचला समझी जाती थी, वह विपत्ति और बीमारी की जननी बन गई। कहिए, वेचारे हाकिम मामा करें, तो क्या करें ?

जले पर नमक छिड़कने की तरह एक बात और हुई। हाकिम मामा की गुणधंती पत्नी चल बसी। मामा के ही शब्दों में, मामी उनके घर की लक्ष्मी थी—लक्ष्मी चल दी, संस कहाँ ? हाँ, इस लक्ष्मी के श्राद्ध ने उनके कर्ज के बोझ को कुछ और भारी बना दिया।

इन सब बातों के बावजूद मामा ने तीन-चार वर्षों तक बड़ी कोशिशों कीं, किंतु पीछे वह उदासीन-से हो चले। बार बार की असफलता और मामी के अभाव ने ही नहीं, एक और भावना ने भी उनके उत्साह को खत्म कर दिया। वह सोचते—यह हैरानी-परेशानी किसलिए ? किसके लिए ? इँजोरिया को राजगद्दी पर बिटा ही चुका हूँ; खुद भी इतनी औज-मौज कर ली; अब काहे को यह हगामा ? धर्मपत्नी के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन हो ही चुका ;

सारी मनो-कामनायें पूरी हो चलीं, हहराती-घहराती नदी की धारा समुद्र के निकट पहुँचकर शांत हो चली है—फिर इसे तेज करने की क्या सार्थकता ? अब इस बुढापे में थोड़ा भजन-भाव न क्यों हो—लोक बनाया, अब परलोक क्यों न बनाया जाय ? कर्ज है, तो ज़मीन भी कम नहीं है ? अकेले के लिए इतनी ज़मीन क्या होगी ? महाजन ले लें। लेकिन इसी समय उनके मन में यह भावना उठती, बाप-दादों की ज़मीन कर्ज में दे डालना क्या मेरे लिये शोभनीय होगा ? क्या यह मेरे लिए नामदीं नहीं होगी कि मैं अपना किया कर्ज भी नहीं सधा सका ? बूढ़ी हड्डी में जवानी का खून दौड़ जाता। लेकिन जो जवानी चली जा चुकी थी, वह क्यों लौट आती ? हाँ, इस दुविधा में कुछ नहीं हो पाता था—माया मिली न राम।

लेकिन हाकिम मामा भले ही दुबिधा में हों, महाजनों के रुपयों को तो कोई दुबिधा नहीं थी। न तो सूखा उन्हें सुखा सकता, न बाढ़ बहा सकती, न ओले गला सकते, न भूकम्प हिला सकता, और न मंदी उनकी चाल मंद कर सकती थी। कर्ज अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ता जा रहा था। शिकायत के मारे रिजस्टर्ड तमुस्सक नहीं किया था, हैडनोट थे—तीन-तीन बरस पर सूद-मूल मिलकर मोटे होते और फिर आगे बढ़ते। वे बढ़ते गये, बढ़ते गये, बढ़ते गये !

इस बढ़ा-बढ़ी में एक नई बात सामने आई। अब तक जिंदगी में हाकिम मामा ने कभी किसी का तक़ाजा नही सहा था। अब उसका दौरदौरा शुरू हुआ। जिस दिन कोई महाजन या उसका आदमी उन्हें टोक देता, उन्हें मालूम होता, जैसे किसी ने पके बरतोर को छू दिया हो। वह सिहर उठते, उन्हें खाना-पीना अच्छा नहीं लगता। सोचते, फिजूल में यह मानसिक अशांति लिये बैठा हूँ। दो-एक बार उन्होंने जमीन बेचने की बात चलाई, लेकिन मंदी ने जमीन की क़ीमत को इतना कम कर दिया था कि भाव-साव सुनकर ही वह दंग रह जाते। सोचते—जमीन की क़ीमत एक-न-एक दिन लौटेगी ही, तब तक खेपते चली।

उन्होंने अपने खर्च कम कर दिये थे, मुट्ठी कस ली थी; लेकिन जो बचत होती, वह दाल में नमक के बराबर भी नहीं थी। सूद बढ़ता गया, तकाजा बढ़ता गया, वेचैनी बढ़ती गई, और एक दिन वह भी आया कि उन्हें एक 'समन' मिला। यह हाकिम मामा के लिए अति थी।

नालिश करनेवाला महाजन उनके गाँव का ही था। हाकिम मामा को अच्छी तरह याद है, यह आदमी अपनी जिंदगी के प्रारम्भिक काल में उनके खेतों में मजदूरी करता फिरता था। मामा यह भी नहीं भूले थे कि उसकी मेहनत-पसंदी देखकर वह खुश रहते थे, और मजदूरी देने में या अँटिया-मुठिया देने में उसके प्रति उदार भाव दिखाते थे। इस आदमी ने महनत के साथ कंजुसी को अपनाया था, और उसके बाद सूद को। ताक-ताककर जरूरतमंदों को कड़े-से-कड़े सूद में देता और सख्ती से-सख्ती करके उनसे वसूल करता। सूद की भी क्या महिमा है! - फिर वह सुद, जो देहातों में चलता है। कुछ ही दिनों में वह भिखरिया से भिखारी बाबू हो गया था और महाजनजी के नाम से पुकारा जाता था। गाँव का वह सबसे बड़ा धनी था। कल यही भिखरिया मेरे सामने गिडगिडाता चलता था, आज यह मुझे अदालत में घसीटना चाहता है। माना, सब महाजनों की तरह उसने भी तक़ाजे किये थे, यह भी ठीक है कि वादे पर रुपए नहीं चुका सका; लेकिन अदालत में घसीटना—यह भी क्या इंसानियत है ? तमादी लग रही थी ? -तो, नया कागज करा लेता। खैर, बाबा, मैं ऐसा उपाय किये देता हूँ कि तुम सब लोग तमादी से छुटकारा पा जाओ। मामा ने इस बुराई में भी भलाई देखी।

उस दिन लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, जब हाकिम मामा ने सभी महाजनों को बुलाया और घर के नजदीक की कई बीघे जमीन, एक अमराई, घर और उसकी बारी, जिसमें लीची लगी थी, इतना अपने लिए रख कर बाक़ी कुल जायदाद उन्हें लिख दी। एक तो सूद कहीं-से-कहीं चला गया था, दूसरे जमीन कौड़ी के भाव थी, तो भी यदि वह अड़ते, झंझटें करते, तो कुछ और जायदाद बचा लेते। कुछ लोगों ने सलाह दी—यह आप क्या कर रहे हैं, अलग-अलग टुकड़े करके बेचिए तो भी इतनी जायदाद न जाय; नहीं तो नालिशें होने दीजिए, देखिए तो ये कैसे दखलदिहानी हासिल करते हैं; लेकिन हाकिम मामा ने एक न सुनी। इस उम्प्र में यह झंझट, किसलिए ? एक ही दिन अपनी जायदाद को खतम कर इस तरह सोये, जैसे कोई घोड़ा बेचकर सोये।

अब वह साबिक हाकिम मामा नहीं है। घोड़े, मेढे, भैसे, उनके दरवाजे के ये सिंगार नहीं रह गये। कुश्ती की तालठोंक और गाने-बजाने के मध्र स्वर उनके दरवाजे पर नहीं सुनाई पड़ते। लोगों की धमाचौकडी और हाहा-हह भी बंद हो चुका है। दरवाजे पर सिवा दो गायों के कोई जानवर नहीं। खेत बेंटाई दे चुके हैं--अच्छे खेत। जो उपजता, उनके लिए वहीं काफी होता। सेवा करते, तो इन गायों की- वह उन्हें अमृत-रस देकर इस बुढापे में जवान-सा रखने की कोशिश करतीं। दोनो समय बागमती-स्नान, मंदिर में पूजा-पाठ, दरवाजे पर गोसेवा और इँजोरिया की लगाई लीची के पेड़ के नीचे एक खाट डालकर पड़े रहना—यह थी उनकी दिनचर्या। इस लीची की छाया में उन्हें इँजोरिया की शीतलता और स्निग्धता प्राप्त होती। सर्वस्व-हीन-सा होकर भी उनके हृदय में आत्मिक आनंद की लहरें लहराया करती। कसके थी, तो बस एक ही। यह लीची इतनी बड़ी और घनी हो चली थी, किंतु अभी तक इसमें मंजरी तक नहीं निकली ! जब कोई कह देता, यह बाँझ है-तब तो वह कट-से जाते। उनकी नजरों में यह लीची नहीं थीं, यह तो इँजोरिया थी। फिर यह अपगकुन की बात !

#### (8)

अचानक उस साल लीची को मंजरियों से लदी देखकर जैसे हाकिम मामा के हर रोम-कूप से मंजरियाँ निकल आईं। लीची के रूप में उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को मंजरियों से मंडित देखा। विटपी की यही तो सार्थकता है, किसी भी नारी की यही तो चरम आकांक्षा है—मंजरियों से डालियाँ लदे, फ्लों से गोद भरे।

जब मंजरियों से फल निकलने लगे, मामा की खुशी की कोई सीमा नहीं रही।

साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी जैसे बढ गई।

अब वह इस चेष्टा में लगे कि यथासम्भव एक भी टिकोरा गिरने न पावे—पूरे-का-पूरा बढ़े, पके। थाले में लगातार पानी पटाने से ही उन्हें संतोष नहीं था। उन्होंने नई-नई खादें डालनी शुरू कर दीं, पर कुछ टिकोरे तो गिरने के लिए ही होते हैं। यदि न गिरें, तो बेचारी सुकुमार डाली एक-एक कर टूट न पड़े ! मामा के सभी उपायों के बाद भी कुछ टिकोरे गिरते ही। किंतु उनमें से एक-एक का गिरना मामा को ऐसा मालूम होता, मानो कोई पेड़ पर बैठ कर उनके कलेजे पर ढेले फेंक रहा हो। ममता ऐसी कि उन टिकोरों को भी चुनकर रखते, गिनते—उफ्, आज इतने गिरे! उनका कोई उपयोग नहीं था, आम के टिकोरे की तरह वे काम के — किसी भी काम के—नहीं थे; किंतु ममता में उपयोगिता का कहाँ स्थान है? उन्हें खूब संजोग कर इकट्ठे करते जाते।

जिस दिन फलों के गुच्छों में ललाई आई—बूढ़े हाकिम मामा के चेहरे पर भी ललाई की एक हल्की छाया दौड़ गई। उन्हें एक बहुत ही पुरानी बात याद आई— लीची का पहला फल इँजोरिया के दुल्हे को खिलाऊँगा।

इस ललाई पर कौन नहीं मोह जाता ? और, ललाई चाहे लीची के गुच्छों में हो, या सेंद्रिया आम के डंटल के निकट के हिस्से में या किसी के उभरे जवान गालों पर--जरूरी हो जाता है कि उसकी रक्षा की जाय। लीची की इस ललाई को आदिमियों से, जानवरों से तो बचाना आसान था, किंतु उन पखेरुओं का क्या हो, जिनके पंख हवा से बातें करते हैं। लीची के सबसे बड़े दो दुश्मन तो इन्हीं में से हैं--कितने घिनौने दूश्मन--दिन में कौवे, रात में चमगादड़! लीची खाने का किसी को हक हो सकता है, तो सुग्गे को, जिसके हरे पंख और लाल ओठ लीची के पत्तों और लाल फलों में बिलकूल खप जाते हैं। यदि केवल सुग्गे की बात होती, तो मामा हाहा-हुह पर ही संतोष कर जाते, पर उपर्युक्त दोनो दुष्टाधिराज ! इन्हें लीची छुने का भी क्या अधिकार ? मामा ने तय किया, समूची लीची पर जाल डाल दें, जिससे एक फल भी ये बरबाद न कर सकें। पर इस साध की लीची के लिए जाल भी तो असाधारण चाहिए। रंग-बिरंगे तागे खरीद लाये और उनसे एक बड़ा-सा जाल बुनबाया। जाल बुननेवाले कारीगर तो काम करते ही, आप भी लगे रहते। जिस दिन हरी-हरी डालियों में झमते हुए उन लाल-लाल गुच्छों पर यह रंग-बिरंगा जाल डाला गया, मालूम पड़ता, किसी सुहाग-भरी दुलहिन को जाली-दार दूपट्टा उढा दिया गया ! रसीली लीची की जवानी इस सुहानी साज-सज्जा में जैसे निखर पडी।

लीची के नीचे, मचान पर, दरी डालकर लेटे हुए हाकिम मामा डबडबाई आँखों से उसकी डाली-डाली, पत्ती-पत्ती, गुच्छे-गुच्छे को को निहारते।

#### बेमीपुरी-ग्रंथावली

लोग उनकी इस तन्मयता पर वारे जाते। कहते, उफ्! किसी पेड़ से भी ऐसी मुहब्बत हो सकती है ?

ज्यों-ज्यों दिन दीतते गये, फलों में लाली बढ़ती गई, वे बड़े भी होते गये। फल काफ़ी अच्छे बढ़े। सब कहते, अजी, इसने तो मुज़-फ़्फ़रपुर की लीची के भी कान काट डाले। मामा कहते—"अभी बहुत देर है बबुआ ! अभी क्या आँखें गड़ाते हो—मुझे क्या खाना है ? तुम्हीं खाओगे न ? हाँ, पहले इँजोरिया के दूल्हे को थोड़ा भेज लूँगा।"

"आप क्यों नहीं खाइएगा"-कोई पूछता।

"मैंने यही मन्नत मानी, तब तो यह पत्ली है"—मामा जवाब देते। वह कैसे यह कहते कि यह मेरी बेटी है——बेटी की कोई चीज़ कैसे ग्रहण की जाय ?

इसी समय किसी ने मामा से एक दिन कहा—"आप इतना इँजोरिया-इँजोरिया करते हैं, तो जरा इँजोरिया को बुला ही क्यों न लेते ? फल भेजिएगा, माना। किंतु इँजोरिया को जो आनंद इस लीची के फले पेड़ को देखकर होगा, वह टोकरियों लीची से भी कहाँ हो सकता है ? मामा इस बात पर उछल-से पड़े। इधर इँजोरिया को देखें भी कितने दिन हो गये थे ! एक पंथ—दो काज। उन्होंने झट ब्राह्मण बुलवाया, एक अच्छी तिथि गुनवाई और एक पत्री लिखकर तुरत इँजोरिया की ससुराल आदमी भिजवाया कि अमुक-न-अमुक तिथि को मेरी बंटी की बिदागरी का दिन है—मंजूर किया जाय। अंत में मामा ने यह भी निवेदन किया था कि यहाँ से मैं किसको भेजूँगा—सिवा इँजोरिया के मेरा दुनिया में दूसरा है ही कौन, अतः उसका दूलहा ही उसे यहाँ पहुँचा जाय।

कहना व्यर्थ होगा-उनकी दोनो ही प्रार्थनायें स्वीकृत हुईं। मामा दिन-रात इँजोरिया और उसके दूल्हे का सपना देखने लगे।

(4)

हाकिम मामा सपना देख रहे थे, लेकिन उनके सपने को सदा के लिए सपना ही बनाये देखने को जिस सत्य की — ठोस सत्य की सृष्टि हो रही थी, उसकी क्या खबर थी उन्हें ? मामा ने जिस दिन इँजोरिया के पास उसकी बिदागरी का दिन मंजूर करवाने को आदमी भेजा, ठीक उसी दिन उनके पास महाजनजी का एक आदमी लीची माँगने आया था। लेकिन मामा ने लीची नही दी थी—हाँ, मुलायमियत से सब बातें समझा जरूर दी थीं। लेकिन, न तो उस आदमी को उनकी मुलायमियत से कोई वास्ता, न महाजनजी को। उन्हें लीची चाहिए थीं, लीची नहीं मिलीं, और नहीं दी किसने ? हाकिमसिंह ने, और किसके लिए नहीं दी......?

#### बारूद में आग लग गई!

बात यों है कि महाजनजी के छोटे साहबजादे उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे। पूरे माहबजादे—बन-टन, तड़क-भड़क का क्या कहना ? भले ही बाप ने न कभी अच्छा कपड़ा पहना हो, न अच्छा खाना खाया हो—आज भी वह इन दोनो चीजों से भागता हो—लेकिन माहबजादे साहब पूरे साहबजादा थे। ऑगरेजी कपड़े पहनते, टेबुल पर खाना खाते। गरमियों की छुट्टी में कई जगहों की सैर कर आखिरी दौर में वह घर तशरीफ लाये थे। आपके साथ आपके कई अन्य घनिष्ट मित्र भी आये थे। शहर से मोटर कर ली थी। मोटर की की सड़क हाकिम मामा के दरवाजे पर होकर ही गुजरती थी। जब वहाँ से मोटर निकली, उनकी नजर लीची पर पड़ने को ही थी। इस लाल-हरे पेड़ को देखकर मित्रगण मुग्ध हो गये—"यह क्या शै है भाई!"

'नहीं जानते, यही तिरहुत की मशहूर लीची है।"

मोटर दन से निकल गई; किंतु यारों के मन रो लीची नहीं निकली। दरवाजे पर पहुँचते ही आग्रह शुरू हुआ, चलो, ज़रा उस पेड़ को देख आग्रँ। पर, साहबजादे ने शेखी में आकर कहा—"उँह, जिस-तिस के दरवाजे पर मैं नहीं जाता। लीची मँगा देता हूँ, देख लो चख लो—चख क्या लो, पेट-भर टूँस लो।" फिर अपने नौकर से कहा—"जाओ, हाकिमसिंह से कहो, मेरे दोस्त आये हैं, बुछ लीची के गुच्छे पत्ते-सहित तोड़कर दे जायँ। समझा? —पत्ते-सहित, जिसमे ये लोग अच्छी तरह देख लें। और, काफ़ी लाने को कहना, समझा न ?"

जब नौकर आया था, मामा ने बहुत मुलायम होकर कहा— "जाओ, अपने बबुआ से कह देना, अभी लीची नहीं पकी। फिर,

#### बेमीपुरी-ग्रंथावली

मेरी एक प्रतिज्ञा है। इसका पहला फल अपने दामाद को चलाऊँगा, पीछे जो जितना खाय। मुझे खाना थोड़े ही है-बाँटना ही तो है? तुम्हारे बबुआ के दोस्तों को यहीं बुलाकर मन-भर खिला दूँगा। बशर्ते कि तुम्हारे बबुआ उन्हें आने दें; वह साहब है न ?" यह अंतिम वात हाकिम मामा ने हँसते हुए कही थी।

किंतु उनकी विनम्नता, उनकी हँसी का कोई मूल्य उस नौकर के निकट भी नहीं था, तो भला मालिक की कौन कहे ? साहब का यह नौकर अपने को बड़े साहब से छोटा थोड़े ही समझता था। उसने एक के तीन लगाये। वह तीन, तीन तीन हुआ, यानी तीन सौं तैंतिस !—साहब गरज उठे—"जाओ, अभी आदिमियों को लेकर जाओ, और लाठी के हाथ तोड़ लाओ ! हाकिमिसह की इतनी शेखी? वह हैं क्या ? —अब उनकी समझ में आयगा।"

उन्हें इस समय क्यों याद आये कि हाकिमसिंह के खेत में उनके बाप मजदूरी किया करते थे और हाकिमसिंह वह शख्स है, जिनकी ओर अब तक लोगों की ओर से श्रद्धा के ही हाथ उठते हैं। यह कोई आसान बात नहीं है कि लाठी के बल पर हाकिमसिंह पर विजय प्राप्त की जाय।

बेटे को तरजते-गरजते देख महाजनजी निकट आये। सव बातें मालूम कर लेने पर कहा—''जहाँ छड़ी से काम होता हो, वहाँ लाठी भाँजने से क्या मतलब ? हाकिम सिंह का धन तो गया, शेखी बची है, वह भी चली जाती है। बस, एक सप्ताह की देर है बबुआ ! तुम्हारे दोस्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एक सप्ताह जरूर ठहरें। ज्रा मेरे हाथ की सफाई भी देख लें और लीची भी चख लें ! लीची में अभी रस भी तो नहीं आया होगा, आठवें दिन तो यह समूचा पेड़ तुम्हारा है।"

और, आठ दिन भी नहीं बीते होंगे कि एक दिन सुवह-सुबह जब हाकिम मामा बागमती से स्नान कर, ठाबुर-बाड़ी में पूजा-पाठ से निवृत्त हो लौट रहे थे, तो देखा, उनकी लीची के निकट एक मजमा जमा है। डुग-डुग, डुग-डुग की आवाज भी आ रही है। क्या बात है? वह दौड़े। वहाँ देखते हैं, चमार का एक बच्चा डुगडुगी दे रहा है। लाल पगड़ी बाँधे अदालत का एक चपरासी दखलदिहानी का बोल बोल रहा है और बीस-पचीम मुस्तंडे लाठी-बरछो लिए लीची को घेरे हुए हैं। मामा देखते ही भौचक!

उन्हें देखते ही गाँव के लोगों का एक दल उनके निकट आ जुटा। यह बात सबको खली। एक ने कहा—"उफ्, देवता आदमी के साथ यह शैतानी!" एक बूढे सज्जन उसाँस लेकर बोल उटे—"मैंने पूछा है, महाजन, तुमने यह क्या किया?" तैश में आकर बोला—"कब की न डिग्री थी, में तो भलमनसाहत करके उसे रोके हुए था। जब वह मेरे बच्चे को एक गुच्छा लीची का नहीं दे सकते, तो अब चखें लीची!" किसी ने कहा—"हाकिम दादा ने उसकी कौड़ी-कौड़ी सधा दी थी, यह साफ बेईमानी है।" एक नौजवान छूटते बोला—"क्या विना बेईमानी के ही देखते-देखते यह अम्बार लग गया है? कितनों ही पर यों ही झूठी नालिशें करके, एकतरफा डिग्री कराके तो आज बादगाह का बेटा बना फिरता है।" दूमरे नौजवान ने मानो नवयुवकों की पूरी टोली का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा—"धन की मस्ती चढ़ी है, तो आज ही वह मस्ती झाड़ दी जाती है। देखते क्या हो—चलो, सबसे पहले उस साहब के जने का ही खात्म। कर दिया जाय।"

मामा सुन्न-से हो रहे थे। जब जो बोलता, उसका मुँह देखते, जबान हिल नहीं रही थी। लेकिन क्या उनके दिमाग को जबान की ही तरह काठ मार गया था? नहीं, वहाँ कितनी ही बातें आ-जा रही थीं। लीची, इँजोरिया, उसका दूल्हा, वह शादी, वह बधैया, वह रंगरेलियाँ, वह जवानी की देह, वह उनका अलमस्त गिरोह! फिर, भिखारी, उसका बेटा, उसकी नालिश, सर्वस्व-हीनता, यह दखलदिहानी! बवंडर, के वीच-बीच बिजली कौंध जाती। बिजली—वह पुरानी शान! उनका चेहरा रह-रहकर दिप उठता। अंततः वाणी फूट निकली—

"भैया ! अपने-अपने घर जाओ। मार-पीट किससे ? भिखारी और उनके छोटे साहब तो अपने कोठे में बंद होंगे। इन भाड़े के टट्टुओं से लड़कर क्या करोगे ? जाने दो, सब तकदीर का खेल है। मैं क्या था; क्या हो गया हूँ, और आगे न-जाने क्या......"

जनकी आँखों में आँमू भर आये, गला रूँध गया, सबके चेहरे जदास हो गये। मामा ने आरजू-सिन्नत करके सबको बिदा किया। चलते समय एक बूढे ने ऊपर की ओर देखकर कहा—

"भिखारी, तुम्हारा भला न होगा। तुमने गाय के रोयें नोचे हैं।"

#### बनीपुरी-ग्रंथावली

न-जाने कैसे भामा कड़क उठे—"दादा, भिखारी ने गाय के रोयें नहीं नोचे हैं, सिंह की मूँछ उखाड़ी है। बूढ़ा हूँ, लेकिन हूँ छत्री!" तैश में आकर वह दरवाजे से आंगन की ओर चल पड़े।

( ६ )

दुनिया में साथ की चीजों की क्या यही गत बदी होती है ? बेचारी लीची, लाड-प्यार की लीची, उसकी यह दूर्गत !!

यदि उसके जबान होती, तो उसका रुदन-ऋंदन मुनकर न सिर्फ गाँव, वरन् समूचा जवार पानी-पानी हो जाता !

पाँच-सात लठबंद उस जगह पड़े रहते। इसलिए नहीं कि पंछियों से या आदिमियों से उसकी रक्षा करें। वे वहाँ थे कि हाकिम-सिंह यहाँ फटकने न पावें। महाजनजी के साहबजादे का हुक्म था, यदि वह आते हैं, साफ़ खून कर दो- अपनी चीज की रक्षा में फाँसी नहीं हुआ करती।

वे लटबंद और उनके यार-दोस्त निर्दयता से लीची नोचते। जिसकी एक पत्ती कच्ची गिरे, तो हाकिम मामा को हुक होती, उसकी टहनियाँ-डालियाँ तोड़ी जाती, और वे टहनियाँ, वे डालियाँ मामा के दरवाजे से होकर ही महाजनजी की ड्योढ़ी में ले जाई जातीं। क्यों ? उन्हें हाकिमसिंह को बता देना था कि महाजनजी वह पुराने भिखारी नहीं हैं, जो उनके खेत में मज़दूरी करते थे! और हाकिमसिंह को तड़पाना भी था!! गाँव क्या, जवार जानता था, हाकिम सिंह इस लीची पर जान देते हैं। यह लीची नहीं, उनकी प्यारी वेटी है। बेटी के हाथ-पाँव टुकड़े-टुकड़े कर उन्हीं के सामने से ले आओ, तब उन्हें मालूम हो, बड़े से बैर करने का क्या फल होता है ? समूची लीची के फल एक दिन ही तोड़ लिये जा सकते थे; लेकिन नहीं, तिल-तिल कर तड़पाओ! तड़पाओ!!

गाँव के लोग इस बेरहमी पर मरे जाते। कितने लोग उसाँसें भरते, कितने लोग दाँत किटकिटाते। लेकिन किया क्या जाय, जब कि हाकिम मामा ने स्वयं ही यह सब होने दिया, और होने दे रहे है। कई दिन उनके हितेच्छुओं का डेपुटेशन उनके निकट गया, लेकिन उन्होंने सबको टाल दिया।

इधर हाकिम मामा घर से भी नहीं निकलते। बस, शाम को ठाकुरबाड़ी में जाकर आरती लेते और भोर ही जाकर बागमती में स्नान कर आते। गायों के खूंटे आँगन में गाड़ दिये थे. वहीं उन्हें खिलाते-पिलाते।

लीची की इस द्र्गत ने उनके शरीर और मस्तिष्क की क्या हालत कर दी थी, यह कहने की वात नहीं। लेकिन, उन्हें सबसे तो बड़ी चिता थी इँजोरिया की। इँजोरिया आयगी, कितनी उमंगों को, हौसलों को लेकर। लीची इस साल फली है, यह सुनकर वह किस तरह खिल उठी थी- उन्हें उस आदमी ने बताया था, जो बिदागरी का दिन लेकर गया था। वह मन-ही मन कल्पना करती आयगी-इस तरह लीची फली होगी, उस तरह उसकी रखवाली करूँगी, इस तरह खाऊँगी। मै खाऊँगी, और खाएँगे 'वे'। 'वे'-एक अच्छर का यह गब्द, कितना भाव-पूर्ण, सरस ! वायुजी की मूझ की बलिहारी-सचम्च, यदि 'वे' नहीं चलते, तो मजा आधा ही रहता ! यों न-जाने कौन-कौन से आकाश-कुसुम को हाथों उछालते इँजोरिया आयगी और यहाँ देखेगी, लीची बाबुजी की नहीं रह गई। खैर, इँजोरिया अपने घर की है, समझा-बुझा ले सकता था, लेकिन उसका दूल्हा ! यह ब्लाहट लीची के लिए ही है, वह भी जान चुका है। जब वह आकर यह देखेगा—क्यासोचेगा? क्या अपने इस ससुर की कृपात्रता पर उसे लाज नहीं आयगी, रोष नही होगा ? जवानी का . खून–यह सरासर अन्याय क्योंकर सिर झुकाकर कबूल कर पायगा वह ?

तो सम्वाद क्यों न भेज दूँ कि मत आइयो। लेकिन मना करने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए ! लीची की इस बेदल्ली की ख़बर समिधयाने में भेजने से तो मर जाना अच्छा ! मर जाना अच्छा ! मर जाना अच्छा ! –ठीक तो, मर जाना अच्छा ! लेकिन, कैमे मरा जाय ? में मर जाऊँ, इँजोरिया आकर रोये और भिखारी और उसका बेटा तालियाँ पीटें।

उनकी आँखें जल उठतीं।

आँखें जल उठतीं। सूखे चेहरे पर खून नाचने लगता, नसें झन-झना उठतीं। मालूम होता, सिर चक्कर देने लगा। लेट जाते-जब उठते, तकिया भीगा हुआ पाते।

#### बेनीपुरी-प्रंथाबली

न-जाने कितने दिन, दिन में कितनी बार, ये बातें होतीं।

और, कल भोर में इँजोरिया ससुराल से चलेगी; शाम को या थोड़ी रात बीतते यहाँ पहुँचेगी । तेरह-चौदह कोस आना ठहरा। आगे-आगे दूल्हा होगा, घोड़े पर, किस शान में आवेगा ? पीछे-पीछ खरखरिया में इँजोरिया होगी ! किस उत्साह से आवेगी ! थोड़ी-थोड़ी दूर आगे जाकर दूल्हा अपने घोड़े को रोककर पीछे देखेगा, सवारी कितनी दूर पीछे रह गई ? आस-पास लोगों की भनक न पा, सुनसान जानकर, इँजोरिया ओहार हटाकर झाँकेगी 'वे' कितनी दूर आगे बढ़ गये हैं ? मामा की आँखों में अपनी जवानी के ऐमे ही दृश्य घूमने लगे। यों ही वह घोड़े पर; मामी खरखरिया में !

आह !-मामी कहाँ हैं ?

मामा को मालूम हुआ, मामी आकाश के उस तारे से उनको बुला रही हैं। कहतीं हैं—क्यों नहीं आते, बहुत दिन हुए, अब आ जाओ, अकेले अब नहीं रहा जाता !

#### ( 0 )

मामा को उस रात नींद नहीं आई।

दिमाग़ में बंवडर, देह में ज्वाला। आँगन में लम्बे डग से टहलते-टहलते थक जाते, तो लेटते। लेटने-लेटने उकता जाते, तो फिर टहलते। कसमस !

कई बार पानी से सिर धोया। कई बार रामायण निकालकर पढ़ने चले। कई बार माला लेकर खटखटाई। लेकिन चैन नहीं, कल नहीं। उफ्–क्या में पागल हो जाऊँगा ?

लीची-लीची ! इँजोरिया-इँजोरिया। दूल्हा-दूल्हा ! वह दुल्ट भिखारी ! दुप्टाधिराज उसका बेटा !

उफ्, मैं पागल हो जाऊँगा क्या ?

मन में एक भीषण संकल्प !

नहीं-नहीं, हरगिज नहीं ! नहीं !—नहीं !

इतने जोर से चिरलाने लगे कि पड़ोसी जग जाय।

क्या सचम्च मैं पागल होने जा रहा हूँ ?

नहीं, मैं सोऊँगा, जरा तन-मन को ठंढा कर लूँ !

मामा उसी समय दरवाजे के कुएँ पर आये, स्नान करने लगे। पड़ोस का एक आदमी पेशाब करने के लिए उठा था। इस बेमौक़े नहाने से उसे अचरज हुआ। "कौन ? हाकिम दादा ? आज क्या है दादा ? हाँ, गरमी आज सचमुच ज्यादा है।"

''कितनी रात होगी बबुआ ?''

"पहर से नीची ही दादा !"

स्नान करके मामा घर आये। आँगन में बिछावन ले आये। सो गये! हाँ, सो गये!

एक झपक-

इँजोरिया आई है। ओह ! बिलकुल जवान हो चली है। पैर पकड़कर रोती है ! फिर उठते ही बारी की ओर बढ़ती है–बाबूजी चलिए, लीची देखूँ।

दरवाजे पर दूल्हा कह रहा है—"छिः, बिना रोक-टोक के ही दखलदिहानी दे दीं! क्षत्रियों की शान..."

मामा चौंककर उठे। सीघे देवता के घर में पहुँचे। वहाँ दो तलवारें रखी हुई थीं। मामा पाँच-छः दिनों से घर से बिलकुल नहीं निकले थे। अतः घर की एक-एक चीज़ को, शगल के लिए ही, उन्होंने सँभाला-मुधारा था। इन दिनों तलवारों की धार भी ताजा की थी। खानदानी तलवारें थीं—उस जमाने की, जब तलवारों में ही सब शक्ति-सम्पत्ति निहित थी। उसकी धार का क्या कहना? ज्रा शान देनी थी, चमक उठी थी! मामा ने गृहदेवता को प्रणाम किया। दोनो तलवारों को उठाया। घर से वाहर गये। एक बार घर को नजर भरकर देखा—फिर चल पड़े। कहाँ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भोर ही खून-खून का शोर होने लगा। वह आवाज महाजनजी के दरवाजे से आ रही थी।

महाजनजी और उनके साहबजादा गरमी से परेशान दरवाजे की अँगनई में सोये हुए थे। किसी ने-शायद दो आदमी रहे होंगे-

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

दोनो पर इस जोर से तलवार चलाई थी कि एक का तो सिर धड़ से अलग था और दूसरे का आधा कंधा और आधी गर्दन कट चुकी थी। यदि एक आदमी रहा होगा, तो पहले वार में महा-जनजी के साहबजादे का सिर काटा होगा, और दूसरे वार में वह ज्रा-सा चूंक गया होगा; लेकिन यह चूकना क्या था ? जरा-सी साँस आ रही थी, जो एकआध घंटे में बंद ही होनेवाली थी। हुई भी !

जब लाशें तड़पने लगी थीं, लोग जागे थे। किसी ने एक आदमी को भागते भी देखा था; लेकिन किसकी हिम्मत जो मौत का पीछा करे!

एक ने कहा-

"शायद हाकिम सिंह ने यह किया होगा।"

कुछ लोग हथियारों से लैंस हाकिमसिंह के घर आये। दरवाजा बाहर से बंद। समझा, कहीं भाग गया है। पड़ोसी ने कहा—"वह बागमती स्नान करने गये होंगे। समझ-बूझकर तुहमत लगाओ।"

लेकिन जाँच-बूझ ऐसे अवसरों पर ? घर का ताला तोड़कर कुछ लोग भीतर घुसे। खून के आतंक से सभी दहशत में थे। नहीं तो पड़ोसी इसको बरदाश्त नहीं करते ! लेकिन इस समय चुप रहने में ही कल्याण था।

घर की रत्ती-रत्ती छानकर कुछ लोग पागल-से बागमती की ओर दौडे।

समूचे गाँव में हलचल थी ! दो-दो खून ! उफ्, ऐसा तो कभी नहीं हुआ !

और, हाकिमसिंह नहीं मिल रहे हैं ! क्या कहीं भाग गये ?

खून-खून की आवाज सुनते ही लीची के सभी रखवाले भी अपनी लाठियाँ-बर्छियाँ सँभालकर महाजनजी के घर की ओर दौड़े थे। जब बहुत दिन चढ़े तक हाकिम सिंह का कोई पता नहीं चला, लागें थाने की ओर ले जाई गईं, और समूचा गाँव थर्रा उठा, रख-वाले लीची के निकट आये।

उनमें से एक रखवाला पचान पर—हाकिम मामा के ही गाड़े हुए मचान पर—जाकर विश्राम के लिए जब चित्त लेटा, अपने ऊपर लीची की डाल में एक विचित्र दृश्य देख चिल्लाता हुआ भागा। उसका भागना था कि सब उसके पीछे भागे।

"भूत! भूत!" –थोड़ी देर के बाद घिघिआते हुए वह बोला।

लोगों ने पेड़ के निकट जाकर देखा-अजीब दृश्य !

दोनो तरफ दो तलवारें लटक रही है। बीच में एक आदमी एक दोकनिया पर बैटा बीच के तने को पकड़े हुए-सा है। वह कीन है ? अरे हाकिम सिंह! हाकिम सिंह!

वह आदमी, इतना शोर होने पर भी, ज़रा भी हिल-डुल नहीं रहा है। क्या बात है? क्या हाकिम सिंह छल किये हुए बैठे है कि दो खून कर चुका, एकआध का और सही!

गौत की ओर कौन बढे ?

दुर्भाग्य से जिस दिन यह दुर्घटना हुई, मै निनहाल में ही था। हल्ला सुनकर में भी वहाँ जा पहुँचा था। मैं हाकिम मामा की रग-रग से परिचित था। किसी निरपराध पर उनका हाथ उठ नहीं सकता था। फिर मैं तो उनके प्यारे लड़कों में से था। मैंने सोचा, चलकर उनसे उतरने को कहूँ, और अब जो होना है, उसे सामना करने को उन्हें धैर्य ूै। लेकिन यह क्या ? यह तो. हाकिम मामा नही; यह तो उनकी लाग है !

शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई दूसरा मारक चिन्ह नहीं, फॉसी तो लगाई ही नहीं, फिर यह क्या हुआ, कैसे हुआ ?

हाकिम मामा की लाश-नीने लाई गई। उनके सिर में लहू का चंदन था। बस, एक यही विशेष चिन्ह !

आज तक भी यह रहस्य ही है कि हाकिम मामा ने प्राण कैसे छोड़े।

कोई-कोई कहते है, उन्होंने योग सीखा था। योगी लोग, जब चाहें, प्राण को शरीर से निकाल सकते है।

किंतु में विज्ञान का उपासक, इसे क्यों मानूँ ? और, फिर इस लीची की डाल पर ही योग की यह मरण-साधना क्यों ?

तब बात क्या थी ?

उस दिन फोपड़ी रोई

(१)

रमेश बाबू और राघो एक ही गाँव के थे।

रुषों के पूर्वज बेवकूफ थे—क्योंकि न तो उन्होंने लाठी के जोर पर किसी का हक छीना, न सूद के नाम पर किसी का गला घोंटा, न किन्हीं दो काठ के पुतलों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा किया, न किन्हीं भोले-भाले भावुकों को फॅसाकर मीठी छुरी से ज़बह किया। संक्षेप में, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, धोखा, जाल, मक्कारी आदि की शरण नहीं ली। अतः वह सदा ग्रीब रहे, ग्रीब मरे, और राघों को भी ग्रीब बनने को बाध्य किया।

किंतु, रमेश बाबू के पूर्वज चतुर थे—खासकर उनके पिता तो चतुर-शिरोमणि थे। उन्होंने संपत्ति के त्रिदेव—लगान, सूद और मुनाफा —की ही आराधना नहीं की, इनके साथ-साथ उन भूत-प्रेतों की भी पूजा की, जिनके विना इन त्रिदेवों की महिमा अक्षुण्ण रह ही नही सकती। कितने घर उनके नाम पर घूल चाट रहे हैं, कितनी ही आंखें उनके काम पर आंसू का तपंण किया करती हैं। कितनी ही बरबादी का इतिहास उनके शुभ नाम के साथ जुड़ा हुआ है, कितनी ही दग्गाबाजी और शैतानी की कहानियाँ उनकी उज्ज्वल कीर्ति को बढ़ा रही हैं। आखिर चतुराई का दूसरा अर्थ ही क्या है ?

-दूसरों को लूट-खसोटकर अपना घर भरो। लोग कहेंगे, यह अँगरेजी राज्य है, इसमें लूट कहाँ, कैसे ? इसका जवाब हम नहीं देना चाहते। लोगों से केवल यही सुना है कि गाँव के चौकीदार से लेकर जिला के अफ़सर तक उनकी मुट्ठी में रहे, तभी तो कितने खून के मामलों को भी वह पचा गये थे। खैर, जनश्रुति पर हमें जाना नहीं है, संक्षेप में केवल यही कहना है कि वह चतुर-शिरोमणि थे, फलतः धनी बने, धनी रहे, धनी मरे, और मरकर भी धनी बना गये रमेश बाबू को।

इस चतुराई को केवल हमीं नहीं स्वीकार करते, दुनिया भी स्वीकृत कर चुकी है। तभी तो वह रमेशप्रसाद सिंह को रमेश बाबू कहती और राघोप्रसादसिंह को राघो नाम से पुकारती है। हाय री दुनिया! आह री उसकी विवेचना-शक्ति!

रमेश और राघो दोनो स्कूल गये। रमेश फेल होते रहे, राघो वर्जाफे पाता रहा। जिस समय राघो बी० ए० ऑनर्स की तैयारी कर रहा था, रमेश का छकड़ा मैट्रिक के दरवाजे पर हो अटका पड़ा था। इतने ही में गाँधी की आँधी उठी। राघो ने देश की पुकार पर अपने भविष्य पर लात मार दी। रमेश अपने छकड़े को घसीटते ही रहे। आखिर, प्रोफ़ेसरों के मुँह में रसगुल्ले भरकर और परीक्षकों की अकल पर चाँदी का परदा डालकर एम० ए० पास कर ही गये। खरगोश पीछे पड़ गया, कछुए की विजय रही।

राघो कई बार जेल काट आये। आंदोलन धीमा पड़ने पर एक राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती हो गये। क्या करते ? जिसने अपनी सुन्दरी लड़की निर्धन राघो को, वजीफा पाते देखकर भविष्य की आशा पर, पढ़ते समय ही सौंप दी थी, उसकी आशावादिता को चिरतार्थ करने के लिए नहीं, तो कम-से-कम अपनी इस सुशीला पत्नी के भरण-पोषण के ख्याल से उन्हें कुछ पैसे कमाने थे ही। किंतु राष्ट्रीय विद्यालय में जितने पैसे मिलते हैं, वह सभी जानते हैं। परसाल जब फिर सत्याग्रह-युद्ध छिड़ा और राघो ने दो वर्ष के लिए जेल-यात्रा की, तब उनकी पत्नी के पास कितने सामान थे, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है, वर्णन नहीं हो सकता। पत्नी भी अकेली न थी—बाल-बच्चोंवाली थी।

इधर रमेश बाबू एम० ए० की डिग्री लेकर जब बाहर हुए, तो अपर कौंसिल और बोर्ड में जाने की धुन सवार हुई। लेकिन,

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

उन्होंने देखा, इन स्थानों पर अब राष्ट्रीयता आ बैठी है। समय को पहचाननेवाले जीव थे। जिस पैतृक चतुराई ने विश्व-विद्यालय को मात किया था, उसी ने उनके शरीर पर खादी का कुरता, सिर पर गाँधी टोपी और पैर में भदरासी चप्पल पहना दिये। राष्ट्रीयता ने उनका लोहा मान लिया। वह स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख सदस्य बने, एम० एल्० सी० हुए, लोकल बोर्ड के चेयरमैन (कुरसी-पुरुष) भी। अब चारों ओर रमेश बाबू की धूम थी। रमेश बाबू देश-भक्त थे, नेता थे। रमेश बाबू के महल और मोटर ने वह कर दिखाया जो राघो की तपस्या और त्याग न कर सके थे।

फिर संग्राम छिड़ा। अब रमेश बाबू घबराये। इतनी जल्दी यह काइसिस (संकट) आ जायगा, इसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। बगलें झाँकने लगे। किंतु कोई चारा नहीं था—एक तरफ खाई, दूसरी ओर कुआँ था। इसी पशोपेश में ही थे कि खबर उड़ी, रमेश बाबू पर वारंट कट चुका है—कांग्रेस ग़ैर-कानूनी घोषित कर दी गई, फिर नेता बचते कैंसे ? तो परवा क्या ? जिस यतीद्रनाथ दास और उसके साथियों को बह जी-भर गाली देते रहे, उसके चलते ही हजारीबाग का स्वास्थ्य-भवन उनके लिए सुरक्षित था। 'ए' डिवीजन के क़ैदी नहीं, तो 'बी' कहाँ जानेवाला है। हलवा, दूध, अंडे, पावरोटी, गहा, तिकया, मशहरी—सब कुछ। जो कमी होगी, वह जेल के 'पिछले दरवाजे' से। पैसे से क्या नहीं हो सकता ? सरकार जेल में एक ही दरवाजा बनवाती है, किंतु पैसे की महिमा देखिए, वह पीछे से भी एक दरवाजा खुलवा देता है। धन्य पैसा, धन्य पैसा-पित !

तो पहले एक प्रदर्शन हो जाय ! मोटर लेकर रमेश बाबू उड़े। अपने हलक़े भर में घूम आये। उनके दूत आगे-आगे दौड़ रहे थे। सब जगह पहले से ही मालायें गुथी थी, चंदन घिसा था, आरती सजी थी। रमेश बाबू के जय-जयकार से हलक़ा-भर गूँज उठा।

राघो भी जेल गये थे—कई बार। किंतु, यह प्रदर्शन की बुद्धि उनमें कहाँ ? शायद वह इससे घृणा भी करते थे। किंतु, करते रहें घृणा वह। रमेश बाबू इसकी उपयोगिता जानते थे। और, इसीलिए तो वह इस क्षेत्र में आये भी थे।

खैर, रमेश बाबू को सजा हो गई और मैजिस्ट्रेट ने दो वर्ष की कड़ी क़ैद कस दी। और, सबसे बड़ी ज्यादती तो यह की गई कि उन्हें 'सी' क्लास में झोंक दिया गया। 'सी' क्लास सुनते ही रमेश बाबू के होश उड़ गये थे। किंतु, क्या करें? इतनी मालायें, चंदन और आरती के बाद अब माफ़ी भी तो नहीं माँग सकते थे!

#### ( ? )

कैप-जेल के दक्षिण-पश्चिम कोने पर चार फूस की झोपड़ियाँ बनी हैं। छूत की वीमारीवाले रोगी उन्हीं में रखे जाते है।

उन्हीं झोपड़ियों में से एक में एक बीमार खाट पर पड़ा कराह रहा है। उसे वह बीमारी है, जो कैप-जेल में गलफुल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कनपटी से लेकर कंठ तक सूज जाता है—ऐसा कि खाना कौन कहे, कुछ पीना भी मुश्किल हो जाता है। बुखार तो और गजब ढाता है। सबसे बढ़कर है पीड़ा और टीस। बीमार छट-पटाता और कराहता रहता है।

बीमार खाट पर पड़ा कराह रहा है—बहुत ही धीरे-धीरे, बहुत ही संयत भाव से। मालूम होता है, वह पीड़ा को चुपचाप पी जाना चाहता है, टीस को निगल जाना चाहता है। किंतु, बहुत कोशिश करने पर भी वह ऐसा नहीं कर पाता। एक बर्छी-सी कनपटी में घुसती और गले से आर-पार निकल जाती है — एक जलती सलाई-सी उसकी नस-नस में दौड़ने लगती है। मालूम होता है, छाती दरक गई, दिमाग़ फट पड़ा। रह-रहकर उसकी आँखें सजल हो जातीं, नाक से उसाँसे निकलने लगतीं, और मुँह से अकस्मात 'आह' निकल पड़ती। वह छटपटा रहा है, कराह रहा है।

आज सोलह महीने से वह जेल में है। जब से आया, वह कभी बीमार नहीं पड़ा। वह हँसफर कहा क्रता—"बीमार पड़ने की मुझे फ़ुरसत कहाँ ?" सचमुच उसे फुरसत कहाँ थी ! सुबह चार बजे से रात के आठ बजे तक — उसक् समय एक निश्चित कार्य-क्रम में वँटा था। वार्ड-बंदी के आठ घंटे ही उसका विश्राम-काल था।

जेल की चहल-पहल का वह केंद्र था। रोगियों की देख-भाल करना, सभायें और जलसे कराना, अनेक तरह की कसरतें सिखाना, खेल-कूद को प्रोत्साहन देना, उसका दैनिक काम था। और, सबसे मुख्य काम था लोगों को पढ़ाना-लिखाना। उसी के उद्योग से जेल में एक बाजाब्ता राजबंदी-विद्यालय और कई अध्ययन-केंद्र चल रहे हैं।

#### बेनीपुरी-प्रंयाबली

किंतु, न-जाने क्यों, वह अचानक बीमार पड़ा। और, बीमार पड़ा ऐसा कि लोग भौचक्के रह गये। 'गलफुल्ली' तो हुई थी बहुत लोगों को, यह यहाँ की आम बीमारी हो गई है, किंतु इसका ऐसा भीषण रूप तो कभी नहीं देखा गया। उसकी पीड़ा देखकर किसी को धैर्य नहीं है। बहुत-से दीवाने युवक उसकी घेरे हुए सब प्रकार सेवा कर रहे हैं—किंतु तो भी वह छटपटा रहा है, कराह रहा है। जो दूसरों को धैर्य देता, जिसके माथे पर कभी शिकन नहीं देखी गई, जो विनोद और हास्य की साक्षात् प्रतिमा था, वही छटपटा रहा है, कराह रहा है, कराह रहा है,

इसकी पीड़ा देखकर लोगों ने चाहा कि जेल-अधिकारी इसके लिए कोई खास प्रबंध करें—अपने इस सेवक पर उन लोगों की ऐसी ही ममता थी, ऐसा ही स्नेह था ! किंतु जेल-अधिकारियों को फ़ुर-सत कहाँ थी ? वे लोग तो एक दूसरे कैंदी के लिए व्यस्त थे, जो हाँस्पिटल न० २ में पड़ा था।

और, वह दूसरा कैंदी सख्त बीमार था। ज़रूर सख्त बीमार था, नहीं तो जेल-सुपरिंटेंडेंट उसको देखने के लिए सबेरे-शाम, बिला नागा, क्यों आता? क्यों डॉक्टर उसकी देख-रेख में इतना, इस कृदर, व्यस्त रहते ?

वह सस्त बीमार था। वह टहलता था, फिरता था; खाता था, सोना था; खेलता और हँमता भी था—तो भी वह सस्त बीमार था। हाँ, खेलता था शतरंज की दो-चार बाज़ियाँ, ताश के दो-चार हाथ; और, खाता था केवल अंगूर के 'कुछ' गुच्छे, नारंगी का 'थोड़ा' रस, लोफ के 'दो' स्लाइस, गरम-गरम, मक्खन से लिपटे। 'थोड़ा' दूध भी लेता था, किंतु साधारण दूध उसे रुचता न था, माल्टेड का जमा हुआ दूध। तो भी वह सस्त बीमार था। आप कहेंगे, भला, यह कैसी सस्त बीमारी बाबा! आप ही-ऐसे बहुत -से बेवकूफ लोग हैं, जो ऐसा ही प्रश्न किया करते हैं, किंतु इससे क्या? विलायत से डॉक्टरी पास करके आये हुए सुपारंटेंडेंट ने भी मान लिया है कि वह सस्त बीमार है।

वह सक्त बीमार है, क्योंकि वह एम्० एल्० सी० था, वह एक बड़े खमींदार का बेटा है और स्वराज्य-सरकार में शायद मिनिस्टर होगा !

कैंप-जेल के क़ैदियों ने भी मान लिया है कि यह सख्त बीमार है, किंतु इस बीमारी का कारण वह कुछ अजीब बतलाते हैं। उनका कहना है कि जब से यह जुमींदार का सपूत जेल आया, तभी से बेचारे को बेहद परेशानी उठानी पड़ी है। सुपरिटेंडेंट के साथ इसको दौड़ना, जेलर के साथ इसे घूमना, डॉक्टरों के साथ इसको बैठना, जमादार की संगत इसको निभानी। बेचारा क्या करे, परेशान रहता। खासकर उस दिन तो उसकी परेशानी और जाँफिसानी की हद हो गई, जिस दिन राजबंदियों ने, अपनी कई शिकायतों को दूर न होते देख, वार्ड में बंद होने से इनकार कर दिया था। अजीब समाँ था। दिन-भर कलक्टर, पुलिस-सूपरिटेंडेंट, आई० जी० आदि का आना-जाना लगा रहा। शाम को एक ओर पाँच सौ पुलिस के जवान संगीनें सीधी किये खड़े थे, दूसरी ओर कैंप-जेल के दो हजार क़ैदी, प्रहार की प्रतीक्षा में थे। उस समय यह सपूत, न-जाने किसके इशारे पर, उटा, और लगा गिडगिडा-गिडगिडाकर, पैरों पर नमकर, लोगों से वार्ड में बंद होने को कहने। कुछ भोले-भाले, खासकर उसके हलक़ों के वे लोग, जिनपर उसके धन का रोब जमा था, उसके चकमे में आ गये और उन लोगों को लेकर वह अपने वार्ड में बंद हो गया ! एक ओर तो लोग प्राणों की बाज़ी लगाये बाहर खड़े थे; दूसरी ओर इसकी यह करतूत ! कैप-जेल के राजबंदी कहते है कि चूकि उस दिन उसने इस 'सूकर्म' में बड़ी मेहनत की थी, अतः वह सस्त बीमार है। किंतू, मालूम होता है, क़ैदियों का यह कथन द्वेष-वश है--बड़ों के विरोधी बहुत होते हैं!

जो कुछ हो, इतना निश्चित है कि इस क़ैदी को लेकर जेल-अधिकारो इतने परेशान हैं कि किसी दूसरे की ओर ख़ास ध्यान देना मुश्किल हो रहा है। क्या करें-वेचारे लाचार हें ! और, लाचार को, विचार क्या ?

(3)

खैर, जेल-अधिकारी अपने कर्तव्य से भले ही चूकें, भले ही द्वैध भाव रखे, किंतु प्रकृति न तो कर्तव्य से चूकेगी, न द्वैध रखेगी। आज आषाढ़ के लगते ही उसने संसार को जल-दान दिया, तो वह कैप-जेल को भी नहीं भूल सकी। चैत, बैसाख, जेठ---तीन महीने तक भट्ठी में तपने के बाद आकाश को बादलों से घिरा देख कैप-जेल के प्राणी आनंद-विह्वल हो रहे हैं। बुढ़े चहक रहे हैं, बच्चे

#### बेनीपुरी-ग्रंचावलो

उछल रहे हैं। और, जब रिमझिम वर्षा होने लगी, कई वार्डी से बारहमासे की तान सुन पड़ी। मनोभाव न रुक सका—गीत के रूप में फूट पड़ा !

पानी की कुछ बूँदें, फूस की उस झोपड़ी के छप्पर को छेदकर, हमारे पहले बीमार के कपाल पर आ गिरीं। वह आँखें मूँदे अर्ध-मूच्छित दशा में पड़ा था। चौंका। ऊपर देखा। एक के बाद एक, तौंता बौंधे, बूंदें आ रही थीं। निकट के परिचारक से इशारा किया। वह झटपट एक हाथ में लोहे की 'बाटी' उठाकर ऊपर से आनेवाली बूंदों को रोकने लगा, और दूसरे हाथ से कपाल पर की बूंदें पोंछ दीं; और बड़बड़ा उठा—''बदमाश ने झोपड़ी को छवाया भी नहीं; दम नहीं था, तो क़ैंद काहे किया।''

ये सहज भाव से निकले सीधे-सादे शब्द बीमार के कानों में पड़े। किंतु, पड़ते ही उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में, उसकी नस-नस में उन्होंने कैसी आँधी की सृष्टि कर दी!

वीमारी में भावृकता बढ़ जाती है, विचार-शिक्त दब जाती है। मनोवैज्ञानिक इसकी क्या व्याख्या करेंगे, हम नहीं जानते । हम तो केवल यही कहेंगे कि भावृकता हमारी जन्मगत प्रवृत्ति है, अतः अपनी चीज़ है, दुःल-मुख में यह हमें नहीं छोड़ती। विचार-शिक्त 'प्राप्त' की गई चीज़ है, अतः पराई चीज़ है। विषेश अवसर आते ही अपनी चीज़ पास रह जाती है, पराई चीज़ भाग जाती है। उसकी अविध जितनी लम्बी होती जायगी, विचार-शिक्त उतनी ही दूर और भावना-शिक्त उतनी ही निकट आती जायगी। यदि लोग हमारी इस व्याख्या को मान लें, तो उन बेचारों को लोग न कोसें, जो सुख की अधिकाई में ठट्ठा मारकर हँसते और दुःख में फूटकर रोते हैं।

यहाँ भी भावना-शक्ति ने विचार-शक्ति पर विजय पाई। विवेक भाग पड़ा, भावुकता ने रंग बाँधने शुरू किये।

बीमार की आँखों के सामने उसकी अपनी, अपने गाँव की, फूस की झोपड़ी नाचने लगी, और, नाचने लगीं उसके साथ ही उसके अन्दर पलनेवाली तीन निरीह आत्माओं की असंख्य यंत्रणायें। उसकी झोपड़ी भी तो परसाल से नहीं छाई गई है! वहाँ भी इस समय बूँदों की झड़ी लग गई होगी। उसमें कैसे होगी उसकी रानी, उसकी मुनिया, उसका कुमार। रानी, मुन्नी, कुमार—कैसे होंगे वे?...........

"बदमारा ने झोपड़ी को छवाया भी नहीं; जब दम नहीं था, तब कैंद काहे किया।"

क्यों क़ैद किया उसने इन तीन निरीह प्राणियों को-रानी, मुन्नी, कुमार को। सरकार यदि दोषी है, तो वह क्या है?

"झोपड़ी को छवाया भी नहीं; जब दम नहीं था ........"

बेहोशी। फिर संज्ञा। फिर भावुकता-

उसकी मुनिया बेटी—छोटी, चंचल, फुदकती हुई—ठीक मुनिया चिड़िया की तरह। चहचहाती रहती, फुदकती फिरती। राष्ट्रीय विद्यालय के छोटे वेतन में से जो कुछ बचता, उसमें से कुछ आने निकालकर जिसके लिए वह किशमिश और मिहीदाने खरीदना नहीं भूलता, ! वही मुनिया, मुन्नी रानी, कैसे होगी ? किस तरह रहती होगी, क्या खाती होगी; क्या खा.....

"जब दम नहीं था, तब....."

शून्य दृष्टि छप्पर की ओर। फिर आँखें मूँदी—फिर चेतना, फिर भावना –

कुमार ! कुमार ! वह बच्चा, जिसका मुँह भी उसने नहीं देखा, जिसका जन्म उसके जेल आने के बाद हुआ। वह कैंसा होगा ? ख़बर मुनकर जिसका नामकरण उसने मन-ही-मन 'कुमार' कर रखा है, कैसा होगा उसका वह कुमार ? आह रे कुमार, आह री उसकी मौ—रानी—

<sup>&</sup>quot;जब......तब....."

#### बेनीपुरी-ग्रंचावली

और देश में आज एक उसकी रानी, उसकी मुनिया, उसका कुमार ही तो ऐसी हालत में नहीं होंगे। आषाढ़ की इस पहली संध्या को, जब कि संसार में अजस्य आनंद की धारा-वृष्टि होनी चाहिए, कितनी ही रानियाँ, कितने ही कुमार, कितनी ही मुनियाँ.....!! उसकी आँखों के सामने सैकड़ों, हजारों, लाखों, अबलाओं, बच्चों, ग्रीबों, मासूमों के अश्रु-पूर्ण चेहरे नाचने लगे—

झमाझम वर्षा होने लगी थी। उसको मालूम हुआ, सारा संसार आज रो रहा है—आकाश रो रहा है, बादल हाहाकार कर रहे हैं, पवन चीख रहा है, दिशायें उसाँसें भर रही हैं, पृथ्वी आँसू से भीगी हुई है।

रुदन ! हाहाकार ! चीख ! उसाँस ! आँसू !

उसकी आँखों और झोपड़ी में प्रतिद्वंद्विता मच गई है—कौन अधिक रोती है, कौन अधिक पानी बरसाती है ?

पानी-आंसू। आंसू-पानी।

और उसी समय वार्ड नं०२ में ताश चल रहा था और चाय की जगह गरम काफी से कलेजे को गरमी और दिमागृ को भशर्रत पहुँचाई जा रही थी!

झोपड़ी रो रही है—वह सदा रोती आई है ! और, महल......कब तक हँसता रहेगा?

# क़ैदी की पत्नी

#### अपनी रानी को

जिसके सुख-दुख की तस्वीरें अंकित करने की चेप्टा है इसमें ।

# श्रीरामवृक्ष बेनीपुरो

#### क्यों ?

राजनीतिक पुरुषों के गले में जयमाला पड़ती है, उनका जय-जयकार होता है। इस रूप में उनकी जेल-यात्रा या त्याग-तपस्या की क्षतिपूर्ति होती जाती है।

किन्तु, उनकी पित्नयों की क्या दशा होती है, उन्हें किन तक-लीफों और परीशानियों में जिन्दगी गुज़ारनी होती है—क्या इस ओर कभी ध्यान दिया गया है?

शरीर के कष्ट तो सह भी लिये जाते हैं, किन्तु मानसिक चिन्तायें और वेदनायें—विच्छू के डंक भी क्या खाकर मुकाबला करेंगे उनका!

'क़ैदी की पत्नी' में मैने उन्हीं वेदनाओं को साकार करने की चेष्टा की है। और, स्पष्ट कहूँ, उसमें सफल नहीं हो सका हूँ, क्योंकि कष्टों का द्रष्टा मात्र ही तो रहा हूँ।

तो भी, इसे लिख कर मुझे सन्तीष हुआ था कि मैने देश की हजार-हजार ऐसी पित्नयों के आँसुओं की उज्वलता से अपनी लेखनी की स्याही को विमल-धवल करने का एक तुच्छ प्रयास तो कर दिया।

इसकी रचना आज से बारह वर्ष पहले हुई; इसकी सारी पृष्ठभूमि उसी समय की है!

१-११-५३

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

## क. स्वतिश्री

हड़हड़ करती गाड़ी स्टेशन पर आ लगी।

कुलियों की दौड़धुप, यात्रियों के रेल-पेल, फेरीवालों के शोर-गुल के बीच ड्योढे दर्जे के डब्बे से एक नौजवान गाँधी-टोपी पहने उतरा और उसके बाद एक लड़का और एक बच्चा और अन्त में गोद में बच्ची लिये एक स्त्री उतरी। स्त्री खादी की सुफेद साड़ी पहने थी, जिसकी किनारी गहरे नीले रंग की, और बदन में खादी की ही हलके रंग की छीट की चोली। पैरों में चप्पल। गोरे चेहरे पर बाल की जो कई लटें बिखर पड़ी थीं, उनमें कुछ धूप-छाँह के रंग। कुछ ऐसी रेखायें भवों के ऊपर, जो मानसिक चिन्ता का निश्चित संकेत करती। गोद में जो बच्ची है, वह कोलाहल से त्रस्त माँ का मुँह देख रही। बच्ची का एक हाथ माँ की छाती पर, एक ठुई। पर। बच्चा, जो पाँच-छः वर्ष का होगा, भीड़भाड़ देख, नौजवान के पास से दौडकर स्त्री के पास चला और उसकी अँगुली पकड़ कर उसके पैरों से चिपक-सा रहा। बड़े लड़के की उम्र ग्यारह-बारह वर्ष से ज़्यादा की क्या होगी, किन्तु, वह काफी होशियार और दुनियादार मालूम होता था। कभी वह सामान गिनता और कुलियों पर हकुमत करता, तो कभी 'काकाजी, टिकट निकाल कर रिटर्न की अधकटी रख लीजिए'--का तकाजा नौजवान से करता और बच्चे के नज़दीक पहुँचकर, 'बबुआ, माँ की अँगुली पकड़े रहना'--का आदेश करता। स्त्री उसके मुँह की ओर देखकर गर्व अनुभव करती। नौजवान का चेहरा बताता, उसने जिन्दगी देहातों में गुज़ारी है, लेकिन वह शहर के तौरतरीक़े से भी अपरि-चित नहीं है।

#### बेनीपुरी-प्रंथावली

"कैसा शहर है यह, न एक फिटन, न एक घोड़ागाड़ी—टमटम पर कहीं भलेमानस जाते हैं।"—नौजवान झल्लाता हुआ स्टेशन के बाहर खड़ा है और दोनों कुली "न हो, तो टैक्सी कर लीजिए बाबू"—कह कर अपने भारी बोझ की परीशानी और जल्दीबाजी की सूचना दे रहे हैं। उसी समय, छोटा बच्चा, स्त्री की अँगुली छोड़ नौजवान के निकट पहुँचा और बोला—"काका, बाबूजी आज मिलेंगे न ?"

"बाबूजी की तुम्हें बड़ी फिक—अगर बाबूजी को भी तुम्हारे ऐसी फिक होती तब न ?" —स्त्री ने बच्चे की ओर मुखातिब होकर कहा। बच्चा फिर स्त्री की अँगुली से आ रहा और बोला—"क्या बाबूजी नहीं मिलेंगे, मैया ?" उसकी आँखों में करुणा थीं!

"मिलेंगे, मिलेंगे–बाबूजी हमसे जरूर मिलेंगे बबुआ", कहकर बडे लडके ने उसे गोद में उठा लिया !

कई मुँह से बाबूजीं-बाबूजी की आवाज सुन गोद की बच्ची किलक पड़ो——"बाब्जी !"

"हाँ, कसर तुम्हारी ही थी"—कह कर स्त्री उत्कठित आँखों से बच्ची के मुँह की ओर देखने लगी। उसकी आँखों में गंगा-जमुना उमड़ आई। नौजवान ने कुलियों से कहा, सामान टैक्सी पर रखो और खुद स्त्री के निकट जाकर बोला—"स्टेशन पर यों नहीं किया जाता भौजी ! यह भैया की शान के खिलाफ है कि लोग आपके आँसू देखें!"

स्त्री के मुँह से शब्द नहीं निकले। कुली जिस ओर सामान लिये जा रहे थे, वह चुपके, धीरे, उस ओर बढ़ी। नौजवान ने आगे बढ़कर टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। सब बैठे; भों-भों की आवाज देकर टैक्सी बढ़ी—कितने अरमानों को ढोती!

#### $\times$ $\times$ $\times$

दूसरा दिन। वहीं स्टेशन, वहीं पूरा झुंड-वहीं स्त्रीं, वहीं नौज-वान, वहीं लड़का, वहीं बच्चा, वहीं बच्ची ! किन्तु, किसी के मुँह से कोई शब्द नहीं। सबके चेहरे उतरे। कुलियों ने ड्योढ़े दर्जे में सामान रखे। लड़के ने मन-ही-मन उनकी गिनतीं की। नौजवान ने चुपचाप कुलियों के हाथ में पैसे रख दिये। छोटा बच्चा भी चुप। मानों इन्हें शब्दों से घृणा हो गई हो, या ये शब्द से डरते हों। किन्तु, यह छोटी बच्ची। यह क्या जाने डर क्या चीज् ? घृणा का इसे अहसास कहाँ ? ज्यों ही गाड़ी चली, सीटी की चीख कमी, स्टेशन का होहल्ला दूर हुआ, वह स्त्री की ठुड्डी पकड़ कर बोल उठी—"बाबूजी !"

कल से ही इतनी बार वह अपने दो भाइयों के मुँह से—'बाबूजी, बाबूजी' सुन चुकी थी कि उसकी जिह्वा पर यह शब्द चढ़ चुका था। वह उसे दुहरा-मात्र रहीं थी। उसे क्या मालूम, उसका यह शब्द उसकी माँ के लिए क्या काम कर रहा था ? नौजवान दुर्खी था, भैया से भेंट नहीं हो सकी—िकन्तु, वह जानता था, उसके भैया शान के आदमी है; कैंद हुए तो क्या ? राजबंदी की प्रतिष्ठा के लिए वह सब कुछ कर सकते हैं। यह भी कोई बात है कि पत्नी से मुलाकात होने वक्त भी बगल में सी० आई० डी० बैठे ! ऐसा नियम बनानेवाल पर तुफ, और धिक्कार है उन्हें जो ऐसा नियम मानते हों। भैया कैसे मानते भला इसे ? भेंट न हुई, न हो। बड़े लड़के का चेहरा भी उतरा था, लेकिन अपने तेजस्वी पिता के स्वभाव से वह भी अपरिचित न था—'टूट तो सकते हैं हम, लेकिन लचक सकते नहीं' का नमूना ! छोटा बच्चा भी ग्रमगीन था, किन्तु सिर्फ अपने गम से नहीं। सबकी ग्रमगीनी की परिछाई उसके भावना-प्रवण हृदय पर पड़ी थी। किन्तु वह स्त्री !

उफ़, कितने अरमान लेकर आई थीं ! कितने दिन हो गये, आज उन्हें देखूँगी, उनसे दो-दो बातें कहँगी। उन्हें उलहना क्या दूँगी, विना मुँह खोले ही वह सब बातें जान जायँगे। ये बच्चे उन्हें देखेंगे, खुश होंगे ! वे भी बच्चों को देखकर क्या कम खुश होंगे ? बच्चों से उनको कितना स्नेह है ! किन्तु, हाय, भेंट नहीं हो सकी ! क्यों न हो सकी, इसके फर में पड़ने की उसे सुध कहाँ थी ? उफ़, ये बच्चे कैसे उदास लौट रहे हैं ? अपना दुख वह भूल भी जाती, पी भी जाती, इसकी वह आदी हो चली थी; लेकिन, इन बच्चों के मुँह देख-देखकर उसकी छाती फटी जा रही है ! और, इतने में बच्ची का यह 'बाब्जी!—उससे सामने देखा नहीं गया, जहाँ सामने के बेंच पर कई सभ्य सहयात्री बैठे थे। वह मुँह मोड़ कर खिड़की से बाहर देखने लगी ! देखने लगी ? उसकी आँखों से अजस्य अश्वधारा चली जा रही है और इन आँसुओं के बीच उसकी पूरी जिन्दगी आज तस्वीरें बन-बनकर सिनेमा की चित्रावली की तरह एक-एक कर आ-जा रही है!

### १. गुड़िया

कभी इस गोद की बच्ची की तरह वह भी बच्ची रही होगी, लेकिन इन आँसुओं के हजूम में उसे अपनी वह सूरत याद नहीं आ रही। हाँ, वह आज स्पष्ट देख रही है, वह एक छोटी-सी. लड़की के रूप में अपने नैहर के आँगन में घूम रही है। उसका नैहर; वह छोटा-सा गाँव, जिसे दो ओर से एक पतली नदी गाढ़ालिगन-सी करती, कलकल-छलछल स्वर में, बही जा रही और दो ओर आम की सघन अमराइयाँ और बाँस की झुरमुटें जिसे घेरे खड़ीं। कभी इस नदी में वह नहाती, चुभकती, फुरेरियाँ लेती; कभी इन अमराइयों की छाया में टिकोरे चुनती, आँख-मिचौनी खेलती। बाँसों की फुन-गियाँ जब थोड़ी हवा में भी मस्ती से सिर हिलाने लगती, वह किन विस्मय-विमुग्ध दृष्टियों से उन्हें देखती!

और, उसका वह आँगन। मिट्टी की दीवाल के छोटे-छोटे घर, खपरैल से छाये। घर से लगे ओसारे, जिनमें लकडी के खम्भे लगे। इन खम्भों से लगाकर जब मथानी से दही मथा जाता, वह किस तरह दौड़कर कुंडे के निकट पहुँचती और दादी के हाहा करते रहने पर भी न्यूनी में हाथ लगा ही देती! ओसारे के नीचे वह फैला हुआ आँगन—जो गोबर से लगातार लीपे जाने के कारण गर्द-गबार से रहित, चिकना, ढ्र-ढ्र। इस आँगन में वह कितने खेल रचाती ? उससे बड़ी एक बहन थी, उससे छोटा एक भाई था। भाई-बहन के बीच में अपने को करके कभी वह चिल्ला उठती---'किनारे-किनारे ताड़, बीच में सरदार !' बडी बहन खीझ उठती, मारने दौडती। वह दौड़कर दादी की गोद में जा छिपती। दादी! दादी कितना मानती उसे ? उनकी गोद वह क़िला था, जिसके अन्दर पहुँचते ही वह अपने को सब प्रकार सुरक्षित समझती। वहाँ पहुँच कर वह बहन को चिढाने लगती ! बहन झल्ला कर चर्ला जाती और रूठ कर एक ओर बैठ जाती। तब वह दबे पाँव बढती और अचानक जाकर बहन के गले से लिपट जाती ! वहन तो इसकी प्रतीक्षा में ही रहती। सब मामला तय और नया खेल प्रारम्भ !

गुड़िये बनाती, उन्हें रंग-बिरंगे कपड़ों से सजाती, फिर उनके ब्याह रचाती। गीत गाती, कोहबर पुजाती। कभी बाहर से गर्द लाकर आँगन में घर उठाती—'नया घर उठे, पुराना घर ढहे!' यह घर मेरा, यह घर बबुआ का, यह घर बहन का। दादी, माँ, काकी सब बड़े दालान में ही रहेंगे। "और बाबूजी; उन्हें कहाँ रखोगी पगली ?"—बहन पूछती। घर से अलग एक बैठका बन जाता। इतने में भाई के मन में न जानें क्या भाव उठता? वह लात से पूरी इमारत को चूर-चार कर देता। बहन हँस पड़ती, वह झल्लाती, फिर, गुस्सा शान्त कर पानी लाती और धूल को सान कर गीली मिट्टी बनाती। यह गूँधा गया आटा; यह पक रही है पूड़ियाँ। यह पूड़ी बाबूजी के लिए, यह पूड़ी दादी के लिए, यह पूड़ी बहन के लिए, यह पूड़ी बबुआ के लिए। यों ही घर के हर आदमी के लिए पूड़ियाँ बन जातीं। लेकिन, सिर्फ पूड़ियाँ कैसे खाई जायँगी? बची धूल में काफी पानी मिलाकर खीर बनी और घर से लगी बारी से कुछ सेम की फलियाँ लाकर उसकी तरकारी भी बन गई! खा बबुआ, खा बहन ! और अपना मुँह भी चला रहा है—जीभ से चूभर-चूभर आवाज! सब खाने का स्वांग कर रहे।

लाना खतम भी नहीं हुआ कि बाबूजी आ पहुँचे। बाबूजी को देखते ही वह घर में भागी। वह बाबूजी से बहुत डरती-क्यों डरती? और बाब्जी उसे बहन और भाई से भी ज्यादा मानते हैं, उस उम्र में भी वह जानती थी। वह उनसे भागती, वह उसे नज़दीक लाने की तरकी बें करते। कभी खिलौने लाते, कभी मिठाइयाँ लाते। भाई और बहन के हिस्से तो दादी के हाथ भी मिल जाते, लेकिन, अपना हिस्सा पाने के लिए उसे उनके निकट पहुँचना ही पड़ता। ये खिलौने— कितने सुन्दर हैं ! क्या वह उनसे वंचित रहे ? उसका बाल-हृदय अकुला उठता। वह सहमती, डरती उस ओर धीरे-धीरे बढती। धीरे-धीरे बढ़, नजदीक जा, एक ही झपट्टे में वह खिलौने लेकर भागना चाहती कि बाबूजी की विशाल बाहें उसे लपेट लेतीं। "अरी, तू डरती है क्यों मुझसे ?" वह उसे उठा रुते और ओसारे के छप्पर से भी ऊँचा करके कहते— ''डरती है, तो ले, में पटक देता हैं।" वह उस ऊँचाई से नीचे की ओर देखते ही भयभीत होकर दादी-दादी चिल्लाने लगती। दादी दौड़कर आतीं, बेटे के हाथ से पोती को छीन लेती; फिर चुमतीं, दुलरातीं, हलरातीं!

दादी कितना प्यार करतीं उसे ? जब से उसे होश हुआ, वह दादी की ही गोद में सोई। पीछे उसे मालूम हुआ, इन तीन भाई-बहनों का पहले ही बँटवारा हो चुका था। बहन काकी के हिस्से पड़ी

थी, बबुआ माँ के हिस्से और वह दादी के हिस्से। लोग कहते, रंग को छोड़कर सूरत-शक्ल, चाल-ढाल उसका सब-कुछ दादी पर ही पड़ा था। क्या दादी उसके बहाने अपने को प्यार करती ? अपने को, नहीं, अपने बचपन को !

धीरे-धीरे वह बढ़ी। उसका बचपन अब उस छोटे से आँगन में समाता नहीं था। लेकिन, पर्दानशीन दादी का कंघा तो उसे आँगन से बाहर ले नहीं जा सकता। लाचार उसे बाबूजी का प्रेमाग्रह क़बूल करना पड़ा। जिस दिन उनकी आँगुली पकड़ कर वह आँगन से, बैठके से, गाँव से बाहर निकली, उस दिन उसके नन्हें-से दिल में कौन कौन-सी तरंगें न उठी थीं ? ये आम के बगीचे, ये हरे-भरे खेत, यह नदी का कछार, यह कछार में उपजा सरपत का जंगल। दुनिया इतनी रंग-बिरंगी है; उसकी छोटी सी आँखें इस शोभा-समूह को अपने में कहाँ तक स्थान दे सकें ?

कुछ दिनों के बाद 'अपने' घर की तरह, उसे यह भी ज्ञात हो गया, यह 'अपना' बगिचा है, यह 'अपनी' बँसबारी है, ये 'अपने' खेत हैं, यह 'अपना' खिलहान है। इन सबमें उसे प्रिय था अपना बगीचा। कितने आम के पेड़! उसे गिनना कहाँ आता? कुछ लीचियाँ भी, कुछ कटहल और एक अमरूद। अमरूद बारहमासी। वह जब कभी रूठती या जिद करती, बाबूजी अमरूद से ही फुसलाते थे न उसे ?

जिद—हाँ, एक चहेती बेटी की हैसियत से वह जिद भी कम नहीं करती। उसकी उस दिन की जिद ! वैसाख का महीना था। लीचियों में ललाई आ गई थी। आम में कोंसे हो गये थे और सिन्दु-रिया पर रंग भी चढ़ने लगा था। वह बाबूजी के साथ प्रायः दिन भर बगीचे में ही रहती। उस दिन दोपहर को वह बगीचे में ही थीं। बाबूजी लीचियों पर बैठनेवाले पंछियों को उड़ाने के लिए कमठा बना रहे थे; वह नदी की गीली मिट्टी से कमठे पर चलाने के लिए गोलियाँ गढ़ रही थीं। उसी समय एक पंडुक दाने चुगता-चुगता उसके निकट आया। पंडुक को उसने प्रायः देखा था, लेकिन इतने निकट से नहीं। उसका धूसर रंग, उस धूसर पर काले-काले बुंदे। सुडौल गले पर बुंदे और भी सघन हो गये थे, जिनके बीच में एक पतली काली घेर—मानों, उसने नीलम की हँसली पहन ली हो।

उसकी पतली, मुन्दर चींच और उस चींच से ताबड़तीड़ दाना चुगना ! वह उसपर मुग्ध हो गई और गीली मिट्टी छोड़ उसे पकड़ने दौड़ी। पहले एक दो छोटी उड़ान ले पंडुक कुछ दूर पर बैठ जाता रहा, पीछे लगातार पीछा किया जाता देख वह उड़ चला। पंडुक उड़ा और वह रोई। "क्यों, क्या हुआ, काहे रोती है?"— बाबूजी ने पूछा ! उसने कहा, "मैं पंडुक लूँगी।"

"पगली, कहीं उड़न्त पंडुक पकड़ा जाता है!"—बाबूजी ने हँस कर कहा, जैसे हँसी में वह बात उड़ा देना चाहते हों। लेकिन, बेटी इतने सस्ते पिंड छोड़नेवाली थोड़े ही थीं। जिद कर बैठीं, पंडुक लूँगी और कितने बगीचों की छानबीन, कितनी डालों के चढाव-उतार, कितने खोतों की खोज-ढूँढ़ के बाद उसी शाम को पंडुक के एक जोड़े बच्चे कमाची के ताजा बने पिंजड़े में उसकी आँखों के सामने टँग कर रहे! जिस काठी का कमठा बन रहा था, उसी से पिंजरा तैयार हुआ! पंडुक के उन बच्चों को उसने किस तरह पाला। धीरे-धीरे उनके पंख निकले, वे पूरे पंडुके के रूप में आ गये। वैसी ही चोंचें, वैसी ही गर्दनें, वे ही चितकबरे धूसर पंख, वैसी ही शानदार पूंछे। उनके सीने और पेट के हिस्से को हरे रंग में रंगकर उनकी शोभा और बढ़ा दी थी उसने। वे कुछ दिनों में गुट्र-गूँ भी करने लगे। दिन भर उनका पिंजड़ा उसकी आँखों के सामने; रात में पिंजड़े को सामने टँगवाकर सोती।

एक दिन वह पिंजड़े को नीचे रखकर पंडुकों को दाना दे रही थी कि उसके बबुआ ने बुद्धिमानी की। पिंजड़े के दरवाजे की सींक खींच लीं, दरवाजा खुल गया। वह दाना देने में इतनी मस्त थी कि उसका ध्यान भी उस ओर नहीं गया। ध्यान गया तब, जब एक पंडुक उस दरवाजे से सफ्त-से निकला और वह हा-हा करती रही कि वह आसमान में नौ-दो-ग्यारह हो गया। बदहवास-सी वह दौड़कर आँगन में आई और जिस ओर वह उड़ा था, देखने लगी कि फिर सर्र-से दूसरा पंडुक भी उड़ा और उसके पंख भी आसमान में फर्-फर् करने लगे! यों दोनों पंडुकों को एक बार ही खोकर वह कितनी दुखित, व्यथित, क्षुभित और चिन्तित हुई थी। बबुआ को तो वह उठाकर पटकने ही जा रही थी कि दादी ने उसे पकड़ लिया। हाँ, गुस्से में उसने पिंजड़े को चूर-चूर कर दिया और दिन भर रोती रही!

उसकी पोड़ा तुरत भर गई होती, लेकिन, दूसरे ही दिन से देखती क्या है, वे दोनों पंछी एक साथ शान से मैदान में दाने चुग रहे हैं। उनके सीने का हल्का हरा रंग उनका हुलिया खोल देता था। वे हो तो हैं! क्या मुझे चिढ़ाने आये हैं वे यहाँ? वह गुस्से में काँपती। बाबूजी समझाते। पीछे उसे पता लगा, ये पंछी अजीब होते हैं। एक मादा, एक नर—साथ हो जनमते, एक साथ जिन्दगी बिताते और एक के वियोग में दूसरा प्राण तक ...

 $\times$   $\times$   $\times$ 

प्राण तक ! — वह एक बार ही सिहर पड़ी ! उसी समय उसने अपनी ठुड्डी पर कुछ गरम चीज का अनुभव किया। यह उसकी बच्ची का हाथ था। बच्ची को ग़ौर से देखा, फिर किंचित मुड़ कर अपने दोनों बच्चों को देखा। एक गरम साँस के साथ, उसने खिड़की की ओर मुँह मोड़ लिया।

उसकी आँखों से झर-झर पानी झरता जा रहा है। गाड़ी हड़-हड़ कर बढ़ी जा रही है। सामने हरे-भरे खेत वसंत की मादकता में शराबोर हैं। लेकिन, वह उन्हें क्या देख पाती है ? आँसू की बाढ़ थमी नहीं कि जिन्दगी की दूसरी तस्वीर उसके सामने आ खड़ी हुई !

# २ पंख फूटे!

और, उसी बाबूजी ने उस दिन उसे डाँट कर कहा—''जा, भाग। देखती नहीं, कोई मेहमान आ रहे हैं इधर !''.

वह देखती क्यों नहीं थी? सिर पर लाल पगड़ी दिये, देह में मिरजई पहने, हाथ में बाँस की मूठदार छड़ी लिये वह एक अपरि-चित आदमी आ रहा है। लेकिन उसकी समझ में यह बात उस दिन नहीं आई कि वह खदेड़ी क्यों जा रही है? अगर उसे वह सज्जन देख लेंगे, तो क्या होगा? उनकी लाल छड़ी देखकर तो उसके मन में उत्कंठा जगी थी—यह छड़ी लूँ, उसे घोड़ा बनाऊँ, सवारी करूँ, दौड़ूँ। उसकी चाँदी से मढ़ी टेढ़ी मूँठ तो ठीक घोड़े के सिर की तरह थी। उफ़, कैसा अच्छा घोड़ा बनता उसका—मन-ही-मन ऐसा सोचती, पछताती, बाबूजी का विगड़ैल रख देखकर चुपचाप घर की ओर रवाना हुई और गुस्से में यहाँ तक ठान लिया कि अब बाबूजी के कहने पर भी बगीचा नही आवेगी।

सोचती बिसूरती घर पहुँची और दादी की गोद में जाकर बिलख-बिलख रोने लगी। "क्या बाबूजी ने मारा है ?" दादी चिकत होकर पूछने लगीं। वह बोलती क्या, रोती गई। दादी सान्त्वना देने लगी। लेकिन जैसे-जैसे सांत्वना देती, वैसे-ही-वैसे हिच-कियाँ बढ़ती। थोड़ी देर के बाद बाबूजी भी पहुँचे— उस आगत व्यक्ति को बिदा कर। उन्होंने ठोक ही समझ लिया था, उनकी मानिनी बेटो ने उनकी बात मान तो ली है, किन्तु उसके दिल पर जो चोट लगी है, उसे वह तुरत भूल नही सकेगी। उन्हें देखते ही दादी ने फटकार बताई—"मेरी पोती को डाँटनेवाले होते हो तुम कौन? जाओ; मेरे आँगन से निकल जाओ! और, देख, मेरी दुलारी पोती, अब उसके साथ बगीचा मत जाना। नहीं जायगी न ?" बार-बार पूछे जाने पर उसने ऊँ-ऊँ करती 'नहीं जाती' यह कह तो दिया, लेकिन मुँह से यह शब्द निकाल कर कितनी चौकी ? क्या सचमुच अब बाबुजी के साथ वह बगीचा नहीं जायगी ?

इस डाँट के लिए बाबूजी को दंड भी देना पड़ा—कुछ मिठाइयाँ, कुछ खिलौने और एक जोड़ी बढ़ियाँ चूड़ियाँ। लेकिन, दादी ने उसे समझाया, उसने भी स्थिति समझी, कि वह अब निरी बच्ची नहीं रह

गई है। अब वह बड़ी होती जा रही है। अब उसे अपरिचितों से थोड़ी लाज करनी चाहिए। उनके सामने कभी नहीं होना चाहिए। अगर अचानक वे सामने आ जावें, तो मुँह पर यों घूँघट करके झट-पट भाग आना चाहिए। 'यों घूँघट !'—दादी ने नई बचकानी साड़ी पहना कर उसे घूँघट करना सिखलाया। सिखलाया—गर्दन से होकर जो आंचल आज तक अमूमन कंघे पर पड़ा होता, उसे किस तरह सिर पर रखकर, एक तिकोन-सा बनाता हुआ, चेहरे पर ले आना चाहिए। सिखलाकर दादी ने कहा—''अच्छा, दुलारी, ज्रा घूँघट करके दिखला तो दे!'' दुलारी घूँघट कहाँ तक काढ़ती, गर्दन से आँचल हटा उसे कमर में लपेटती, भागी। दादी, मैया, काकी—सभी ठहाका मार कर हँसने लगीं!

लेकिन, उम्प्र बीतने के साथ-साथ ये चीजों भी उसे सीखने ही पड़ी। बाबूजी के साथ छाया-सी जो वह लगी फिरती, वह धीरे-र्घारे कम होता गया। अब उसे नई-नई कारीगरी सिखलाई जाने लगी। कारीगरी के चक्कर में उसे ज्यादातर आँगन में ही रहना पड़ता। जिस सीक के सन्दूकचे में पहले सिर्फ गुड़िये और उनके साज-शुंगार रहते; उसमें सूई, तागा, तरह-तरह के रंगीन कपड़े, ऊन के लच्छे, बनने की कमाचियां और शानदार केची आदि चीजें ठसाठस भरी रहतीं। पहले उससे सूई में तागा देना मुक्किल होता। कई बार उसने कपड़ा सीने के बदले अपनी अँगुली में सुई चुभो ली। कैंची से तो बहुत दिनों तक डरती रही; जब वह कैंची चलाती, उसे लगता, यह अपना मुँह खोलकर कपड़े के साथ उसे भी निगल जायगी। लेकिन, धीरे-धीरे केची उसकी मर्जी पर कम-बेश मुँह खोलती, बन्द करती और सुई जादुगरनी-सी कटे-छँटे वस्त्र-खंडों से सुन्दर पहनावा तैयार कर देती। साधारण बिखये से लेकर वह कटाव का काम करने लगी, फिर बेलबूटे काढने लगी। बुनने में तो उसने सबसे जल्द व्युत्पन्नता हासिल की। थोड़े ही अभ्यास के बाद कमा-चियाँ और लच्छे लेते ही उसकी अँगुलियाँ नट की तरह कला-बाजियाँ दिखाने लगतीं। उसकी कारीगरी पर प्रशंसा के पुल बनने लगे। वह उस पुल पर झुमती, हिलकोरे लेती !

यही नहीं, रसोई बनाने की कला का प्रयोगात्मक ज्ञान भी उसे दिया जाने लगा। शुरू-शुरू इसमें भी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बार जिसकी पानी की बूँदें सूख नहीं पाई थीं, वैसी कड़ाह में तेल डालकर उसकी भयानक चट्-चट् से वह भयभीत हो चुकी थी। कई बार घी इतना जल उठा था कि उसमें तरकारी डालते ही आग भभक उठी, वह घबरा कर भागी! कई बार कड़ाह या बटुलोही उतारते समय वह हाथ में छाले ले चुकी थी। ठीक परिमाण में नमक डालना तो उसे खूब परीशान करता। कभी इतना अधिक नमक, कि खाया नहीं जाय; कभी इतना कम कि पीछे से मिलाना पड़े। वह प्रायः नमक देना हो भूल जाती। लेकिन, इन विघ्न-बाधाओं को भी वह पार पा गई और उस श्रावणीपूजा के दिन जब उसी को बनाई पूड़ियाँ, खीर, तरकारियाँ और बचके बाबूजी को खिलाये गये, तो उन्होंने तारीफ की हो झड़ी नहीं लगा दी, आगामी भैयादूज को उसके लिए बढ़िया साड़ी, खुद शहर जाकर, खरीद लाये!

यों, धीरे-धीरे उसका नाता आँगन से जुट रहा था और बाहर की दुनिया से टूटता जा रहा था। लेकिन, न जाने क्या बात थी, जब आम में बौर आते, उसकी तबीयत बावली-सी बगीचे में जा रमती और मिठुआ, मालदह के बाद भी जब तक एक भी राढ़ी का फल लगा रहता, बगीचे में ही चक्कर देती रहती। बाबूजी एक प्रतिप्ठित व्यक्ति थे, गाँव-घर में ही नहीं, जर-जबार में भी उनकी इज्जत-प्रतिष्ठा थीं, किन्तु अपनी इस बेटी का मन तोड़ना उनके लिए मुक्किल था। जहाँ तक हो सके, उसे निर्बन्ध विचरने देने में वह कसर नहीं लाते। वह बहुत दिनों तक बगीचे में आती-जाती रही। हाँ, वह भी अपनी स्थित समझ, इस तरह आती-जाती कि उनकी प्रतिष्ठा में ज्रा भी बट्टा नहीं लगे। चुपके-चुपके बगीचे जाती, वहाँ पेड़ों की आड़ में बैठती, बैठे-बैठे एक-एक बौर, एक-एक टिकोरे, एक-एक फल को देखती। कितने सुन्दर लगते थे वे। जब वह घर लौटती, उसका आँचल फलों से भरा होता!

फलों से भरा आँचल, उमंगों से भरा हृदय। वह ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी, उसके हृदय में उमंगों की घटा भी घनघोर होती चली। हृदय में उमंग, नसों में तरंग। उसे कभी-कभी ऐसा लगता, उसकी बाँहों के नीचे, काँख के निकट से, पंख-से फूट रहे हैं। उसकी इच्छा होती, वह उड़े ! वह कभी-कभी पंख फड़फड़ाने के घोखे में हाथों को ही हवा में तोलने लगती! अरे, उसे यह क्या होता जा रहा है?

क्या होता जा रहा है, यह भी उससे छिपा नहीं रहा।

सावन का महीना था। बगीचे के बचे-खुचे आम तोड़कर घरों में रख दिये गये थे। घनघोर वर्षा हो रही थी। खेतो में धान की रोपनी की धूम थी। बाबूजी खाने-भर को घर आते, दिन-दिन भर खेतों पर ही रहते। घर्-घर में आर्द्री मनाई जा रही थी। पूड़ियाँ पकतीं—कचरकूट होती। कभी इस घर, कभी उस घर। लगातार वर्षा के कारण आँगन में निकलना तक मुश्किल था। घर-घर में झूले पड़ गये थे। दिन-रात हमजोलियाँ झूले पर धूम मचाये रहतीं। पेंगें लगतीं, गाने होते। हाहा-हीही से घर के छण्पर तक के उड़ने का अंदेशा होता।

वह भी कई दिनों से झूल रही थी। कुछ हमजोलियाँ; कुछ बहनें, कुछ भावजें। इस सावन ने तो काकी-मैया को भी अपने रंग में रंग डाला था। मैया घर के कामों में फँसी रहती, अतः वह कम झूल पाती; काकी तो किशोरियों के कान काट रही थीं। उम्र, नाता और दूसरी पाबन्दियों को भूल सब हिलमिल कर झूले जा रहे थे। एक दिन ऐसा संयोग कि झूले पर एक ओर वह थी, दूसरी ओर काकी। थोड़ी देर में सरगर्मी आई। काकी कहती—"बबुई, जोर लगाओ; क्या धीरे-धीरे पेंग दे रही हो!" लेकिन, बबुई की तो अजीब हालत थी। वह ज्योंही पेंग देती, झूले के दोनों रस्से उसके सीने से लग जाते और उनके लगते ही एक अजीब कनकनी, झिन-झिनी-सी बर जाती। अंग-अंग सिहर उठते, झनझना पड़ते, पेंगें शिथिल पड़ जातीं। काकी ने एक बार, दो बार टोका। वह शिमन्दा-सी होकर, बहाना करके, उस घर से निकल, दूसरे घर में आई!

इधर, दादी का आग्रह था, हमेशा चोली पहने रहो। लाचार वह समूचे शरीर को कसे रहती। यह मेरे सीने में क्या हुआ है ? वह एकान्त में जाकर देखना चाहती थी। उस घर में घुसी, चोली निकाली। चोली निकालना और काकी का ठहाका, जो चुपचाप उसके पीछे आकर देख रही थीं! वह चौंकी, काकी ठहाके के बीच ही बोल उठीं—"यह क्या हो रहा है वबुई ?" शरम के मारे उससे सिर नीचा नहीं किया गया, उसने झटपट चोली पहन ली—"काकी, आपको मेरी कसम, किसी से कहियेगा नहीं...।"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

उसे ऐसा लगा, वह नैहर के उस घर में खड़ी है—चोली उतारे, और काकी छिपकर झांक रही और ठहका दे रही हैं। वह आज

#### क़ैदी की पत्नी

भी चौंकी, पीछे मुड़कर देखा। सामने के बेंच पर बैठे यात्री कुछ बातें करते और ठहाके लगा रहे थे। उसे तुरत स्थिति का भान हुआ, किन्तु उसी समय उसकी नजर सामने की बेंच पर बैठे अपने बड़े लड़के पर गया। आह, इस ठहाके के बीच भी, उसके हँसमुख लड़के का मुँह कैसा लटक रहा है!

फिर आँसुओं का प्रवाह। फिर खिड़की की तरफ **मुँ**ह। फिर वे ही तस्वीरें!

# ३. उड़नखटोला

वह जवान हो रही है—इस कल्पना ने उसे कितना चिकत विस्मित, मुग्ध-मग्न कर दिया था।

उसकी नजर, जो पहले बाह्यजगत पर दौड़ी फिरती थी, अब अपने पर केन्द्रित होती गई। वह अब आईना लेकर बहुत-बहुत देर तक अपना चेहरा देखा करती। मेरी ये आँखें—कोये कितने लम्बे, उजले; बीच की पुतलियाँ—कैसी गोल, कितनी काली। बड़ी-बड़ी आँखों को ढँकने के लिए मानों बरौनियाँ भी लम्बी-लम्बी चाहिए। और ये भवें—कितनी पतली, काजल की पतली रेख-सी। चौड़ा ललाट। उभड़े गाल—जिनपर हँसने पर गड़दे बन जाते। पतले लाल अधर, गोल चिबुक। चेहरे का गोरा-भूभूका रंग काले बालों की पृष्ठभूमि में दमक रहा। हाँ, हाँ, वह काफी खूबसूरत है!

जब वह बाहर निकलती, काफी चौकसी से। आँचल कितना बड़ा हो और कहाँ तक लटका रहे; इस रंग की साड़ी पर यह चोली अच्छी लगती है या नहीं; वह पैर कैसे उठाती है, चलते समय उसके हाथ कैसे हिलते हैं! उफ़, वह खुदी में इतनी ग़र्क हो गई थी कि चलते समय अपनी छाया तक देखती ! मेरी छाया—इसमें मै कैसी लगती हूँ ?

विचित्रता यह रही कि एक ओर जहाँ वह यों खुदी में, अपने आप में गर्क रहती, वहाँ बाहर की चीजें उसे प्रभावित भी बहुत करती। जो दृश्य या शब्द पहले उसके लिए सिर्फ दृश्य या शब्द पहले उसके लिए सिर्फ दृश्य या शब्द मात्र थे, अब उनमें वह भिन्नता ही नहीं, अलग-अलग पैग़ाम भी सुनती और वे उसके मन में तरह-तरह की अजीबोग्गरीब भावनायें सृष्टि करते। कोयल की बोली पहले भी मीठी थी। किन्तु अब जब भोर-भोर वह कोयल की बोली सुनती, उसे नींद नहीं आती, मालूम होता—कानों के रस्ते एक अजीब सनसनी उसके अन्दर घुस कर नस-नस में एक नाव-सी खे रही है। श्यामल घटायें पहले सिर्फ वर्षा की सूचना देती थीं, अब वे घटायें आसमान से उतर कर उसके हृदयाकाश में छा जातीं और रस की अजस्न बूंदें बरसा देतीं। अब बिजली सिर्फ आसमान में ही चमक कर एक क्षण में गुम नहीं हो जाती, थोड़ी देर के लिए उसका समूचा शरीर जैसे बिजली से छू जाता! वसंत पहले भी फूलों का जामा पहने आता था, शरद पहले

भी चाँदनी में मुस्काता था। लेकिन वसंत के वे फूल अब सिर्फ नेत्र-रंजक रंगों का झलमल मेला मात्र न थे और न शरद की चाँदनी शोतल ज्योत्स्ना की झकझक आरसी मात्र। अब वे आँखों के देखने के उपादान-मात्र नहीं रहकर, हृदय की अनुभूतियों की आँखिमचौनी के साधन बन चुके थे!

छोटी-सी चीज़ यह आम का बौर । बचपन से ही वह बगीचे की संगिनी रही है। न जाने कितने मधुमास में वह आम में मंजरी आना देखती आई है। न सिर्फ हर फुनगी पर उनका निकलना, लटकना उसने देखा है, डाल छेद-छेदकर भी मंजरी को निकलते उसने निहारा है। जब मंजरी को देखती, खुश होती! खूब फल लगेंगे इस साल—खूब खाऊँगी, खिलाऊँगी। जब कभी लगातार पुरबा हवा के कारण बौर में 'मधुआ' लग जाता; वे नुकशान हो जाते, या फागुन की वर्षा में बिजली का एक बार चमक उठना भी उन्हें झुलसा देता, निष्फल बना देता, वह उदास हो जाती—आह! मंजरियाँ बर-बाद गईं, इस साल अब आम नहीं मिलेंगे। लेकिन, इन्हीं मंजरियों को उस साल देखकर वह किस तरह चौंक उठी! इन मंजरियों में उसने आम की सार्थकता ही नहीं, अपनी तदात्मता भी पाई और जब उनकी झुरमुट में बैठकर कोयल कूकी और उनके ऊपर मँडरा कर भौरों ने गुनगुनाना शुरू किया—उसने बगीचा जाना छोड़ दिया!

उसे एक और विचित्र अनुभव हुआ! अब उसे ऐसा लगता, जब नहीं वह बाहर-भीतर जाती-आती है, लोग उसकी ओर घूर-घूर कर ताकते हैं। दादी, काकी, सब एक विचित्र नजर से उसकी ओर देखते हैं। उसकी सखी-सहेलियों की नजरें भी उसकी ओर कुछ और ही रुख अह्तियार कर बैठी हैं। खैर, ये तो स्त्रियों ठहरीं, वे घूर-घूर कर देखें, तो सिवा थोड़ी खिजलाहट अनुभव करने के, वह उसे सानन्द बर्दारत कर सकती थीं। लेकिन, मर्दों की नजरों में एक ही बार दो विरोधी रुख देखकर वह घबरा जाती । एक ओर थे बाबूजी और कुछ गुरुजन—जिन्होंने उसे गोद में खेलाया था, जो उसे देखते ही पकड़ लेते, तरह-तरह से गुदगुदाते, हँसाते थे। अरे, जिन्होंने कितनी ही बार उसे नहलाया है, कपड़े पहनाये हैं; वहीं बाबूजी और वे ही गुरुजन अब उसे देखते ही सिर नीचा कर लेते!—सिर नीचा कर लेते, उसकी ओर आँख उठाकर देखते भी नहीं! क्यों? किन्तु यह 'क्यों' उसे इतना चिन्तित न करता, जितना कुछ दूसरे लोगों का

उसकी ओर अजीब वहिशयाना नजर से देखना ! — खासकर अपरिचितों से तो वह तंग थी । उस साल वह मेले के दिन शिवजी पर जल चढ़ाने गई थी। उफ़ लोगों ने, खासकर नौजवानों ने, उसकी ओर कैसे देखना शुरू किया, जैसे वे उसे जिन्दा निगल जाने के दाँव खोज रहे हों।

इसी चित्र-विचित्र अनुभवों और अनुभूतियों के बीच एक दिन उसने दादी और बाबूजी को एक विचित्र चर्चा करते सुना। दादी कहती थी—दुलारी की शादी कर दो, इस साल लगन भी अच्छी है, फसल भी अच्छी आई है, जवान बेटी जितनी जल्द घर से जाय, उतना ही अच्छा। इधर बाबूजी कहते—तीसरे ही साल तो बड़ी लड़की की शादी की, कुछ हाथ-हथफेर अभी चुकाने को रह ही गये हैं, एक साल और ठहरो, अभी तो बच्ची है, क्या हड़बड़ी लगी है ? लेकिन, दादी के निकट बाबूजी की क्या बिसात? एक दिन उसने देखा, पुरोहितजी सिर पर पगाड़ दिये, त्रिपुंड किये, नंगे बदन पर मोटी जनऊ लटकाये, कंधे पर चादर रखे—जिसकी खूंट में पत्रा बँधा था—उसके आँगन में आ धमके और दादी के कानों में कुछ फुस-फुस बातें कर रवाना हो गये। लोगों ने कहा, वर ढूँढ़ने गये हैं!

वर ढूँढ़ने ! वर किसे कहते हैं, क्या वह नही जानती ? जानती क्यों नहीं, बचपन से वह गुड़िये का ब्याह रचाती आई है। उसने कितने वर देखे हैं, कितने व्याह देखे हैं। तीसरे साल अपने ही आँगन में बहन की भाँवरें पड़ती देख चुकी है। ब्याह उसे कितना मजेदार लगता रहा है ! नई साड़ियाँ प्रकृते को मिले, नये-नये गहने अंगों को जगमगाये। सब लोग गाने गायें। हँसी के फब्बारे छूटें। भोज हो, कचरकूट मचे। अहा, ब्याह कितना अच्छा उत्सव !

लेकिन, उस दिन जब उसने सुना, उसके लिए वर ढूँढ़ने पुरो-हितजी जा रहे हैं, तो न जाने क्यों, वह अजीब उलझन में पड़ गई, विषण्ण बन गई। वर ढूँढ़ने ! वर ! वर क्या ? एक ऐसा पुरुष, जिसके साथ उसे जिन्दगी गुजार देना है।

पुरुष !पुरुष की कल्पना से उस दिन सचमुच, वह काँप उठी। अब तक वह स्त्रियों के बीच ही रही। बचपन के कुछ दिन उसने बाबूजी के साथ जरूर गुजारे हैं। लेकिन, अब तक की उसकी सारी रातें तों स्त्रियों—खास कर दादी—के साथ ही कटीं। उसकी जिन्दगी के अधिकांश दिन भी स्त्रियों के ही बीच कटे। लेकिन, अब एक पुरुष उसकी जिन्दगी में प्रवेश करेगा, जो सारी रात, सारे दिन उससे तलब करेगा। हाँ, सारी रात, सारे दिन! उसने यही सुन रखा है, उसने ऐसा ही देखा भी है। उफ़, सारी रात, सारे दिन एक पुरुष के हाथ दे देना; जिससे उसका आज तक का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, जिसके व्यक्तित्व से उसका कोई परिचय नहीं—उसी एक पुरुष के हाथ अपनी सारी रातें, सारे दिन दे देना!

लेकिन, उसने देखा है, पुरुषों को पाकर उसकी सहेलियाँ बहुत प्रसन्न हुई है, उनमें से कुछ ने अपने उस जीवन की अंट-संट कथायें भी हँसती-हुलसती उसे मुनाई है। अभी-अभी पड़ोस की वह भौजाई आकर हँसते-हँसते उसके गालों में हुदक्का देकर कह गई है,——"बबुई, अब क्या है, बस कुछ दिन और; और गुलछरें उड़ाइए!"

वाह रे गुलछर्रे? 'जान न पहचान, बड़ी बी सलाम!' लेकिन, जान-पहचान करनी ही होगी, वीवी बनकर सलामी लेनी ही होगी। तो अब उसके लिए वह तैयारी क्यों न करे?

अब पुरुष में एक नये किस्म की दिलचस्पी उसमें जगी! पहले कोई नौजवान उसकी ओर घूरता तो वह अकुला उठती, बेचैन हो जाती। उसकी इच्छा होती, कहीं दौड़कर अपने को वह छिपाती। कभी-कभी सोचती, सँड़सी हो, तो उसकी आँखें निकाल लूँ। लेकिन, अब उसके खयाल में आता, ऐसा ही कोई नौजवान तो मुझे दिन-रात घूरा करेगा और उस सहेली की कथा के अनुसार, गुदुगुदा कर मुझे जगायगा, थपथपा कर मुझे सुलायगा। फलतः अब झल्ला उठने की जगह वह उसकी आँखों में कुछ पढ़ने की चेप्टा करती। यद्यपि यह चेप्टा बहुत क्षणिक होती, तुरत संकोच उसकी आँखों झिपा देता, तथापि उस एक क्षण में ही देखती, नौजवानों की भाव-भंगिमा में अजीब परिवर्तन आ जाता। उनकी पलकें स्थिर हो जातीं, आँखों में चमक आ जाती, होंठ कुछ हिल जाते। कभी-कभी उसने उनके ललाट पर पसीने की बूँदें भी देखीं! इस नये अनुभव ने उसमें कुतूहल पैदा किया और कुतूहल में वह रस अनुभव करने लगी!

एक दिन उसने सपना देखा—एक नौजवान के साथ वह मँड़वे पर बैठी है, उसके मुँह पर घूँघट है, लेकिन, उस घूँघट से ही उसकी

ओर वह देख रही है और उसकी आँखों में वैसी ही चमक है, उसके होंठ वैसे ही हिल रहे हैं, ललाट पर वैसी ही पसीने की बूदें · · · ·

नहीं नहीं, यह बुरी बात। वह भँसी जा रही है। यह क्या उलूल-जलूल कल्पना ! अपने मन को दूसरी ओर मोड़ने के लिए उसने सिलाई-बुनाई में ज्यादा वक्त देना शुरू किया। रसोई-पानी में भी वह ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। दादी ने उँगली पकड़-पकड़ कर उसे रामायण और सुखसागर पढ़ना सिखाया था; उसके उपयोग का अर्थ उसे अब मालूम हुआ। उन्हें पढ़ती, गुनती। घर से प्रायः निकलती ही नहीं। रात में सोने के पहले दादी से तब तक कहानी कहलवाती जब तक उसकी नीद नहीं आ जाती। दूसरे दिन वह फिर दादी से कहानी के लिए आग्रह करती, तो दादी कहती, बाज आई तुझे कहानी सुनाने से। में कहानी कहानी कहनी ही पड़ती—

"एक थे राजा, उनकी सात थी रानियाँ !"
"सात रानियाँ ?"
"हाँ, हाँ, सात रानियाँ।"
""सात रानियाँ क्यों दैया ?"
"चुप, कहानी सुनेगी, या बहस करेगी?"
"एक थे राजा, उनकी......"
"एक......"

उसकी आँखें झिपने-सी लगीं। उसे ऐसा लगा, वह उस कहानी के उड़नखटोले पर उड़तीं जा रहीं है—जमीन से दूर, आसमान से दूर। हवा में सर-सर, झर-झर करता उड़नखटोला उड़ा जा रहा है और उसपर बैठी वह कभी जमीन की किस्मत पर मुस्कुरा रहीं, कभी आसमान के सितारों से आँखिमवौनी कर रहीं। उड़ते-उड़ते, जैसे एक धक्का-सा लगा, उड़नखटोला अचानक खड़ा हो गया। आँखें खुलीं तो पाया, एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो रहीं है। कुछ यात्रियों के उतरने और बहुत के चढ़ने से थोड़ी हलचल। फिर, वायुवेग से रेल भागी जा रही है और उसके सामने चित्र-पर-चित्र आ-जा रहे हैं.......

X

# ४. कल्पना-पुरुष

कितनी जगहें ब्राह्मण और नाई गये। कुछ स्थानों में उसके बाबूजी भी गये। लेकिन अनुरूप वर नहीं मिला। जब-जब ब्राह्मण-नाई लौटते, दादी से अपना भ्रमण-वृत्तान्त सुनाते। अमुक गाँव में हम गये, वर तो ठीक था—बस गाँव के अमुक नौजवान की तरह, लेकिन घर अच्छा नहीं। कभी सुनाते, घर बहुत अच्छा, लेकिन वर— हमें तो पसंद नहीं आया, हबहू गाँव के उस लड़के की तरह। किसी-न-किसी तरह ये वृत्तान्त उसके कानों तक पहुँचते ही। ज्यों-ज्यों दिन टलते, उसे आनन्द हीं मालूम होता। भविष्य की अनिश्चितता पर वर्त्तमान के सुख-दुख हमेशा तरजीह पाते रहे हैं। फिर, यहाँ दुख कहाँ था, सुख-ही-सुख। न कोई जिम्मेवारी, न कोई अभाव। आनन्द फिर क्यों न हो?

लेकिन, एक विशेषता का उसने अपने में अनुभव किया। जब-जब वह सुनती, अमुक नौजवान की तरह का वर उसके लिए देखा गया है, तब-तब उस नौजवान को गहरी नजर से देखने की उसमें उत्सुकता पैदा होती। वह उसे कभी आते-जाते देखती, तो अपने को छिपाकर, दूर-दूर से, उसे भलीभाँति देखने की कोशिश करती। वर की तलाश के दौरान में कितने ही नौजवानों की तुलना उसके भावी पति से की गई और हर की ओर उसकी वही उत्सुकता जगी। वही उत्सुकता, और उत्सुकता के फलस्वरूप निरीक्षण, पर्यावेक्षण और, विश्लेषण भी। इन नौजवानों की परस्पर तूलना भी वह करती। उसकी आँखें अच्छी है, उसकी छाती खूब चौड़ी है, वह खूब हँसमुख है-यों ही उनके एक-एक अंग की छानबीन वह करती। वह इसमें इस तरह गुर्क रहती कि हमेशा पुरुष की कोई-न-कोई मूर्त्ति उसके सामने रहती। थोड़े दिनों के बाद उसने महसूस किया, पुरुषों के प्रति जो रस की अनुभूति उसके हृदय में जगी थी, वह मूर्त्तरूप धारण कर रही है। और, उस दिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, जब किसी का चेहरा, किसी का शरीर, किसी का स्वभाव, किसी का रहन-सहन लेकर उसने एक कल्पना-पुरुष की लुष्टि कर ली। यही नहीं, उसने इस कल्पना-पुरुष को अपना पति मान लिया !

एक कल्पना-पुरुष, वह उसका पित और वह स्वयं उसकी सौभाग्य-शालिनी: पत्नी ! पत्नी; उसे पत्नी बनना होगा। पत्नी क्या ? दूर

क्यों जाना, यही बाबूजी के लिए जो उसकी मैया है। उसकी मैया, उफ़ कितनी जिम्मेवारियाँ उठा रखी हैं उन्होंने। दादी तो घर की मालिकन हैं और काकी—जब से विधवा हुईं—उन्हें घर से सिवा खाने-पीने या तीर्थ-व्रत करने का, दूसरा कौन वास्ता? यथार्थतः उसकी माँ ही वह धुरी है, जिसपर उसके घर का चक्र चला करता है! क्या माँ की तरह ही उसे एक पूरी गृहस्थी का जिम्मा उठाना पड़ेगा? उफ़, वह किस तरह इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? लेकन, क्या ऐसे सवाल की गुंजायश भी है? साफ़ है, उसे यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं वह अपने को उस योग्य बनावे?

आज तक भी वह घर-गृहस्थी में दिलचस्पी लेती आई, तभी तो वह अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा इस घर की प्यारी रही; लेकिन अब तो उस ओर वह अधिकाधिक ध्यान देती। माँ का व्यवहार दादी से, काकी से, घर की दासियों से, पशुओं के चरवाहों और खेत के हलवाहों से कैंसा होता है; पड़ोसियों से वह किस तरह पेश आतीं; घर के सारे काम वह किस तरह सँभालती,—उनकी एक-एक कारंवाई को वह ग़ौर से देखती। ग़ौर से देखती ही नहीं, उनके कामों में हिस्सा भी बँटाती ! माँ कहती, दुलारी, तू तो अब चार दिनों की मेहमान है, क्यों, इन प्रपंचों में पड़ती है ? लेकिन, दुलारी माने तो कैंसे ? पड़ोसिनें कहतीं, बेटी हो तो दुलारी-सीं, चलती-चलाती भी माँ का हाथ बँटाने से नहीं चूकती; वह जिस घर में जायगी, नेहाल कर देगी !

यों, वह अपने को भावी पत्नी बनाने की तैयारी में लगी रही और ब्राह्मण-नाई, पड़ोसी और ब्राह्मण वर को तलाश में लगे रहे, कि घीरे-घीरे लगन के दिन भी टल गये! माघ से होते-होते असाढ़ आया, और अब फिर अगले माघ में ही तो शादी हो सकती है! खैर, छः महीने और निश्चिन्तता के मिल गये। उसने कैंसी इत्मीनान की साँस ली?

लेकिन, जिस तरह उसकी जिन्दगी के चौदह वर्ष हँसते-खेलते बात-की-बात में बीत गये थे, उसी तरह ये छः महीने भी पलक लगते बीत गये ! और, एक दिन उसने ब्राह्मण-देवता को बड़े आनन्द से यह घोषित करते सुना—बबुई के लिए एक योग्य वर मिल गया ! घर-भर के आनन्द का क्या कहना ? दादी आनन्द से गद्गद हो उठों। माँ के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। काकी तो फुदकने-सी लगीं। बाबूजी के चेहरे पर प्रसन्नता की स्पष्ट झलक। छोटा भाई दौड़ा-दौड़ा गया और कई आँगनों में यह सम्वाद कह आया। घर-घर की बड़ो-बूढ़ी आतीं और वर-घर के बारे में विस्तृत रूप से, खोद-खोद कर, पूछतीं और चलते समय उसपर आशीर्वादों की वर्षा करती हुई जातीं। उस रात में उसके आँगन में औरतों का विचित्र ठट्ट जमा और उनके गाने से घर-आँगन हो नहीं, समूचा गाँव गन-गना उठा। मानों, उसकी शादी की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई!

अब वह चन्द दिनों की इस घर की मेहमान है, अतः जिन्दगी भर में जितना भी उसे प्यार दिया जा सकता था, उसपर इन चन्द दिनों में ही उँड़ेलने की चेष्टा होती। अपने घर-भर के लोगों का ही प्यार नहीं, अड़ोस-पड़ोस का प्यार भी। आज इस घर का निमंत्रण, कल उस घर का। तरह-तरह से उसका आगत-स्वागत होता, तरह-तरह के उसे खाने खिलाये जाते, तरह-तरह के उसे वस्त्राभूषण पहनाये जाते। जब कुटुम्बियों को इसकी खबर लगी, वहाँ से भी उसके लिए तरह-तरह की सौग़ातें आने लगी। एक अजीब तरह की विविधता और बहु-रंजिता में उसके दिन-रात किस तरह कटने लगे, जिसे वह समझ नहीं पाती।

तिलक चढ़ने का दिन भी आ पहुँचा! उस दिन ब्राह्मण देवता नाई और कितने आदिमयों को लेकर, सदल-बल, उसकी भावी ससुराल को चलने की तैयारी करने लगे। तरह-तरह के बर्तन, कपड़े, सुपारी, पान, नारिकेल आँगन में सजा कर रखे गये। गाँव को स्त्रियों ने देखा, प्रशंसा की। फिर ये चीजें दरवाजे पर गई, जहाँ गाँव के लोग जुटे थे; उन्होंने भी सराहा और तरह-तरह के मंगलोच्चार के साथ, ब्राह्मण देवता के नेतृत्व में, ये चीजें उसकी ससुराल को रवाना की गई। उस दिन से उसे पीली साड़ी पहनाई गई, सिर के बाल खोल दिये गये, देह में रोज उबटन लगता, आँखों में काजल की रेखा दी जाती! एक दिन अपने बाबूजी द्वारा खरीद कर लाये गये उस बड़े आईने में उसने अपनी यह मुक्तकेशिनी, पीतवसनधारिणी, प्रसाधनपूर्णा, कज्जल-रंजिता, वेश-भूषा देखी। देखकर वह खुद चौंक गई! अरे, वह ऐसी है! यह जवानी, यह खूबसूरती और यह सादगी!— 'इस सादगी पे कौन न मर जाय, ये खुदा!'

इसी वेश में उसे रोज स्नान करके शिवजी पर जल, अक्षत, फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाना पड़ता—दादी की यही आज्ञा थी। उसे कुछ शरम भी लगती, लेकिन, वह आज्ञा टाली भी तो नहीं जा सकती थी। ब्याह-यज्ञ की सफल समाप्ति के लिए शिवजी को प्रसन्न करना जरूरी था। फिर "पारवती-सम पति-प्रिय होंहू" के लिए भी तो पार्वती-पति की पूजा एक अनिवार्य आवश्यकता थी।

घर-बाहर का धूमधाम दिन-दिन बढ़ता जाता। उसके काकी के जिम्मे था, उसके साथ जानेवाली चीजों का सँजोना। वह दिन-रात उसी में व्यस्त रहतीं। इतनी साड़ियाँ, इतनी चोलियाँ, इतने तिकये के खोल, इतने आईने, इतनी कंघियाँ—छोटी-बड़ी एक-एक चीज की फिह-रिस्त बनाकर वह उसकी पूर्ति में लगी रहतीं। जिन चीजों की कमी होती, उसके लिए बाबूजी से तकाजे-पर-तकाजे करतीं। कई दिन तो इसको लेकर कहा-सुनी भी हो गई—काकी की जिद थी, अमुक चीजें इतनी तायदाद में जायँ ही, और बाबूजी ने जरा चूं-चरा की, िक काकी उलझीं। दादी तब बीच में पड़तीं और मामला सुलझता। माँ के जिम्मे लोगों के खिलाने-पिलाने की चीजों का भार था। वह तरह-तरह के अँचार, मुरब्बे, तरकारियाँ, मिठाइयाँ आदि के जुगाड़ में लगी रहतीं। इन चीजों की तैयारी में गाँव की स्त्रियाँ उनका साथ देतीं। वे स्त्रियाँ काम करतीं और गाने गाती जातीं। आँगन में दिन-रात शोर-गुल और गाने-बजाने की धूम रहती।

दादी के सिर पर तो जैसे सभी बोझ हो। वह घर-बाहर दोनों के सूत्रों की संचालिका थीं। कभी आँगन में आकर वह माँ और काकी को सलाह-मशविरे देतीं, तो कभी दरवाजे पर जाकर बाबूजी पर हुकूमत करतीं। हाँ, हुकूमत ही समझिए। बाबूजी तो उनके खरीदे हुए गुलाम की तरह थे, उन्हींके इशारे पर सब काम-काज करते।

दरवाजे पर की भीड़-भाड़ का तो कुछ कहना ही नहीं। राज घरों की मरम्मत में लगे हैं, लोहार जलावन चीर रहे हैं, बढ़ई पलंग आदि बना रहे हैं। उनकी कढ़नी, कुल्हाड़ी और बसूले की आवाज आने-जानेवाले लोगों की बात-चीत के शब्द से मिलजुल कर अजीब कोलाहल की सृष्टि किये रहती!

और इन सब धूमधाम, शोरगुल, भीड़-भाड़ और कोलाहल को अपनी धौंस से दबाती और सबपर छाती हुई एक दिन बरात भी आ ही पहुँची ! बरात, बरात ! बाजा-गाजा, धूम-धड़क्का, हाथी-घोड़े, खड़खड़िया-पालकी !

बरात दरवाजे लगी और वह सकुची, सिमटी घर में, पलंग पर, मुंह ढाँप, लेट गई। मुंह-ढाँपे, सकुची, सिमटी !—कहीं अपनी बरात कोई लड़की ख़ुद देखती है ! किन्तु, उसके कान सुन रहे हैं—बाजागाजा, धूम-धड़क्का, घोड़ों की हिनहिनाहट—हाथियों के चिग्घार ! और उसके कल्पना के नेत्र—वे इस भीड़भाड़ के बीच में खोज रहे हैं—'वे' कौन हैं ? कहाँ हैं ? कैसे हैं ?

'वे' कौन हैं ? कहाँ है ? कैसे हैं ?

हाय री, बिहार की बेटियों की तक़दीर—जिनके साथ तुम्हें जीवन की सारी रातें, सारे दिन, कितने महीने, कितने साल गुजारने हैं; तुम्हें हक़ नहीं, कि उन्हें झाँक भी सकी, जब तक कि उनके हाथ तुम्हारा पूरा आत्मापण न हो जाय ! तुम जूही की कली हो, चुपचाप बढ़ो, खिलो, सौरभ फैंलाने के योग्य बनो ; किन्तु, तुम किसके गलें में डाली जाओगी, यह जानने की कामना भी क्यों करो ? जिस माली ने तुम्हें बोया, सींचा, पल्लवित-पुष्पित किया, यह उसी का काम है, उसी का हक़ है कि वह तुम्हें जिस गलें में डाल दे ! चुप, बोलो मत कि वे कौन हैं, कैसे हैं ?

किन्तु, उसे सन्तोप था, उसका माली ऐसा नहीं कि जिस-तिस के गले में उसे डाल दे। वह संस्कृत रुचि का है, दीन-दुनिया का पारखी है—अपनी बड़ी बहन की शादी में ही वह देख चुकी है!

पर, उत्कंठा को वह क्या करे ? जब बरात दरवाजा लगते ही उसकी वूढ़ी दाई दौड़ी-दौड़ी, उसे खोजती-ढूँढ़ती आई और उसे पलंग पर सकुची-सिमटी पड़ी देख, भहरा कर उसपर गिर गई और उसके माथे पर हौले-हौले हाथ फरती हुई, बोली—"बबुई, तुम्हारा सुहाग अचल हो, तुम्हारे हैं। योग्य दुलहा मालिक ढूँढ़ लाये हैं"—तब तो यह उत्कंठा और भी चरम सीमा तक पहुच गई। दाई दौड़कर फिर बरात देखने चली गई; उसकी प्रबल इच्छा हुई, वह क्यों नहीं पिछले दरवाज़े से जाकर, जरा एक झाँकी देख आवे ? आँखें जुड़ा ले— उमड़ते हुए हृदय-सागर की तरंगों को थपिकयाँ देकर सुला दे ! उफ़—हृदय की ये तरंगें ! उसने बहुत सी बाढ़ें देखी हैं, नावों को एक ही थपेड़े में डुबानेवाली तरंगें देखी हैं, किन्तु, इनके मुकाबले

वे क्या थीं ? ये तरंगें उसे सिर्फ डुबो नहीं रही हैं, उसे खुद तरंग बनाये जा रही हैं !—समूचा संसार सागर-सागर है, वह तरंग-सी उसपर नीची-ऊँची हो रही है !

मतवाली तरंग-सी ही वह एकाएक उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ी, घर की चौखट एक ही छलांग में लाँघ कर, आँगन में पहुँची ! आँगन सूना था। घर का बच्चा-बच्चा बरात देखने में लगा था—काकी, दोदी, बहन, भाई, पुरजन-परिजन—जिनकी इधर आँगन में भरमार रहती थी—कोई नहीं! किन्तु, इस शून्यता में न जाने कहाँ से औचक आकर कोई उसके पैरों से लिपट गया। दो-एक बार उसने पैर झटके। किन्तु, यह क्या? उसके पैर उठ नहीं रहे हैं! यह कौन है? क्या है? हट, मुझे आगे बढ़ने दे। में तरंग हूँ। तरंग से न खेल। डूब जायगी! किन्तु, हाय री यह जंजीर—मर्यादा की जंजीर! दादी, काकी, माँ ने चौदह वर्षों तक जिसे घुट्टे। पिला कर पोसती रही, वही मर्यादा जंजीर बनकर उसके पैरों में पड़ी है, गड़ी है। वह जाय कहाँ? अब उसकी आँखों में ही तरंगों की लीला है। उसे कुछ सूझता ही नहीं। लीटकर वह धड़ाम से पलंग पर आ रहीं!

जिस समय बाजे बज रहे थे, गाने गाये जा रहे थे, आनन्द-ध्विनयाँ हो रहीं थीं, मंगलाचरण पढ़े जा रहे थे, उसी समय उसकी आँखों से गंगा-जमुना बह रही थी ! क्यों ? दुख से ?—'नहीं, नहीं, ऐसा नहीं'—उसका रोम-रोम चिल्ला उठता ! यह दुख नहीं, अतृप्त कामना थीं, तृष्ति के पहले वह त्रिवेणी में डुबिकियाँ लेकर अपने को पवित्र बना रही थी !

बरात जनबासे गई। उसका आँगन फिर कोलाहल का केन्द्र बन गया। काकी उसे खोजती घर में पहुँची—"दुलारी, दुलारी, बेटी, तेरे ऐसी कोई भाग्यवती नही। तेरे ही लायक दुलहा मिला है तुझे— बस, राम-सीता की जोड़ी!"

राम-सीता की जोड़ी ! हाँ, तभी तो यह वनवास, यह जंगल-जंगल दौड़ना—सीता के भाग्य में तो यही बदा था न ? किन्तु, त्रेता की सीता को सन्तोष था, वह अपने राम के साथ है, न घर सही, चित्रकूट ही सही। किन्तु, यहाँ ? यहाँ, सीता अपने लव-कुश को लेकर अपनी कुटिया में राम के वनवास के दिन गिना करती है और राम

#### क़ैदी की पत्नी

कभी किष्किन्धा, कभी लंका ! आग लगे उस सोने की लंका में, जिसने मेरी फूस की कुटिया में आग लगाई है ! उसने रूमाल से अपने आँसू पोंछे, एक बार अपने लव-कुश—दोनों लड़कों—को गहरी नजर से देखा फिर अपने लम्बे आँचल के नीचे सुप्तप्राय बच्ची के मुंह में स्तन लगाती हुई, खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर अब सरसों के खेत-ही-खेत थे, फूलों से लदे। उसके वसन्ती रंग की पृष्ठभूमि में, उसने रंगीन तस्वीरों की सिरीज देखी…..

# ५. श्रनजान देश

जिस मर्यादा ने जंजीर बनकर उसके पैर जकड़े थे, उसी ने फिर उसकी आँखों पर ताले जड़ दिये!

विवाह की लगन पहुँची। 'वे' बरात से बुलाये गये। घर की सभी स्त्रियाँ उनकी अगवानी में दरवाजे तक गई—मधुर-मधुर शब्दों में गीत गाती। गीत की घ्वनी में 'वे' आँगन की ओर बढ़े। वह ठीक सामने के घर में थी। आँगन में रोशनी जगमग कर रही थी। उसने सोचा, बस यही तो मौका है, भर-नजर देख लूँ! किन्तु, यह क्या? उसकी आँखें झिपने लगीं। वह आँख सामने नहीं रख सकी। उसका सिर झुक गया, जैसे किसी अदृश्य यंत्र ने उसकी गर्दन मोड़ दी हो। वह उस रंगीन शीतलपाटी पर आप-से-आप लेट गई जिसपर वह बैठी थीं।

मंडप की भाँवरें पड़ीं। वह सिखयों द्वारा घर से लिवाई जाकर मंडप पर बिठलाई गई—बिल्कुल चादर से ढँकी। बिल्कुल चादर से ढँकी, किन्तु, उसने अनुभव किया, वह किसी की बगल में बैठी है! 'वे'!—उसके इतना निकट हैं! न-जाने क्यों, माघ की उस आधी रात में भी वह पसीने-पसीने हो रही थी! हाँ, उसे आज भी अच्छी तरह याद है, उसकी चोली पानी-पानी हो चली थी। साया लथपथ हो गया था। माथे का पसीना पपनियों की राह गिर रहा था। वह रह-रह कर काँप-सी जाती थी! आह! 'वे' उसके इतना निकट बैठे हैं!

और, जब मंत्रोच्चार के बाद उसका हाथ 'उनके' हाथ में रखा गया ! उसे कितना आश्चर्य हुआ, 'उनकी' हथेली की अजीब गरमी अनुभव करके ! उसका समुचा शरीर उस गरमी से झनझना उठा !

नीचे उनकी हथेली, उस हथेली पर उसकी हथेली। वे उसे विधिवत् पकड़े हुए। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे। सिखर्यां गीत गा रहीं। वायुमंडल में संगीत, आनन्द और उल्लास की तरंगें! और, इधर 'हमारें' स्नायुमंडल में एक अजीब सनसनी, झिनझिनी! 'हमारें—हाँ, वह दावे के साथ कह सकती थी, 'उनका' शरीर भी अपने आपे में नहीं था। उनकी हथेली की यह गरमी और रह-रह कर उसका बार-बार हिल उठना, उसके सबूत थे। पीछे तो उनसे पूछा भी था और उन्होंने हैंसते-हैंसते अपनी 'कमजोरी' कबूल की थी!

इसके बाद, सिंदूर-दान: उसके घने बालों की पाटियों के बीच उनकी अँगुलियों का मुखद-स्पर्श। सप्तपदी: उनके पैर से पैर मिला कर चलने का वह प्रथम प्रयत्न। धुवदर्शन: दोनों धुव देख रहे थे। उसकी कैसी नादानी? उसने धुव में 'उनके' चेहरे को देखना चाहा— जैसे, धुव कोई तारा न होकर, नजदीक रखा आईना हो!

लेकिन, उसके रोम-रोम तो खिल उठे थे तब, जब उसके पीछे खड़े हो, उसे पूरा आलिंगन में लेते हुए, एक ही डिलया को दोनों पकड़े, वे लावा बिखेरने लगे। स्त्रियाँ गा रहीं— वे बेहूदी गालियाँ! उसकी सिखयाँ उन्हें हुदुक्का-पर-हुदुक्का दे रहीं, हॅस रहीं, खिलखिला रहीं। इसी धक्कमधुक्की में लावा आप-से-आप गिरता जा रहा और उसका हृदय? उस लावे के समान ही उसका इसक्छ, पवित्र, उज्वल हृदय—मानों छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में, उनके चरणों पर बिलहार होने को नीचे आ रहा!

आलिंगन ! जिन्दगी में पहली बार वह पुरुष के आलिंगन में आई थी ! उसके पीछे एक तरुण, बलिप्ठ 'पुरुष' खड़ा है, उसे अपनी विशाल भुजाओं में बाँधे हुआ है ! अब तुम कहाँ जाओगी, प्रियतमे! तुम मेरी हुई । इतने स्वजन, परिजन, पुरजन के बीच तुम मेरी बाहुओं में आवद्ध हो—कोई लुका-छिपी नहीं, चोरा-चोरी नहीं, गुप-चुप, चुप-चुप नहीं ! सरे आम, गाना गाकर, सौंपी गई हो; सरे बाजार डंका बजा कर ग्रहण की गई हो ! अब इन भुजाओं के बीच किलको, खिलो, फूलो, फलो—नारी-जीवन की यही सार्थकता है ! नर की एकांगिता की यही पूर्ति है !

अहा! — उस समय उसके हृदय में कौन-कौन-सी भावनायें तरंगें ले रही थीं? उसके दिमाग़ में किन सुनहले विचारों का ताना-बाना बुना जा रहा था? उसके पैर जमीन पर है, उसे इसका भान भी नहीं था। उसके सर के ऊपर आसमान नाम की कोई चीज है, इसका ज्ञान भी नहीं था। वह कल्पना के रंगीन पंख लगा कर न-जाने किस आनन्द-लोक में उड़ रही थी। मस्ती के डैने दोनो बग़ल में बाँधे, चंचल मछली-सी, वह किस उल्लास-सागर में तैर रही थी! वह नारी नहीं, तितली थी—हल्की, फुलकी; हवा के दिया में अपनी नाव का झलमल, चकमक पाल उड़ाती, गाती बजाती, किसी अनजान देश को जा रही—जहाँ हमेशा बसंत हो, पराग हो!

वसंत, फूल और पराग लिये, विवाह के तीन दिनों के संगीत, हास्य, विनोद के बाद, वह समुराल को चली—उस अनजान देश को ! एक ओर उसे आनन्द था, वह 'उनके' साथ, 'उनके' घर जा रही है, जो घर अब उनका नहीं, उसका होगा। वह उस घर की मालिकन होगी, गुहिणी का पद उसे प्राप्त होगा। तो दूसरी ओर, जहाँ उसने जिन्दगी के पन्द्रह बसंत बिताये थे, उस घर, उस गाँव की चप्पा-चप्पा जमीन, एक-एक वस्तू, एक-एक व्यक्ति, जैसे ममता के हाथों से, उसे पकड़ रहे थे, रोक रहे थे; और इस रोकथाम में उसकी छाती जैसे फटो जा रही थी। दादी, माँ, काकी, बबुआ, वहन, सिखयाँ इन्हीं का वियोग नहीं हो रहा है, यह नदी जिसमें वह चुभक-चुभक कर नहाती थी, यह अमराई जहाँ उसने कितने टिकोले बीने थे, यह मौलिसरी की झरमट जिसके फुल के लिए वह तड़के उठकर आँखें मलती आती थी, ये हरे-भरे खेत जहाँ वह कुसुम का फूल चुनती, मटर की फलियाँ तोड़ती, सरसों में खड़ी हो कर अपनी ऊँचाई नापती-ये सब के सब उससे छूट रहे हैं ! उसकी छाती, फटी जा रही थी, हृदय के टुकड़े आँखों की राह गिर रहे थे, हिचकियाँ बॅध गई थीं, अरे, वह तो फूट कर रो पड़ी थी ! कैमे न रो पड़े—जहाँ कुछ देर पहले हुँसी के फव्वारे छूट रहे थे, वहीं अब सब के चेहरे उसके वियोग की कल्पना में उतरे थे, सब की आँखों में आँमू थे! माँ तो उसके गले से लिपट कर रो उठी--मातुत्व दुनिया के वन्धनों को कब मानती रही है?

और उसके आँसू अच्छी तरह सूखने भी नहीं पाये थे कि वह फिर हॅसी और चहल-पहल की दुनिया में आ पहुँची। अब वह ससुराल में थी। उसकी आँखें घूँघट और चादर के दोहरी जालों के भीतर थीं, किन्तु उसके कान सुन रहे थे वहाँ के आनन्दोच्छ्याम! गीत हो रहे थे, बच्चे-बिच्याँ कोलाहल कर रहे थे। बड़ी-बूढियाँ उन्हें डाँट-दबार रही थीं। आगे-आगे 'वे' थे, पीछे-पीछे 'वह'। दोनों कोहबर-घर में लाये गये। गृह-देव का अर्चन-पूजन। वे बाहर गये। दुलहिन की मुँह-दिखाँनी शुरू हुई!

उसका सौभाग्य ! लोगों को वह पसन्द आई !

किन्तु, जिनकी पसन्दगी पर उसकी जिन्दगी भर के मुख-दुख निर्भर है, क्या उन्होंने उसे देखा है ? शायद ! उस दिन जब वह नैहर में दुपहरिया को मंडप पर खड़ी थी, उसे लगा, जैसे उनकी नजर उसपर पड़ी थी—उसकी एक शोख सखी ने उन्हें छल से उस ओर देखने को लाचार किया था, जो उस समय कोहबर-घर में, दरवाजे के सामने, कुँवरकन्हैया की तरह गोपियों से घिरे बैठे थे ! वह छलना का देखना—एक क्षण का ! सखी कहती थी, तुम्हें देखते ही उनकी नज़र नीची हो गई ! अरे, कैसे मई हैं वे—शर्माने में औरतों के भी कान काट लिये ! ऐसा कह कर उसकी सखी वेतहासा हँसी थी, वह मन-ही-मन उनके शील-संकोच पर बलिहार हो गई थी। लेकिन, सखी की बातों का क्या टिकाना ?

दुलहन देखने वालों और वालियों की भीड़ धीरे-धीरे छँटी। काफी रात बीत चुकी थी। 'वे' आये!

'वे' आये, उन्होंने देखा, उनकी जीत हुई !

एक शून्य घर। साक्षी रूप में सिर्फ एक दीपक। 'वे' और वह। वह, एक पत्नी के रूप मे। 'वे', एक पति के रूप में। उफ़ री, प्रथम मिलन की मधुर स्मृतियाँ!

ज्योंही उनकी पद-ध्विन मालूम हुई, उसकी छाती धक धक करने लगी, साँस जोर जोर से चलने लगी। वह क्या करे-क्या चुप-चाप वैठी रहे ? या उठ कर अगवानी करे ? या, मुँह ढाँप, सोने का बहाना करके, पलंग पर पड़ जाय ? माँ ने कहा था-अगवानी करना, पैर छुना, पान देना। उस विवाहिता सखी ने कहा था--"जरा लेट रहना, दूलारी! देखना, किस तरह तुम्हें जगाते हैं, खुशामदें करते है। वे जगावें, तुम ऊँ ऊँ करके, नींद के माते बच्चों की तरह, इस करवट से उस करवट होना और सिमट कर सो जाया करना। बड़ा मजा होगा, दूलारी, बड़ा मजा ! ये पूरुष-अपने गॅव पर ये कौन-सी खुशामदें नहीं करते ? अरी, वे पैर पड़ेंगे। और, अगर पहला दिन तुमने उनपर विजय प्राप्त की, फिर तो, वे हमेशा के तुम्हारे गुलाम बने रहेंगे। खबरदार, अपने को सस्ती मत बनाना।" और, माँ ने कहा था, बेटी, अभिमान मत किया करना, कोई ऐसा काम न करना कि 'उनकी' मर्यादा टुटती हो। तूम उनकी मर्यादा तोडोगी, तुम्हारी मर्यादा आप-से-आप टूटेगी । वह क्या करे ? इनमें किसकी बात माने, किस पर चले ? आह, वे तो इतने नजदीक आ गये!

इसी असमंजस में वे सचमुच आ पहुँचे। आ गये और वह सामने खड़े हैं! माँ की सीख रह गई, सखी का सिखावन रह गया! एक तीसरी ही बात हुई। ज्योंही वह उठने का उपक्रम कर रही थी, उन्होंने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिये, उसे खीच कर बग़ल में बिठा लिया, और जैसे, बहुत दिनों के परिचित हों, पूछ बैठे—मज़े में हो न?

बहुत दिनों के परिचित ! — पूर्व परिचित, चिर परिचित ! हाँ, ऐसा ही लगा था उसे। कैसे एक अपरिचित पुरुष के सामने खड़ी होऊँगी ? उफ़, लाज से गड़ जाऊँगी, गिर जाऊँगी ! न जाने क्या हालत हो, न जाने मुँह से क्या निकले ? कौन-सी गुस्ताखी हो जाय— हजार-हज़ार चिन्तायें एक मिनट पहले तक उसे सता रही थीं। किन्तु, यह क्या ? वे चिन्तायें कहाँ कर्पूर-वर्तिका-सी आप-आप उड़ गईं। हाँ, कर्पूर के उड़ जाने पर भी जैसे उसकी सुगन्ध रह जाती है, उसी तरह संकोच और लज्जा के रूप में उनका अविशिष्टांश यहाँ छाया हुआ जरूर है ! यही तो नारी का शृंगार है। यह तो चाहिए ही।

उन्होंने पान खिलाये, बातें पूछी, हँसे और हँसाया। चुटिकयों से संकोच दूर किया, गुदगुदियों से शरम भगाई। नारी और नर के बीच जो चिरकाल से एक कुहेलिका, प्रहेलिका रहती आई है, वह धीरे-धीरे दूर हुई। दूई दूर हुई, एकात्मा आई। एक साँस की डोर में बँधे दोनों कब सो गये, कैसे सो गये—क्या इसकी सुध भी उसे रही ? जब उसकी आँखें खुलीं, भोर हो गई थी। दीपक की जोत मंद पड़ गई थी, एक भक-इँजोरी-सी घर में छा रही थी। वे चलने का उपक्रम कर रहे थे। चलते-चलते उन्होंने एक बार उसका गाढ़ा- लिंगन किया और पलंग से नीचे होते-न-होते एक स्फीत चुम्बन दे, हँसी बिखरते, देखते-देखते, नौ-दो-ग्यारह हो गये!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

गाढ़ालिंगन, स्फीत चुम्बन !—अभी-अभी इस रेल के डब्बे में भी वह अनुभव कर रही है, जैसे उसके शरीर में झिनझिनी बर रही है। उसके गालों पर किसी की गरम साँस है, उसके अधरों पर किसी के उत्तप्त अधर हैं। उसने आँखें बन्द कर लीं—बाहर की दुनिया कहीं उसके इस कल्पना-महल को चूर-चूर न कर दे। किन्तु, क्या इस तरह अपने को ज्यादा छला जा सकता है ? जिसके आर्लिं-

#### न दी की पत्नी

गन और चुम्बन की वह कल्पना करके विभोर हुई जाती है; वह तो इस समय पत्थर की दीवारों के अन्दर, उन मोटी-मोटी आहनी सींकचों के भीतर पड़े, शायद 'उसी' की कल्पना में विभोर, लम्बी उसाँसे ले रहे होंगे। हाँ, वे देशभक्त हैं, कट्टर सिद्धान्तवादी हैं, किन्तु वे मनुष्य हैं, हृदय रखते हैं, वैसा हृदय, जिसकी साक्षिणी वह स्वयं है! आह, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? आँसुओं का फिर नया हुजूम, हुजूम में फिर तस्वीरों का ताँता! आह, वे दिन! आह, वे रातें!

# ६. 'वे'

मध्यित्त गृहस्थ का घर—पर्दे की जड़ता से जकड़ी, वह, क्या दिन में उन्हें भर नज़र देख भी सकती थी ? हाँ, जब-तब उनकी बोली वह आँगन में सुन पाती थी। एक ही रात में, हाँ, एक ही रात में, बोली में भी कोई मिठास होती है, उसने अनुभव किया। जब वे आँगन में बोलते, उसके दिल की डाली पर कोई कोयलसा, जैसे, कूक जाता ! कई बार वह किवाड़ के नज़दीक चली जाती, जिसमें वह उस काकली को और भी स्पष्ट सुन सके, और, शायद देख सके उस कोकिल के सुन्दर मुखड़े को, जिसके अन्दर ऐसी अच्छी जबान है। किन्तु, लज्जा, नहीं, मर्यादा उसे झट खींच कर बीच घर में ले आती।

और, ऐसा मौका भी तो बहुत कम मिलता, जब उसका घर खाली हो, वह किवाइ तक भी जा सके। दिन-भर अड़ोस-पड़ोस की स्त्रियाँ आती रहतीं, दुलहन देखने। स्त्रियों का ताँता तो कई दिनों में टूटा भी, किन्तु बच्चों का हंगामा तो बना हो रहता। नई बहू को देखने से हो उन्हें सन्तोष नहीं था, वे उससे बोलना चाहते थे, खेलना चाहते थे ! हाँ, नई बहू से बढ़कर दुनिया में खेलवाड़ की चीज और क्या हो सकती है? इन बच्चों में, उनके सरल विनोद और निष्कपट व्यवहार में, वह भी मजा पाती। शायद ये नहीं होते, तो अपने नैहर के वातावरण से एक-ब-एक विलग हो जाने का दुख उसे और भी सताता। यों तो, नैहर की याद जब-तब आही जाती; आती, रुलाती ! आह, कब दादी को देख सकूँगी, माँ से रूठ सकूँगी, काकी से बतिया सकूँगी, बाबूजी को देख कब शरमा कर भागूँगी, और अपने उस दुष्ट छोटे भाई को झिड़कूँगी, उसके गालों पर मीठी चपत दूँगी ! अपना वह गाँव, वे पेड़, वे खेत—फिर कब देखने को मिलेंगे ?

रात में कुछ देर से 'वे' पहुँचते। पहुँचते अपने साथ हॅसी, विनोद, आमोद-प्रमोद सब कुछ लिये-दिये। वह ऐसी हरिणी है, जो अपने गोल से, अपने जंगल से तुरत-तुरत विलगाकर यहाँ लाई गई है, अतः जरूरी है, उसका मन बहलाया जाय, उसे भुलाया जाय, फुसलाया जाय—'उनका' पारखी हृदय यह अच्छी तरह समझता। अतः, रोज कुछ नयेन्ये शिगूफे छोड़ते। नई बातें, नई कहानियाँ, नई चुटकले, नई सौगातें!

नई सौगतें ! जिन्हें वह अपने घरवालों की नज़र बचाकर लाते। लोग क्या कहेंगे, कलजुगहा है, अभी शादी हुए दिन भी न बीते, और बीवी की फरमाइशें पूरी करने लगा ! अतः यह चोरी-छिपी। लेकिन, वह उनसे क्या फरमाइश करती भला ? क्या उसके लिए सिर्फ वे ही काफी न थे, जो दूसरी चीजों की वह खाहिश करे ! देहात की वह लड़की—उसके दिमाग का दायरा ही कितना बड़ा कि वह नई-नई चीजों माँगें ? और, जो चीजों चाहिए, उसके नैहर वालों ने एक-एक कर दी थीं उसे। उसकी काकी ने एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी, जो उसे पसंद हो। कीमती, रंग-विरंगी, शराबोर साड़ियों से न जाने क्यों, शुरू से ही उसे उदासीनता रही है और गहनों की ओर भी उसका मन कभी गुड़-चींटा नहीं बना। अतः, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए नैहरवालों को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा था। यों, वह सब तरह सन्तुष्ट थीं; किन्तु, 'उनको' जो सन्तोष हो।

किन्तु, सौगातों से भी प्यारी थी उनकी बातें। वे आते, आते ही बातें शुरू हो जातीं। कुछ उससे पूछते, कुछ आप कहते। इसी पूछ-कह में रात न जाने कैसे बीत जाती। जब ऊपर के जंगले से घर में उषाकालीन प्रकाश घुसता, हम प्रायः ही कह उठते—ओहो, दिन हो गया? रात बीत गई? कितनी छोटी होती है रात आज-कल! क्या सचमुच उन दिनों रातें छोटी होती थीं? या, हमीं रातें छोटी कर लेते थे? यह प्रकाश देख, जब वे जाने को तैयार होते, उसे कितना अखरता! विधाता दिन को भी रात ही क्यों नहीं बना देता? दिन के बिना भला क्या बनता-बिगड़ता है—वह अपने भोलेपन में सोचा करती!

इस रात्रि-जागरण के फल-स्वरूप दिन में वह, थोड़ा-सा भी मुअवसर पाते ही, सो जाती। एक दिन दुपहरिया में वह सोई थी। घरवाले भी खा-पीकर निश्चिन्त थे। शादी की भीड़-भाड़ से फुर्सत पाकर वे लोग अब निश्चिन्त, अलसाये पड़े थे। न-जाने, किस तरह उनकी आँख बचाकर 'वे' झट घर में घुस आये। वह सोई हुई थी—आते ही उन्होंने उसके गालों पर अपने अधर रख दिये! यह कौन ? दिन में यह कौन ? क्या किसी दुष्ट देवर ने यह खेलवाड़ किया है? या किसी शोख ननद ने ? वह चीखने ही जा रही थी, कि उसने पाया उसके मूँह पर किसी की हथेली है और सामने किसी का हँसता-

दमकता चेहरा। वह उठना चाहती थी कि वह किसी के भुजपाश में थी। वह चिर-परिचित भुजपाश ! अटूट, अछेदा,—स्नेह-पाश, प्रेमपाश !

रात तो 'उनके' कौतूकों की कीड़ास्थली ही थी। कभी कहते, बाल को यों सम्हालो, कभी यों। कभी यह साड़ी पहनने को कहते, कभी वह। उसे यह जानने में ज्यादा देर न लगी कि उन्हें हल्के हरे रंग से कुछ खास दिलचस्पी है। शायद दुनिया को वह हमेशा हरा-भरा देखना पसंद करते ! हरी साड़ी पर चोली किस रंग की जमती है, इसको लेकर तर्क-विर्तक होता। हरी किनारी वाली साड़ी को किस रंग में रँगाना चाहिये, यह भी विचार का विषय होता! गहने ?--यह कानों में क्या लटक रहा है ? यह नाक में क्या गड़ा रखा है ? यह सीपी-सी गर्दन शुंगार क्यों चाहें ? और, छाती पर हार रखना तो दो हृदयों के मिलन में बाधा पहुँचाना है। कमर में झुम-झन, पैरों में रुन-झुन---उहँ, तू पूरी गँवारी है ! एक रात एक-एक कर सभी गहने हटा दिये। जरा देख तो आईने में कैसी लगती है अब ? और, हाँ, हाँ, यह चोली ही क्यों रहे ! —वह हा-हा खाने लगी; वे चिपक पड़े, नहीं उतारना ही होगा। क्या यह आँचल ही शरीर डॅंकने को काफी नहीं ? भला यह भी कोई तर्कथा ? किन्तू जबर्द-स्ती तो दुनिया में खद सब से बड़ी दलील है। उन्होंने जबर्दस्ती की। 'वह' शरम से गड़ी जा रही थी और 'वे'.......

यह आईना। आईने के सामने खड़े होकर या हाथ में बड़ा आईना लेकर, कितना समय न उन्होंने बर्बाद किया होगा ? दोनों के मुँह का प्रतिविम्ब आईने में पड़ता था। वे उसके मुँह के एक-एक अवयव का विश्लेषण करते। देख, तेरा यह मुखड़ा। काली पाटियों के बीच यह सिन्दूर-विन्दु—मानो, काली घटा में अचल विद्युत रेखा! चाँद-से ललाट के नीचे भँवों की लचीली कमान—काम ने आज क्या चन्द्रमा को ही अपना निशाना बनाया है ? नीचे दो चंचल मछलियाँ खेल रहीं—रस-सागर में डूबतीं-उतरातीं! अरी, पगली, तेरी ये पलकें—कितनी लम्बी-लम्बी है ये ? कौन ऐसा पत्थर का कलेजा है, जिसमें ये साफ घुस न जायँ? दोनों ओर गुलाब खिल हैं, बीच में चम्पे की कली—यह थी उसकी नाक और गालों की उपमा। ये दो अधर—जरा मुस्कुरा दो न ? नये आम्प्र-पल्लवों के बीच दाड़िम के दाने बिखर पड़ें, निखर पड़ें! और, सब रस का निचोड़ तो उस

खड़ु में आकर जमा हो गया है—उसके चिबुक को पकड़ कर वह कह उठते ! वह चुपचाप सुना करती। कभी-कभी उसे अपने पर नाज भी होता। इस तरह अपने को उसने कभी देखा नहीं था—इस तरह, विलग-विलग करके, अपने को अपने से अलग करके। किन्तु ज्यादातर उसे शरम ही आती। "उहँ—यह क्या बक रहे हैं आप; आपने अपने चेहरे को, अपने को ग़ौर से देखा है ? आप ही क्या कम हैं ?"

"हाँ हाँ, देखा है, कैसा हूँ मैं—सोने की अंगूठी का नीला नग ?"

"नीलम का नग क्यों नहीं कहते!"

"कभी देखा भी है नीलम?"

उसने आईने में ही उनके चेहरे की ओर हँसते हुए इशारा किया। उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। बेचारा आईना ! टुकुर-टुकुर देखा किया वह।

एक रात, न-जाने क्या धुन में आई, बोले—"तुम्हारा नाम क्या है जी !"

"आप नहीं जानते क्या ?"

"सुना तो है, किन्तु जानता नहीं।"

"वाह, क्या खूब ? जो सुना है, वही मेरा नाम।"

"दुलारी न ?"

"जी हाँ,।"

"लेकिन, दुलारी नाम तो बाप का होता है; बाप का कहो या नैहर का कहो।"

"तो पतिदेव का, या, यों कहिए, समुराल का नाम क्या होना चाहिए, आप हो बतलायँ ?"

"मैंने तो पहले से ही एक नाम चुन रखा है?"

"वह क्या है ?"

"रानी !—और "मेरी कुटिया की रानी ही, मेरे दिल की रानी !"—

वे गुनगुनाने लगे, गाने लगे ! मुँह से गाते और एक हाथ से उसे अपने हृदय से लगाये दूसरे से उसके बालों को सहलाते ! वह उनका स्वर, वह उनके हृदय का मधुर कम्पन, वह उनका कोमल कर-स्पर्श ! उसकी आँखें बन्द हो गई। उसने अनुभव किया, वह ऊपर उठी जा रही है, वही नहीं, वह और वे दोनों ही — इसी मुद्रा में, इसी आसन में ! नीचे पलंग छूट गया है, घर छूट गया है, जमीन छूट गई है। हम आसमान में हैं, गगनमंडल में हैं, चारों ओर चकमक तारे हैं, दूर पर चाँद हँस रहा है, वायुमंडल में सौरभ और संगीत छा रहा है, वह उड़ी जा रही है—वे उड़े जा रहे हैं—'वह' और 'वे' दोनों—दोनों—दोनों.........

 $\times$   $\times$   $\times$ 

ऐं, यह गाड़ी अचानक रुकी क्यों ? हाय री तक़दीर, तुम्हें इतना भी पसंद नहीं कि वह कुछ देर तक कल्पना की दुनिया में विचरण कर ले! बीच में पुल खराब हो गया था, उसी की मरम्मत हो रही थी। किन्तु, क्या उसे यह जानने की फुर्मत थी कि वह कई स्टेशन बीच में छोड़ आई है! वह तो अपनी तस्वीरों में मस्त थी, तस्वीरों की वह निराली दुनिया!

# ७. सौगात!

"देखो रानी, आज तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नायाब सौगात लाया हूँ"—यह कहते हुए, किस मधुर मुस्कान में उस रात उन्होंने घर में प्रवेश किया !

वह उछली, उनकी बग़ल से पोटली छीन ली। एक रेशमी रूमाल में लिपटी हुई उस सौग़ात को जब उसने खोला, देखा — उसमें गाँच बढ़िया, सुन्दर जिल्द वाली, बहुत-सी तस्वीरों वाली पुस्तकों हैं! वह एक-एक किताब को देखती, उनके भीतर की तस्वीरों को देखती। वह उन किताबों और तस्वीरों को देखती। हुई मन-ही-मन, इस बहु-मूल्य उपहार के लिए उन्हें बधाई देने का सोच ही रही थी कि वे फिर वोले—

"मै कल शहर जा रहा हूँ——छुट्टी पूरी हो गई। पढ़ाई में ज्यादा हर्ज करना ठीक नहीं; समझी ?"

पढ़ाई में जरा भी हर्ज करना ठीक नही, क्या वह नहीं जानती ? क्या नहीं समझती ? नैहर में ही उसने सुन रखा था, वे पढ़ रहे हैं—बहुत पढ़ गये है, पढ़ने में बड़े तेज है, सरकार से स्कालरिशप पाते हैं। इस चर्चा के साथ उसने वहीं यह भी सुना था, लड़के शादी होने पर पढ़ना-लिखना छोड़ देते हैं। उनकी बेवकूफ बीवियाँ उन्हें अपने सामने रखने की धुन में उन्हें छोड़ती नहीं। वे भी प्रेम के प्रथम आवेग में किताब के पन्ने उलटने की अपेक्षा बीवी की घूँघट उलटना ज्यादा जरूरी और कीमती मानते हैं। नतीजा यह, कि कितने होनहार नौजवान वर्बाद हो गये, बर्बाद हो गया उनका भविष्य, उनके घर। उसकी एक भावज ने उस दिन जैसे उसे ताना देते हुए कहा था—"मेहमानर्जी पढ़ रहे हैं; लेकिन देखना है, दुलारी बबुई के चेहरे और कोर्स की किताब दोनों में आखिर जीत किसकी होती है ?" उसी दिन दुलारी ने मन-ही-मन इसका उत्तर ठीक कर लिया था—वह उस चेहरे पर तेजाब छिड़क लेगी, जो चेहरा उन्हें किताब से विमुख करे।

किन्तु, यह क्या ? वही दुलारी उनके अकस्मात जाने की यह स्त्रबर सुन कर स्त्रब्ध रह गई ! किताबें पाने का जो आनन्द अभी अंकुर ले पाया था, मानों, उसपर गरम पानी का छींटा पड़ गया।

उसके मुख की उत्फुल्लता देखते-देखते परिछाईं में बदल गई। हृदय में प्रसन्नता की जो हल्की लहर अभी-अभी उठ पाई थी, वह उच्छ्वास में परिणत होती देख पड़ी। उसकी आँखों ने तो मानो उस बेभरम ही कर डाला। उसकी सजल आँखों में अपनी विनोदी आँखें गड़ा कर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा—

"रानीजी, यह रवैया तो ठीक नहीं !"

वह जैसे चौंक उठी। इसमें उसकी होशियारी से अपील ही नहीं थी, उसकी बेवकूफी पर जबर्दस्त ठोकर भी। यह प्रेम नहीं, मोह है। मोह, विलास, वासना! वह प्रेम क्या प्रेम है, जो परिणाम न देखे, भविष्य न देखे? जो क्षणिक सुख के लिए जीवन भर के आनन्द को लँगड़ा बना दे, लुंज कर दे, उसकी अकाल हत्या कर दे! वह सजग हो गई। हृदय के आवेग को रोका, चेहरे पर सुर्खी लाने की कोशिश की। उनकी आँखों में आँखें डाल कर ही बोल उठी—

"तो क्या मैं आपको रोकना चाहती हूँ ?"

"यदि ऐसा करो, तो मेरी रानी कैसी ? मेरी रानी ऐसी ग़लती कर नहीं सकती"—कह कर उन्होंने प्रेम का एक ताजा चिन्ह उसके गालों पर जड़ दिया। फिर कहने लगे—"घबराना नहीं, रानी। छुट्टी होते ही में चला आया करूँगा। इसके बाद ही गींमयों की बड़ी छुट्टी होती है। बहुत दिन तक साथ रहने का मौक़ा मिलेगा। तब तक ये किताबें हैं, जब जी न लगे, इन्हें ही पढ़ना। इन्हें किताब नहीं, अपनी सखी समझना।"

"सखी, या सौत ?"

वह बीच ही में बोल उठी—एक विनोद जो उसे सूझ गया! किन्तु, तुरत उसे लज्जा हुई, यह क्या बोल चुकी वह ? वे मुस्कुरा कर रह गये, सिर्फ इतना कहा—"तू अभी बिल्कुल बच्ची है ?" और, किताबों को उलट-पुलट कर दिखाने लगे। पहले एक-एक तस्वीर दिखाई, उनकी बारीकियाँ बतलाईं। फिर कहने लगे—जरा पढ़ो न, सूनूंं। "क्या मेरा इम्तिहान होगा ?"—उसने कहा ! "ओहो, तुम तो वकील होने लायक थी।" "में न सही, मेरे राजा सही ?"—इस प्रत्युत्तर से वे खूब ही प्रसन्न हुए। उसने कहा—"आपने किताबें पहले क्यों न दीं ? जरा, आपसे भी पढ़ती।" उन्होंने जवाब दिया

— "में खुद जो एक किताब पढ़ने में मस्त था।" और, वह किताब क्या थी, क्या वह नहीं समझ सकी थीं ?

"तो आपने मुझे किताब मान लिया है ?"—उसने व्यंग से कहा।

''रानो, हर आदमी एक किताब है। जिस तरह किताब में दोनो ओर जिल्द होती है, फिर पृष्ठ होते हैं, तस्वीरें होती हैं, प्रारम्भ में भूमिका होती है, अन्त में परिशिष्ट होता है, उसी तरह आदमी के जीवन में भी वाह्य आवरण, अन्तःप्रदेश, बचपन और बुढ़ापा और उनके बीच जीवन के भिन्न-भिन्न विभाग होते हैं। किसी किताब की जिल्द तो अच्छी होती है, भीतर का विषय खराब, किसी की तस्वीरें तो सुन्दर होती हैं, लेकिन वर्णन वीभत्स—संक्षेप में, कोई किताब अच्छी, कोई किताब बुरी; कोई किताब सिर्फ एक एक बार पढ लेने की होती है और कोई बार-बार मनन करने की --यों ही, आदमी-आदमी में भी फर्क़ है। पुस्तकों के चुनाव की तरह आदमी का भी चुनाव करना चाहिए। पिछले कुछ दिन हम दोनों ने भावना की दुनिया में गँवाये हैं। जिन्दगी में इनके लिए भी जगह होनी चाहिए, है। किन्तू, धीरे-धीरे हमें ठोस जमीन पर पैर रखना होगा और लम्बी जिन्दगी इस जमीन पर ही गुजारनी पड़ेगी। उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आदमी की पहचान करनी होगी। अगर इसमें हमने भूल की, हम रोते जीयेंगे, पछताते मरेंगे। अगर हम सही-सही पहचान कर सके, तब फिर आनन्द-ही-आनन्द में दिन कट जायँगे; हम खद ही आनन्द से नहीं रहेंगे, जहाँ रहेंगे, आनन्द का वातावरण बनाये रखेंगे......."

वे यों कहते जा रहे थे, वह सुनती जा रही थी। इसके बाद फिर उन्होंने अपने घर के बारे में कहना शुरू किया। जिनके मुँह से कल तक वह सिर्फ प्रेम, हास्य, विनोद और विलास की बातें सुनती आ रही थी, इस समय वे ही ज्ञान, व्यवहार, लोकाचार की बातें इस तरह कर रहे थे कि उसे शक होता, क्या ये वही आदमी हैं? वह रह-रह कर उनका मुँह देखती ! वे बड़े ही गम्भीर भाव से कहे जाते। मानो ये शब्द नहीं थे, उनका हृदय शब्द रूप में निकल रहा था। वह भी भाव-मग्न हो उनके एक-एक अक्षर को सुनती रहीं— सुनती रहीं, कान के रास्ते हृदय में उतारती रहीं। उनकी वे बातें? क्या

यह सच नहीं है कि उस दिन का उनका वह उपदेश-कथन परवर्ती जीवन में उसके लिए दृढ़ सम्बल बना, नहीं तो, न-जाने वह कहाँ रह गई होती, बह गई होती। उस दिन उसे अनुभव हुआ, जिन हाथों को उसने पकड़ा है, वे सिर्फ प्रेम सरोवर की थपिकयाँ ही नहीं ले सकते हैं, अपार संसार-सागर के पार करने में भी समर्थ हैं। उसने ऐसे पित पाने पर गर्व भी अनुभव किया!

जिस समय उनकी वातें ख्तम हुई, घर भर में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। इस सन्नाटेपन को उन्होंने भी महसूस किया। उनके चेहरे की ही तरह उसका चेहरा भी गम्भीर हो चला था।

इस सन्नाटे, इस गम्भीरता को कम करने के लिए उन्होंने फिर विनोद का प्रसंग छेड़ा। पाँचों किताबें पड़ी हुई थीं। उनकी कुछ तस्वीरें निकाल कर उनकी व्यंगपूर्ण व्याख्या करने लगे। देखो, यह बेचारी है शूर्गनखा, कितनी सुन्दर ! देखो, यह सुन्दर चेहरा ! और इतने पर भी लक्ष्मण महाराज नहीं रोझे, नाक-कान काट लिये ! कुछ मर्द ऐसे ही होते हैं! कितना भी रिझाओ, रीझते नहीं! और, यह हैं हमारे अर्जुन—जहाँ गये, वहीं एक प्रेयसी कर ली। अपने गुरुदेव के घर को भी अछूता नहीं छोड़ा! देखो, सुभद्रा को रथ पर चढ़ाये भागे जा रहे हैं। रानी, बताओ, तुम्हें किस तरह के मर्द पसंद हैं। क्या कहा—'लक्ष्मण'? तब तो, एक दिन तेरी भी नाक कटेगी?

"उसकी नाक कट कर रहेगी, जो यों दर-दर दिल का सौदा करती फिरे !'—वह तमक कर बोली। उन्होंने हुलस कर उसे हृदय से लगा लिया !

दूसरी रात बिदाई की रात थी ! किन्तु, उस समूची रात को उन्होंने इस तरह बिता दिया कि उसे यह महसूस करने का मौका भी नहीं मिला, कि कल वे जायँगे। जोरों से हँसते थे, बात-बात पर चुट-कले कसते थे ! एकाध बार उमने कल जाने की चर्चा करनी चाही, उन्होंने अनला कर रोक दिया और झट कोई सरस प्रसंग खड़ा कर दिया। हाँ, जब भोर हुई, वह घर से जाने को तैयार हुए, उसकी आँखें सजल ही गईं, बोली—'किर कब दर्शन होंगे ?

''बस, यही थोड़ी देर बाद, तुमसे मिलकर जाऊँगा न ? इन्त-जाम कर लिया है; घबराओ मत।'' और, कुछ दिन उठे, जब वह उदास, विषण्ण अपने घर में बैठी थी, अपनी किताबें खोजते, वह पहुँच गये। किताब तो बहाना थी, असल बात थी, उससे मिलना। समुराल से जो कपड़े मिले थे, बड़ी सजधज से उसे पहने थे। घर में घुस कर किवाड़ भिड़का दिये और नज़दीक आकर हँसते हुए बोले—"रानी, अच्छा लगता है न? देख तो। देख पगली, देख! लोग समुराल की चीं की शिकायत तो न करेंगे? यह शिकायत तेरी शिकायत होगी? लोग कहेंगे, जहाँ के कपड़े ऐसे, वहाँ की दुलहन कैसी? बोल; तू तो चुप है। क्या आज से ही मौन वत शुरू हुआ? तो ले, में वत को भंग किये देता हूँ!"—यों कहते-कहते उसे आलिगन में ले लिया और सारे चेहरे को चुम्बनों से भर दिया! "अब तो व्त-भंग हुआ, बोल न?"

वह तो नहीं बोल सकी, उसकी आँखें बूँदें गिरा-गिरा कर जरूर अपनी विनय सुनाने लगीं! उसने देखा, उनका विनोदी स्वभाव भी उदासी में डूबा हुआ है। गला रुँघा हुआ है, चेहरा भारी हो गया है। अरे, उनकी आँखें? क्या वे भी सजल नहीं हो उठी हैं? किन्तु, तो भी, वे मर्द थे, मर्द का हृदय था। उन्होंने अपने को जप्त किया, कहा— "घवराना मत, गींमयों की छुट्टी नजदीक ही है। में जल्दी ही आया। पहुँचते ही चिट्ठी लिखूँगा—हाँ, जैसा परसों समझाया, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करना। समझी? समझी मेरी रानी? ओहो, तू बड़ी नटखट है! भोली, बच्ची, नादान—और नादान को तो चाँटें लगाते हैं न?" चलते-चलते एक मीठी चपत उन्होंने उसके गाल पर जड़ दी!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मीठी चपत ?—ए, सचमुच मीठी चपत ! उसकी भोली विटिया नींद से जगकर उसके मुँह की ओर देख रही थी और उसे अपनी ओर मुख़ातिब नहीं होती देख कर उसने अपनी गुलाबी हथेली से उसके गाल पर आखिर एक चपत जड़ दी थी। चौंक कर उसने उसकी ओर देखा। सामने की वेंच पर जो एक भले मानस बैठे थे, वे बच्चो की शोखी पर मुस्कुरा रहे थे। वह भी मुस्कुरा पड़ी। बच्ची को समेट कर छाती से लगा लिया और बड़े लड़के से लेमनचूस लेकर उसके हाथों में दे दिया। बच्ची लपक कर भाई की गोद में जा रही। दोनों भाई उसे खेलाने, या उससे खुद खेलने लगे। और वह फिर अपनी तस्वीरों की दुनिया में जाना ही चाहती थी कि गाड़ी धीमी हुई, कुलियों का कोलाहल बढ़ा......

# ख विराम

कुलियों के कोलाहल के बीच चढ़ने और उतरने वालों में रेल-पेल। कई तरफ से गाड़ियाँ आती थीं। यात्रियों में धक्कमधुक्की-सी हो रही थी। खोमचे वालों ने और कुहराम मचा रखा था। मुस्तंडा-पन गरज रहा था, भलमनसाहत सिमटी जा रही थी। जैसे-तैसे रानी का यह काफला भी उतरा। पता चला, अभी जिस गाड़ी से वह जायगी, उसके आने में देर है, वह थोड़ी लेट है। देवर ने कहा— वेटिंग रूम में चलकर ठहरा जाय। बड़े लड़के ने ताईद की। उसे तो अनुसरण-मात्र करना था। बच्ची को गोद में लिये, छोटे लड़के की अँगुली पकड़े, वह चली।

वह वेटिंग रूम में बैठी। देवर और वड़ा लड़का स्टेशन की सैर में निकले। छोटा लड़का झट बाहर निकल एक खोमचे वाले को बुला लाया। एक खोमचेवाले की बिकी ने दूसरे खोमचेवालों को प्रोत्साहित किया। कुछ देर में उस वेटिंग रूम में मिठाइयाँ, फल और खिलौनों की एक छोटी प्रदर्शनी लगी थी। खरीदना ही पड़ा उसे —वच्चे की जिद और बच्ची की ललक। एक के तीन देने पड़े। बच्ची कचकड़े का झुनझुना बजा रही थी। बच्चा एक हाथ में रवर की रंगीन गेंद पकड़े, दूसरे से अंगूर खा रहा था और माँ से कह रहा था, तुम मिठाइयाँ खाओ। उधर देवर और लड़के ने रिफेश-मेंट रूम में नाश्ता किया, चाय पी। पान खाकर, स्टाल पर से कुछ फल खरीद वे वेटिंग रूम में पहुँचे—वे जानते थे, वह स्टेशन पर की कच्ची-पक्की चीज़ें खाती नहीं है। थोड़ा फलाहार ही सही—देवर का आग्रह था। वह टाल न सकी।

गाड़ी में बैठी-बैठी, फिर वेटिंग रूम में इतनी देर तक बैठी रहने के कारण, दिल और दिमाग़ के साथ जिस्म में भी काफी हरारत वह अनुभव कर रही थी। बच्ची और छोटे बच्चे को उनके काका के साथ खेलने को छोड़ कर, बड़े लड़के के साथ वह वेटिंग रूम से बाहर हुई। स्टेशन पर खूब ही भीड़भाड़ थीं। शादी-ब्याह का मौसम होने के कारण तरह-तरह के, रंग-बिरंग लोगों से स्टेशन की चप्पा-चप्पा जमीन भरी थीं। कितने दुलहे अजीब पोशाक, अजीब पगगड़, अजीब ढंग का चन्दन और काजल लगाये, बिला जरूरत मुँह में रूमाल टूँसे, बैठे हुए थे। जगह-जगह दुलहनें साड़ी-चादर में

लिपटी अजीबोग़रीब गठरी-सी बनी थीं। उनकी दाइयाँ उनके पर्दे की बेपर्दगी को ढेंकने में बेहद मुस्तैद। कुछ नये-नवेले दुलहे और कुछ नई रोशनी की दुलहनें भी उसने देखीं। इतनी भीड़भाड़ में भी जैसे उन्हें दुनिया को देखने की फुर्मत न हो—एक दूसरे के देखने-निहारने में ही मस्त। उस पर्दे की बेपर्दगी और इस बेपर्दगी के पर्दे में उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं मालूम हुआ। जगह-जगह बाजे बज रहे थे। बरातियों की तरह-तरह की पोशाकों में रंगीनी और भद्देपन की अजब पुट थी। लोग शिवजी की बरात का मज़ाक व्यर्थ में उड़ाते हैं, यहाँ तो हमारी हर बरात शिवजी की बरात होती है—'कोउ मुख-हीन, विपुल मुख काहू'आदि का प्रत्यक्ष प्रमाण !

इन दृश्यों ने उसके मन के बोझ को हलका किया। वह धीरे-धीरे प्लेटफार्म के आखिर छोर तक चली आई, जहाँ से पश्चिम रख होते ही, उसका ध्यान डूबते हुए सूरज की ओर गया। इस बसंत में जो वरदान की तरह ही कभी-कभी दीख पड़ता है, बादल का एक हल्का टुकड़ा मानो सूरज की राह रोके खड़ा था। सूरज-देवता उसकी शोखी पर हँस रहे थे और उनकी हँसी का गुलाबी रंग उस भरे बादल को लाल-भभूका बना रहा था। नजदीक ही जो लोहे की बेंच पड़ी थी, वह उसपर बैठ गई और डूबते हुए सूरज का बादल के साथ की यह आँख-मिचौनी देखने लगी!

आखिर सूरज डूब गया। बादल का गुलाबी रंग जाता रहा, उसका अपना भूरा रंग भी नहीं रहा—धीरे-धीरे काला होता, वह तिमस्य क्षितिज में कहाँ लीन हो गया, पता तक नहीं ! क्या आदमी के भाग्य की उपमा इस बादल के टुकड़े से नहीं दी जा सकती ? —अपने जीवन-पथ पर चलते-चलते कभी-कभी वह योंही अचानक घटना-वश, अकस्मात रंगीन बन जाता, अपने क्षणिक सौन्दर्य और ऐश्वर्य से लोक-लोचनों को तृप्त करता, धन्य-धन्य कहलाता है; फिर अनन्त-अंतरिक्ष में न-जाने कहाँ लुप्त हो जाता है। बड़ा सौभाग्य हुआ, तो किसी चित्रकार की कूची, किसी कलाकार की कलम से इतिहास-पट पर थोड़ी-सी जगह वह पा सका, नहीं तो.......

इसी समय उसके लड़के ने कहा, घंटी हो रही है, शायद ट्रेन आने वाली है। वह हड़बड़ा कर उठी। समूचा स्टेशन बिजली की रोशनी से जगमग हो रही थी। लोगों में एक अजीब हलचल—हलचल क्या

भगदड़, मची हुई थी। वह लपकते पैर वेटिंग रूम में आई। वहाँ उसकी बच्ची उसके लिए रो रही थी, बच्चा अपने चाचा को बेचैन किये था। झट बेटी को गोद में लिया, बेटे को बग़ल से सटाकर उसे पुचकारने लगी। तब तक कुली भी आ पहुँचा। सब प्लेटफार्म पर आ खड़े हुए।

गाड़ी आई। सब चढ़े। भीड़ ज्यादा थी। इन्टर क्लास में भी धक्कमध्किती। किन्तु, किसी तरह जगह मिली। सब बैठ गये। हरी रोशनी के इशारे पर गाड़ी चली। प्लेटफार्म तक तो बाहर रोशनी-ही-रोशनी थी। बाद में, जब उसने बाहर देखा, अंधकार-ही-अंधकार। डब्बे की रोशनी को बाहर का अंधकार मानो चारो ओर से दबा रहा। उसके दबाव से सिसकियाँ लेता, आकुल-व्याकुल, डब्बा वेग से भागा जा रहा!

प्रकाश और अंधकार के इस संघर्ष ने उसके जीवन के उन तस्वीरों को दिखाना शुरू किया, जहाँ अब ज्यादा अंधकार-ही-अंध-कार था। हाँ, चारो ओर के निविड अंधकार में प्रकाश का एक छोटा-सा घेरा, जो उसे जिला रहा, बढा रहा, रास्ता बता रहा ! कई बार ऐसा लगा था, अब प्रकाश बुझा, बुता, गया! शाश्वत अंध-कार की कल्पना से ही उसका दम घुटने लगता। किन्तु, हर बार अंधकार असमर्थ सिद्ध हुआ, प्रकाश फिर प्रकाश में आया। प्रकाश और अंधकार का यह संघर्ष कब तक चलता रहेगा ? क्या ऐसे दिन न आयँगे, जब प्रकाश ही प्रकाश हो ? जीवन में प्रकाश, जगत में प्रकाश ! किन्तू, क्या वह प्रकाश हमारी आँखों में चकाचौंध न लगा देगा ? हमारे मन को वेचैन, हृदय को उद्वेलित न कर देगा ? छाया आदमी के अस्तित्व का एक प्रमाण है। अंधकार ही प्रकाश को प्रकाश नाम देता है। अंधकार और प्रकाश के संघर्ष का नाम ही जीवन है ! जब तक छाया और प्रकाश-लाइट ऐंड शेड-का सम्मिश्रण न हो, तस्वीरें बन नहीं सकतीं-एक दिन 'उन्होंने' ही तो उससे हँसते-हँसते कहा था। आज प्रत्यक्षतः वह देखतीः है--अंध-कार और प्रकाश की यह आँखिमचौनी उसके सम्पूर्ण जीवन को तस्वीर-ही-तस्वीर बना रही है!

गाड़ी भागी जा रही है, तस्वीरें बनती जा रही हैं। तस्वीरें.....

# ⊏. वियोग

वे अपने अध्ययन की धुन में शहर चले गये। समझाकर गये, वुझा कर गये, हँसा कर गये, चपतिया कर गये। उसे विनोद में छोड़ने, प्रमोद में रखने के लिए उन्होंने एक कोशिश नहीं छोड़ी। घर वालों से भी शायद इशारतन कुछ कह गये। उन लोगों ने भी उसे बहलाये रखने की पूरी कोशिश की। ननदें घेरे रहतीं, देवर गुदगुदाते रहते। बड़ी, बूढ़ी सब जैसे उसे हाथ पर लिये फिरतीं। किन्तु, इन सब के बावजूद, उसके दिल में एक अजीब उदासी छाई रहतीं, उसके दिमाग में उचाट बसी होती। रह-रह कर तबीयत घबराती। मालूम होता, उसके हृदय का एक हिस्सा निकाल लिया गया है, हृदय की वह खाली जगह साँय-साँय किये रहतीं। कभी-कभी वहाँ एक अजीब पीड़ा, दर्द, टीस का वह अनुभव करती। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, उसे क्या होने जा रहा है ?

इस एक पखवाड़े में ही वे उसकी जिन्दगी में इतना वस गये, रस गये, घुलमिल गये, एक हो गये थे कि उनका वियोग उसे इतना अपूर्ण फलतः विह्वल-विकल बनाये हुआ है, इसकी कल्पना पर उसे खुद आश्चर्य होता ! नई दुलहनें क्यों अपने 'पढ़क्कू' पित को अपने आँचल का 'पालतू' तोता बना डालती है, अब उसकी समझ में आ रहा है ! वैठती है, तो लेटने की इच्छा होती है; लेटती है; तो अकस्मात खड़ी हो कर टहलने लगती है। खाने बैठती है, तो ग्रास कंठ के नीचे नहीं उतरते; पानी उसके जीवन का आधार हो रहा है। उसके अधर मरूभूम बन गये हैं, आँखों में सावन समा गया है। एक ओर हूटू-धूधू, दूसरी ओर रिमझिम, झिर-झिर ! दिन तो जैसे-तैसे कट भी जाते है, किन्तु, रात तो उसको काटने दौड़ती है। यह सब क्या है, क्यों है ?

प्रथम वियोग ! उसने 'प्रेम सागर' में पढ़ा था, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ दिन रात रोया करतीं थीं ! पहले वह सोचती, यह क्या बात कि मर्द बाहर जायँ, तो औरतें छाती कूटें, पीटें! यह पागलपन है जी, इसी का नाम है 'तिरिया चिरत्तर', जिसके लिए स्त्रियाँ बदनाम हैं। कोई जाता है, जाये; फिर आवेगा ही। अगर न भी आये, तो अपना क्या वश ? फिर, रोना-धोना क्यों ? वह जाता है, वह नहीं आता—तो साफ है, उसके दिल में हमारे लिए पीड़ा नहीं है, दर्द

नहीं है। फिर, हमीं क्यों दिल-दिल, दर्द-दर्द चिल्लाते रहें। जिस हाड़, मांस, मज्जा का पुरुषों का हृदय बना है, उसी का स्त्रियों का। पुरुष हँसते-हँसते जायँ, जाते ही भूल जायँ, अपने लिए नई दुनिया बसायें और स्त्रियाँ आँसू से बिदाई दें, उनके नाम की माला जपा करें, अपनी बसी-बसाई दुनिया को उसाँसों की आँधी में उजाड़ दें, आँसुओं की बाढ़ में डूबो दें! छी-छी! यह स्त्रियों के लिए शरम की बात है। किन्तु, जब अपने सिर पर आया, ये सारे ज्ञान, तर्क कहाँ हवा हो गये? चलते समय उसकी आँखों ने उसे बेभरम किया, अब उसका समूचा शरीर, शरीर का एक-एक अवयव उसे तबाह और बर्वाद करने पर तुला है! प्रथम वियोग!—उफ़, अजीब शै है यह, जिसे वह समझ नहीं पाती; और, नासमझी का उपचार ही क्या और किस काम का?

कुछ दिन इसी बेचैनी में बीते। एक दिन उसने आईने में अपने चेहरे पर गौर किया। अरे, यह क्या ? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। कहाँ गई वह ललाई, कहाँ उड़ा वह रंग; अब तो जैसे हल्दी मल दी गई हो। बालों में लट, ललाट पर बल। भौहों की कमान—जिसका 'गुन' उतार लिया गया हो। आँखों के कोये सुर्ख, पुतलियों पर जैस छाँव पड़ी हो। गालों के गुलाब—मुरझाये, सिकुड़े, सिमटे। क्या हो गई अधरों की वह हास्य-लालिमा ! अरे, यह क्या हो रहा है, हुआ जाता है ? चेहरे की यह हालत, और दिल की मत पूछिए ? मानो, एक दुनिया उजड़ी जा रही है। जहाँ बगीचा था, वहाँ बबूल का बन—जहाँ भौरों के बदले भेंम का राज—जहाँ फूल के बदले काँटों का दौरदौरा!

नहीं, नहीं, ग़लत चीज । उन्होंने जिस चीज से सावधान किया, वह उसी के चक्कर में पड़ गई। उनका समझाना-बुझाना, सब जैसे व्यर्थ हुआ, बर्बाद गया। वह भावना के संसार में भटक रही है, तड़प रही है। मृगमरीचिका की एक सृष्टि उसे दौड़ा-दौड़ा कर उसकी जान लेने पर तुली है। नहीं, नहीं, यह ग़लत चीज। अब उसे ठीस जमीन पर पैर रखना चाहिए, उसे जमीन को देखने, समझने और तदनुसार जीवन की धारा को परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम और वियोग का भी जीवन में स्थान है, किन्तु जीवन सिर्फ प्रेम और वियोग का नाम नहीं है; जीवन के साथ और भी कितने कर्त्तव्य बँधे हैं, जिनका कौशल के साथ सम्पन्न करना ही मानव जीवन की

सफलता और सार्थकता है—ऐसा उन्होंने उस दिन बताया था। लेकिन, वह कैसी मूरख निकली कि उनके जाते ही उनकी बात भूल गई। उनकी याद में तो वह घुली जा रही है, किन्तु उनकी बातें वह भूली जा रही है—यह कैसा अजीब तमाशा ?

ठोस जमीन पर पैर रखना—यह उनकी आज्ञा थी, उनकी आज्ञा उसने सिर-आँखों पर ली। किन्तु, कुछ ही दिनों में जब उसे मालूम हुआ कि उसके पैर के नीचे जो जमीन है, वह कैसी पोली है, तब वह बहुत ही घबराई।

मध्यितत गृहस्थ परिवार के सभी वरदान और अभिशाप उसके इस नये संसार को घेरे हुए हैं। एक ऐसा घर-जो चूने से बाहर से पुता हुआ, चकमक करता; किन्तू, उस चूने के भीतर जो दीवारें हैं, उसमें नोनी ने घर कर लिया है, वे भीतर-ही-भीतर खोखली हुई जा रही हैं। घर की यह छत, यह किवाड़, ओसारे के ये खम्भे— सभी मुघड और सुकाठ के। इन्हें रँगा गया है, इन्हें नया दिखाने की कोशिशें हुई हैं; किन्तू, भीतर से जो घुन इन्हें खाये जा रहा है, वह छिपाने से भी तो नहीं छिप पाता। जो इमारत की हालत, वही घर की सारी चीजों की। दरवाजे पर पशु है, चरवाहे हैं, नौकर हैं, अन्न रखने की बखारियाँ हैं, पुआल के बड़े-बड़े टाल हैं, बड़े-बड़े भुस-खार हैं। किन्तु, क्या यह सर्च नहीं कि साल लगते-न-लगते पशुओं को चारे की दिक्कत सताती है, नौकर मुशाहरा न मिलने से खिन्न और अन्यमनस्क रहते हैं, बखारियों की शून्यता को भरने के लिए लाख कोशिशों होती है, तो भी सफलता नहीं मिलती। सफलता हो तो कैसे ?--खिलहान से ही तो अन्न का प्रवाह चारों ओर तीव वेग से बहने लगता है! जिस टंकी में छेद है उसे भरने के लिए आप लाख पम्प लगायें, वह रोता-का-रीता रहेगा।

टंकी में छेद—गृहस्थी में कर्जा। दोनों एक बात। हो सकता हैं, कभी आप का पम्प बिगड़ जाय, कभी आप पानी न दे सकें, भूल ही जायें। किन्तु, वह छेद तो अपना काम भूलेगा नहीं ? वह तो तब तक अपना काम जारी रखेगा, जब तक एक-एक बूँद पानी निकाल बाहर न कर दे। यहीं कर्जा की हालत है। आप सोये हुए हैं, और सूद आप के बिछावन के चारो ओर चक्कर दे रहा है! आपकी खेती खराब हो सकती है, घर में कोई यज्ञ-प्रयोजन पड़ जा सकता है, आपकी आमदनी मारी जा सकती है, आपका खर्च बढ़ सकता

है। आपके पारिवारिक जीवन में, तरह-तरह के कारणों से, ज्वार-भाटे आ सकते हैं। किन्तु, कर्ज पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने का—वह तो अपनी निश्चित गित से बढ़ा जा रहा है। सूद-दर-सूद—एक के दो, दो के चार, चार के सोलह, सोलह के एक सौ चौवालीस,—यह तो सिर्फ इसकी चार ही छलांग हुई, आगे की गणना कीजिए!

उसके पितामह—हाँ, 'उनके' पितामह भी तो 'उसके' पितामह ही हुए, अब तो 'उनका' एक-एक रिस्ता 'उसका' रिस्ता है—बड़े अच्छे गृहस्थ थे, किन्तु, बड़े उदार, दिर्यादिल। किसी की किलीफ़ देखी नहीं जाती, किसी का कष्ट देख नहीं सकते। मुसीबतज़दा जो माँगे, पावे। अपनी हैसियत का स्थाल नहीं रखते। कैंड़े के मर्द—मूँछ की शान पर जान भी देने को तैयार। कोई उन्हें आँख दिखा नहीं सकता। जिसके हाथ पकड़ लिये, कोई उसपर उँगुली उठा नहीं सकता। जिसके हाथ पकड़ लिये, कोई उसपर उँगुली उठा नहीं सकता। जिसने उनसे गुस्ताखी की, वह उसका कड़वा फल चखा। अपनी शान के सामने वे किसी को लगाते नहीं! पुराने जमाने के सामान्तों के सभी गुण। लेकिन, यह सामंती का तो युग तो रह नहीं गया था! जो कभी का गुण था, वही इस जमाने का अवगुण हुआ। अपनी जिन्दगी में उन्होंने वड़ा नाम कमाया, घर का रुतबा बढ़ाया, शान बढ़ाई, किन्तु, जिस घर को छोड़कर वे स्वर्ग सिधारे, वह घर ऐसा था, जो उनकी सन्तानों के लिए एक बोझ ही साबित हुआ।

उनके बड़े लड़के—'उसके' पिताजी ने घर को सम्हालने की कोशिशों कीं, वे बहुत कुछ सफल भी हो रहे थे, किन्तु, विधाता से देखा नहीं गया। सिर्फ एक बच्चा छोड़ कर, भरी जवानी में, वह अचानक ही चल बसे। घर में जो अब चाचा वग़ैरह हैं, वे सिर्फ लकीर पीटने वाले। वे इस दुर्बह बोझ को जैसे-तैसे ढोये जा रहे है, ढोये जा रहे है,

हाँ, इघर आशा की एक झलक दीख पड़ी है—उस झलक के मूर्त हम हैं, उसके 'वे' ! लोग कहते हैं, उनकी सूरत-शकल, चेहरा-मोहरा, चाल-ढाल, शील-स्वभाव, बात-चीत सब कुछ उनके पितामह से मिलता-जुलता है। होनहार विरवा के चिकने पात की तरह, बचपन से ही उनकी प्रतिभा देखकर लोग मुग्ध हैं। इघर पढ़ने-लिखने में उनकी तेजी और तरक्की देखकर लोग कहने लगे हैं, उनके पितामह ने ही मानो घर की गिरती हालत देखकर उसके उद्धार के लिए, यह अव-

तार लिया है। इस घर का रोब फिर बढ़ेगा, इसके आसमान पर फिर शान-मान का सूरज चमकेगा! बाल-किरणें ही साबित करती हैं, दिन कैसा होने जा रहा है?

एक ओर जहाँ इस घर की हालत देख कर वह घबराई, वहाँ उसे इस कल्पना ने आनन्द भी कम नहीं दिया कि वह उनकी सौभाग्य-शालिनी पत्नी है, जो इस नाव के पतवार होंगे, जिनके ऊपर घर-भर का भविष्य निर्भर है। वह अपने को उनकी योग्य अर्द्धागिनी सिद्ध करेगी, उनके प्रयत्नों में अपना योग्य हिस्सा लेगी और अगर इतनी योग्यता अपने में न ला सकी, तो कम-से-कम उनके पथ के काँटों को चुनेगी, उसपर अपने स्नेह और भिक्त के फूल बिखरेगी। प्राचीन वीरांगनाओं की-सी उसमें योग्यता कहाँ, जो पति के साथ-साथ, क़दम-ब-क़दम चलती, बढ़ती थीं—रणक्षेत्र में उनकी ढाल और शिरस्त्राण बनती थीं; कर्मक्षेत्र में उनकी प्रेरिका और संचालिका मानी जाती थीं। यह नहीं सही, वह अपने को एक सच्ची गृहिणी तो बना सकती है, और यदि उसने इतना भी कर लिया, उसके सौभाग्य के लिए इतना ही कम नहीं। गृहिणी--क्या गृहिणी का पद ही न्यून है ? क्या गृहस्थी की धुरी गृहिणी ही नहीं है ? आप बाहर कितना भी कर-धर आइए, किन्त्र, अगर घर में सूघड़ गृहिणी नहीं हुई, तो आप का सारा किया-कराया चौपट ! उसके सामने कितने उदाहरण हैं कि अच्छी गृहिणी के अभाव में कितने घर चौपट हो गये ! वह ऐसा नहीं होते देगी !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

"ऐसा नहीं होने देंगी !"—उसके कानों में भी यह आवाज आई। वह चिकत हुई—उफ़, क्या तस्वीर के बदले वह तक़रीर पर उतर आई है? लेकिन, नहीं, उसने मुंड़कर देखा, तो पता चला, डब्बे के दो यात्री, इस भीड़भाड़ में भी बहस छड़े हुए हैं! बहस का विषय है, शिक्षिता स्त्रियाँ! एक सज्जन पढ़ी-लिखी स्त्रियों पर अपने दिल का बुखार उतार रहे हैं। दूसरे सज्जन बड़े जोश से उनकी बातों को काट रहे हैं—"आपने जो कुछ कहा, वह मूर्ख नारियों के करतूत हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह पढ़े-लिखे मर्द मूर्ख होते हैं, उसी तरह शिक्षता नारियाँ भी मूर्ख हो सकती हैं। किन्तु जो यथार्थ शिक्षता स्त्रियाँ हैं, वे ऐसा नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होने देंगी!" किन्तु, उसे बहस सुनने की फुर्सत कहाँ थी? वह अपनी तस्वीरों की दुनिया में फिर जा पहुँची।

# ६. बिजली !

वे आया करते, जाया करते। जब वे आते, उसकी जिन्दगी में एक ताज़गी, उत्फुल्लता, प्रफुल्लता आ जाती। जब वे जाने लगते, एक उदासी, अन्यमनस्कता, विह्वलता उसके हृदय को ढँप लेती। किन्तु इस ताज़गी और उदासी, उत्फुल्लता और अन्यमनस्कता, प्रफुल्लता और विह्वलता के बीच भी वह संतुलन को नहीं खोने देती। वह निश्चय कर चुकी थी, कि उसे एक योग्य पित की कार्यशीला गृहिणी का पद प्राप्त करना है। धीरे-धीरे वे दिन में भी उससे प्रायः मिला करते; रात तो प्रेमी-प्रेमिका की होती ही है! जब दोनों एक साथ होते, वैसे ही विनोद की किलयाँ खिलती, आनन्द की चिड़ियें चहकतीं। रंगरिलयों की सरिता में बाढ़ आती, सारा जीवन, सारा जगत रसमय हो जाता। लेकन, इस बाढ़ के बीच भी उसे सीमा का ज्ञान रहता, मर्यादा का खयाल होता। ज्वार के बाद जब भाटा आता, उस समय वह मर्यादा का और भी खयाल रखती।

वह थोड़ी-सी पढ़ी-लिखी थी, किन्तु, उन्हें इतना ही से कहाँ सन्तोष ? जो 'उनकी' छुट्टियाँ होतीं, वे अब 'उसकी' पढ़ाई की सीजन होतीं। बाजाप्ता क्लास ही समझिए। वह किताब-कापी लेकर बैठी है, वे अध्यापक की तरह उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। ग़लितयाँ दुरुस्त कराई जा रही हैं, सही पर शाबासियाँ मिल रही हैं। लेकिन, अगर एक ही ग़लती को बार-बार दुहराया जाता है, तो झिड़िकयाँ तक सहनी पड़ती हैं। कभी-कभी दो एक मीठी चपत भी!

"और, रानी, अगर फिर भी ग़लती हुई, तो कनेठी मिलेगी" —हँस कर बोलते।

"मास्टर साहब, गाल से कान ज्यादा सुकुमार नहीं होते"—— वह चुनौती देती।

"अच्छा, तो अब मजा चलोगी?"

"क्या आज तक के मजे से भी ज्यादा मजेदार होगा वह ?" "खैर, वकालत पीछे होगी, अभी पाठ की ओर ध्यान दो।" "कोई सामने बैठकर जो बार-बार ध्यान तोड़े देता है!" यों ही कभी-कभी काफी चुहलें हो जातीं। उसने पढ़ने-लिखने में काफी उन्नित की। उसकी मेधा की वे तारीफ़ करते; कहते—तुम्हें यह पास कराऊँगा, वह पास कराऊँगा। वह कहतीं, नहीं, मुझे पास-फेल की दलदल में नहीं पड़ना है, आप पढ़ाये जाइए, में पढ़ती जाती हूँ। पास की जिम्मेवारी एक ही की रहे; आप पास करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए; आप हाकिम बिनए, में हाकिम पर हुकूमत कहँगी। रानी, तू तो बड़ी बातूनी हैं—वे कहते, हँसते, कभी चपितयाते, कभी हृदय से लगाते। दिन भागे जाते, महीने भागे जाते, इसी हॅसी-खुशी में कई वरस पीछे छूट गये, जब इसपर ध्यान जाता, आश्चर्य होता। एक-दो-तीन—अरे, सचमुच हमें एक साथ रहते तीन बरस बीत गये!

यह चौथां साल कितनी बड़ी खुशख़बरी लेकर आया। उन्होंने बी०ए० किया, यूनिविस्टी में औव्वल आये। औव्वल लड़के को डिप्टी-गरी तो आप-आप मिलती है, चारो ओर चर्चा होने लगी। जब वह शहर से आये, गाँव के क्या कहने, अड़ोस-पड़ोस के लोगों ने बधाइयों-पर-बधाइयाँ दीं। उनके कुछ दोस्त भी आये। दिन भर दरवाजे पर भीड़ लगी रहती, धूम मची रहती। घरवालों के आनन्द का तो कहना ही क्या ? बड़ी-बूढ़ियाँ उसके भाग्य की प्रशंसा करतीं — सुलक्षणी बहू इसी को कहते हैं। ननदें और देवर कहते, — "भौजी, भैया हाकिम होंगे, तुम शहर में जाओगी, हमें भी लिये चलोगी न!"

"मैं आप लोगों को छोड़ कर जाऊँगी ही नहीं"—उसके ऐसा कहने पर वे ख़ुश होते, बोलते—"हाँ भौजी, हमें छोड़ कर मत जाना। तुम रहोगी, तो भैया भी दौड़े-दौड़े आया करेंगे।"

"क्या आपके भैया मेरे ही लिए आते हैं?"

"आते चाहे जिनके लिए हों, लेकिन ज्यादातर रहते तो तुम्हारे ही साथ हैं न"—उनके इस बाल-सुलभ व्यंग्य में वह कितना आनन्द अनुभव करती !

इन्हीं बधाई देने वालों में, उसके नैहर से एक दिन एक आदमी आकर खबर दे गया, उसके बाबूजी आ रहे हैं। उसका कन्यादान दादी ने किया था, किन्तु, प्रचलित प्रथा से प्रभावित उसके पिता शादी के बाद आज तक उसके यहाँ नहीं आये थे। किन्तु, इस असीम आनन्द ने उनकी मर्यादा की सीमा भी तोड़ दी। अपनी दुलारी बेटी का यह सौभाग्य देखने के मुख से अपने को वंचित करने की हिम्मत वे

नहीं कर सके। वे आये, उनका अपूर्व आगत-स्वागत हुआ। कई दिन. रहे, उसे और उसके घरवालों को कृतकृत्य करते रहे और चलते दिन उसके घरवालों से वचन लेकर गये कि हम दोनों को उनके यहाँ तुरंत भेजा जायगा।

आज भी उसे रोमांच हो रहा है, उन दिनों की याद में, जब वह 'उनके' साथ नैहर गई थी। यों तो दो तीन बार वह नैहर से हो आई थी, किन्तू, इस बार की बात निराली थी। भाई बुलाने आया था। आगे-आगे हाथी पर अपने प्यारे साले के साथ वे थे, पीछे-पीछे खड़खड़िया में आठ कहारों द्वारा ढो कर वह ले जाई जा रही थी। खड़खड़िया में ओहार लगा था, वह बिल्कुल पर्दानशीन महिला की तरह जा रही थी। कुछ ही देर पहले दोनों मिलकर चले थे, कुछ ही देर बाद दोनों फिर मिलेंगे, तो भी, न-जाने कौन-सा कुतूहल था कि जब उसे ऐसा लगता कि यह मूनसान और निर्जन स्थान है, जरा ओहार सरका कर वह देखने की कोशिश करती,—वे कहाँ हैं, कितनी दूर पर हैं ? कितनी दूर पर है, कैसे लगते है ? उसे कुछ ऐसा अनुभव होता कि अभी-अभी, पहले-पहल, उसने उन्हें देखा था और पहली झलक के बाद ही वे जैसे उसकी आँखों के ओझल हो गये हों। अपनी शादी की बरातवाली शाम को जैसी व्याकूलता का अनुभव उसे अपने आँगन में हुआ था, वही व्याकुलता आज वह इस भरी द्रपहरिया में, नैहर के रास्ते में, इस ढाई हाथ की खड़ख-ड़िया में अनुभव कर रही थी!

एक पखवारा वह नैहर में रही। दादी, माँ, काकी गाँव, की बड़ी-बूढ़ी सब ने आशीर्वादों से उसे ढिंप-सा दिया। जहाँ जाती, उसके सौभाग्य की प्रशंसा होती। जिस भावज ने उस दिन उसकी दिल्लगी की थी, वह तो जैसे कट-सी गई। "दुलारी-बवुई, माफ़ करना, मैंने तुम्हें साधारण दुलहन समझने की ग़लती की थी। तुम धन्य हो, तुम्हें पति भी वैसे ही मिले हैं। दोनों जीयो, जीयो, खुश रहो, फलोफूलो।" 'उनकी' आवभगत का भी क्या पूछना? एक तो दामाद—प्यारा दामाद! फिर, असाधारण दामाद—जो दामाद अब हाकिम बनेगा! हाकिम!

जिसका नाम लेकर हम इज्ज्ञत पायेंगे, मुकदमे जीतेंगे। "हाँ, कौन हाकिम होगा, जो इस हाकिम-दामाद का नाम सुनकर रियायत न करें''—यह बावूजी नहीं कहते, गाँव के साधारण लोग भी कहते। नामवर दामाद सबका दामाद होता है न ?

नैहर से लौटने के बाद अब यह चर्चा शुरू हुई कि वे करेंगे क्या ? क्या डिप्टीगरी लेंगे ? लोगों की, सब की यही राय थी। किन्त्, उन्होंने नाहीं कर दी। उन्होंने कहा—नहीं, अभी मैं और पढूँगा, एम० ए० तो कर लूँ, उसके साथ ही बी० एल० भी। फिर देखा जायगा ! नौकरी क्या कहीं भागी जाती है ? किन्तू पढाई छोड़ने पर फिर उसकी ओर ध्यान कहाँ जाता है ? लोगों को उनका यह तर्क पसंद नहीं था। घरवांले और भी उकताये हुए थे। वे चाहते थे, जल्द नौकरी लगे, कुछ बाहरी आमदनी आये, कर्ज से छटकारा हो, कारबार बढ़े, बढ़ाया जाय। जब उन लोगों की बात पर उन्होंने नहीं कान किया, तब उसपर ज़ोर डाला गया कि वह उनसे कहे। घरवालों से छिपा नहीं था कि वे उसे किताना प्यार करते, कितना मानते। उसने उन लोगों से कह तो दिया कि वह कहेगी; किन्तू, क्या उसने कभी इसकी चर्चा उनमे की ? वह तो उनकी बुद्धिमानी पर इस तरह फ़िदा थी कि उनकी हर बात में हाँ करना, उनकी हर राय में स्वीकृति देना अपना कर्तव्य समझने लगी थी। वे जो कहते हैं बिल्कूल सही और दूरुस्त कहते हैं। नौकरी कहाँ भागी जा रही है ? उनकी उम्र ही क्या हुई है ? घरवाले स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं--स्वार्थ दूर तक कहाँ देख पाता है ? नजदीक की चीज भी क्या वह सही-सही देख पाता है ? नही, नहीं, अगर वे चाह रहे हैं, तो उन्हें पढ़ना चाहिये। एक दिन, घर से जाने के पहले उन्होंने ही उससे पूछा-- "तुमने नहीं बताया, रानी कि तुम्हारी क्या राय है ?" "जो आपकी राय, वहीं मेरी—" वह इतना कह कर ही पिंड छुड़ाना चाहती थी, किन्तू, उन्होंने माना नहीं। बात बड़ाई, और तर्क और युक्ति से उसके दिल में बिठा दिया कि उसकी, अपनी और अपने घरवालों की भलाई की दृष्टि से भी उनके लिए यही उचित है कि वे पढ़ाई जारी रखें।

हँसी-खुंशी में वे आगे अध्ययन के किए घर से चले। घरवालों ने चातक की तरह उनकी ओर देखना शुरू किया। ईमान की बात है, वह भी उनके भविष्य को जल्द-से-जल्द सफल और सुफल देखने के लिए कम उत्सुक नहीं थी। किन्तु, उसके घरवाले क्या जानते थे कि जिस बादल की ओर वे पपीहा की तरह ध्यान लगाये हुए

हैं, वहाँ स्वाती-बूँद के बदले कुछ दूसरी ही चीज की सृष्टि हो रही है ? वह भी क्या जानती थी कि जिस वृक्ष की डाल की ओर फल का आशा में वह एकटक आखें गड़ाये हुई है, वहाँ नियति कुछ दूसरा ही फल रच रही है ! वह चिकत, स्तम्भित रह गई; घरवाले विह्वल, मूच्छित हो गये; सभी हित-कुटुम्ब, मित्र-बांघव भौंचक-से रह गये—जब उन्होंने सुना......

× × ×

बाहर इस समय थोड़ी वर्षा होने लगी थी। जो थोड़ा-सा बादल उसने थोड़ी देर पहले क्षितिज पर देखा था, उसने समूचे आसमान को ढँप लिया था। बिजली चमकने लगी थी, हवा जोर से चल रही थी, पानी की बूंदों के साथ-ही-साथ छोटे-छोटे. ओले गिर कर डब्बे की छत और खिड़िकयों पर शब्द कर रहे थे। एक यात्री ने कहा, रब्बी चौपट हुई, दूसरे ने कहा, आम का सफाया हो गया—यह बिजली, अब तो बौर में आम लग नहीं सकते! क्या उस दिन भी इसी तरह की बातें उसके घर-बाहर नहीं कही गई थीं? उस दिन का वह दश्य—उफ़ कैसा करण चित्र!

# १० तूफान

हाँ, वह तूफान ही था, जो अपने सभी साधनों से लैंस होकर आया था,—बादल, बिजली, ओले, क्या-क्या नहीं ? वह तूफान जिसने उसकी हरी-भरी, लहलहीं खेती को रौंद डाला, मसल डाला, कुचल डाला; जिसने उसकी बौर-भरी डाली को झकझोर डाला, मरोड़ डाला, तोड़ डाला; जिसने उसके प्राचीन प्रतिष्ठित घर की दीवाल दरका दी, छत उड़ा दी, घरवालों को बेभरम और बरबाद कर डाला; जिसने उसके आशाभरी, उल्लासमयी जिन्दगी को, किस बुरी घड़ी में, जमीन से अलग कर दिया कि वह आज तक तुच्छ तिनके की तरह यहाँ-से-वहाँ इघर-से-उधर, मारी-मारी फिर रही है! कई बार उसने कोशिश की, कई बार उन्होंने कोशिश की, जरा ठोस जमीन पर उतरा जाय, घर बने, खेती हो, बगीचे लगे, किन्तु आज तक वह न हुआ, न हुआ! बार-बार जमीन पैर के नीचे से खिसक जाती रही, हवा का महल हवा में मिल जाता रहा! क्या आसमान की खेती जमीन पर फूल बरसाती और फल टपकाती है?

उसको अच्छी तरह याद है उस दिन की एक-एक बात ! उनके चाचाजी आँगन में आये, रोनी-सी सूरत बनाये और उन्होंने जब उस दुस्सम्बाद की घोषणा की, समूचे घर पर मुर्दनी-सी छा गई। जितनी ही बड़ी आशा बँधी थी, उतनी ही बड़ी यह निराशा की खबर थी। मानों स्वर्ग पहुँचते-पहुँचते त्रिशंकु जमीन पर ढकेल दिया गया हो और वह औंधे सिर नीचे आ पड़ा हों। त्रिशंक् के लिए कम-से-कम यह तो ग़नीमत हुई कि वह अधर में ही लटका रह गया, इस पृथ्वी के लांछन, अपमान और अभिशाप देखने को नहीं लौटा। किन्तु, यहाँ तो स्वर्ग से सिर्फ पृथ्वी तक ही रहने की बात नहीं रही, पैर के नीचे की जमीन भी धँसी जा रही थी--नरक की भट्टी मुँह खोले लीलने को तैयार थी ! अरे, यह क्या हुआ ? अभी कुछ दिन हुए, वे गये थे--क्या-क्या कह कर, क्या-क्या अरमान लिये हुए, लोगों को क्या-क्या सुख-स्वप्न दिखला कर ? और, अचानक उन्होंने यह क्या कर लिया ? चाचाजी अपनी औंखों के आँसू तक नहीं रोक सके। जहाँ उनकी आँखों में बूँदे थीं, वहाँ घर की औरतें खारे पानी के झरने बहाते जा रही थीं। हाँ, बोली किसीके मुँह से नहीं निकल रही ! भावनाओं का ज्वार जबान पर ताला डाल देता है न ?

और, उस समय उसकी अपनी हालत कैसी हो रही थी? काटो तो खून नहीं। हृदय में तूफान, दिमाग्र में धुआँ; नसों में खून की जगह बिजली की घारा दौड़ रही। वह थोड़ी देर अपने घर के दरवाजे पर, किवाड़ की आड़ में खड़ी, सब का मुँह देखती रही, फिर, जैसे उसके पैर आप-ही-आप उखड़ गये, वह घम्म से पलंग पर आकर गिर पड़ी औंघे मुँह, मुँह के बल। क्या वह रो रही थी? क्या वह सो रही थी? उसे मालूम नहीं, कब तक इसी तरह पड़ी रही कि, उसने पाया, उसका देवर—वहीं, जो सामने बैठा है, उस समय छोटा बच्चा, प्यारा, दुलारा, भला, भोलाभाला था—उसे जगाने, उठाने की कोशिश कर रहा है! और अपने प्रयत्न में असफल होता, कुछ झुँझला रहा, झल्ला रहा, उकता रहा, बेचैन हो रहा—

"भौजी, ओ भौजी, उठती नहीं, सो रही हो, ओह, रो रही हो! रोओ नहीं, ऊँह, यह क्या, अरी, ओ उठो, लो लो, यह लो, भैया ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है! भैया ने, तुम्हारे लिए, चिट्ठी, चिट्ठी!"

"चिट्ठी, चिट्ठी, भैया ने"—शायद वह चिल्ला उठी थी। झपट कर उठी, उस रुआँ-से बच्चे से चिट्ठी ली और जब खोल-कर पढ़ने बैठी.....

शायद तीन बरसों से जान धुन कर उसे इसी लिए पढ़ाया जा रहा था, कि वह उनकी इस चिट्ठी को पढ़ सके, समझ सके—यह चिट्ठी थी, या जिन्दगी भर की तकलीफों का दमामी पट्टा था ! पढ़ पगली, पढ़—एक बार पढ़, दो बार पढ़, फिर पढ़, पढ़ ले, जब तक इसके एक-एक शब्द याद नहीं हो जाय—

"रानी, मेरी रानी, मेरी प्यारी रानी,

"तुम्हारे पास यह चिट्ठी भेजते मेरे हृदय और दिमाग़ की क्या हालत हो रही है, क्या तुम कुछ भी अनुभव कर सकती हो ? तुम्हें यह चिट्ठी लिखूँ या नहीं; लिखूँ तो क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ ? लम्बे तर्क-वितर्क के बाद कागज-कलम लेकर बैठा भी हूँ, तो कागज ठीक से रख नहीं पाता, क़लम ठीक से पकड़ में नहीं आती, हाथ ठीक से काम नहीं करता, दिमाग़ जवाब देने लगता है, हृदय एक अज्ञात बोझ से दबा जाता है! भावनाओं की इस धमाचौकड़ी में बेचारी बुद्धि काम कर नहीं पाती, ज्ञान कहाँ उड़ा जा रहा है ? जुरूर ही इस चिट्ठों के पहले तुमने खबर सुन ली होगी—खबर बेपर की चिड़िया! अपनी रफ्तार में डाक, तार सब को पीछे छोड़ देती है। वह किसी-न-किसी तरह इस चिट्ठी से पहले पहुँच ही चुकी होगी। और, उस खबर के बाद जब कल्पना करता हूँ.......

"तुम्हारी क्या हालत हुई होगी ? मानो किसी ने आसमान से नीचे पटक दिया हो; मानो किसी ने पैर के नीचे की जमीन छीन ली हो ! तुम खड़ी हो—देख रहा हूँ, तुम खड़ी हो, विषण्ण बदन, आँचल नीचे खिसक पड़ा है, बाल की कुछ लटें आप-से-आप बिखर कर अकाल के बादल की तरह तुम्हारे चन्द्रमुख को ढँकने की कोशिश कर रही हैं, ललाट पर पसीने की बूंदें, आँखों में पानी का झरना! होठ हिल रहे, मुँह से आवाज नहीं आ रही! खिले कमल-से चेहरे पर मानो अचानक तुषारपात् हुआ हो। और यह क्या ? तुम्हारा समूचा शरीर हिल रहा है—ज्वरग्रस्त किपला गाय की तरह। तुम अपने को सम्हाल नहीं पाती, बेहोश हुई जाती हो, आखिर बही...

"तुम बेहोश पड़ी हो, उस निर्जन, एकाकी गृह में। क्योंिक घर के और-और लोगों की भी मनोदशा ऐसी नहीं िक कोई किसी को धैर्य दे सके। समूचे घर में शोक का राज्य है। बड़े-बूढ़े, औरत, भर्द, बच्चे सब पर उदासी की घनघोर घटा छाई है। यह मैंने क्या किया? क्या मेरे लिए यही उचित था? क्या यह घोखा नहीं है?—घरवालों को घोखा, जिन्होंने इतने रुपये खर्च कर के मुझे पढ़ाया-लिखाया, मुझ पर इतनी उम्मीदें बाँधी। सब से बढ़ कर रानी—तुमको घोखा! हाँ, जरूर तुम मुझे घोखेबाज समझती होगी। सोचती होगी, ऐसा निर्णय पर पहुँचने के पहले जरा मुझसे पूछ भी तो लिये होते........

"सच कहता हूँ, रानी, जब-जब तुम्हारे चेहरे और घरवालों की मनोदशा की ओर ध्यान देता हूँ, मालूम होता है, मेने ग़लती की है, अपराध किया है। यह उचित नहीं था। शायद जल्दबाजी तो मुझ से नहीं हो गई.....

"िकन्तु, जब-जब ऐसा सोचने लगता हूँ, उसी क्षण एक बुढ़िये का चेहरा मेरे मानस-नेत्रों के सामने आकर प्रतिविम्बित हो जाता है। एक वृद्धा—जर्जर वृद्धा ! गिलत पिलत अंग, झुरियों से भरे उसके चेहरे को आँखों की गंगा-जमुना सिर्फ धोना नहीं चाहती, बहा ले जाना चाहती हो। अंस्त-व्यस्त उज्वल बाल, गले में हिचिकयों

का ताँता। किस करण दृष्टि से वह मेरी ओर ताक रही है! क्या उस दृष्टि में सिर्फ करणा ही है? करणा-मात्र रहती, तो सहानु-भूति की दो बूँदें बहाकर सन्तोष कर लिया जाता। इस दृष्टि में तो उपालम्भ है, उलहना है, ताना है। बेटा, क्या मेरी यह गत तुमसे देखी जाती है? तुम्हारे अछत मेरा यह हाल? बेटे के सामने माँ लूटी जा रही हो, अपमानित की जा रही हो, और बेटा टुकुर-टुकुर देखा करे? क्या यह कभी सम्भव है? अभी तक मेरी गत इसलिए थी कि शायद तुम्हारी नजर मेरी ओर नहीं थी। किन्तु, जब तुम सामने हो, तुम्हारे सामने यह सब हो? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता—मेरे बेटे!....

"उफ़, रानी, मेरी रानी, बताओ, मैं कैसे उसे इस दशा में छोड़ूँ? तुम्हारे सामने, तुम्हारी मैया पर ऐसी मुसीबत आये और वे आकर तुमसे विपदा सुनायें, तो, तुम स्त्री हुई तो क्या, मेरी तेजिस्विनी रानी, मुझे यक्नीन है, तुम भी अपनी सारी स्थिति, मर्यादा भूलकर उनकी मदद में जान पर खेल जाओ। मैं तो पुरुष ठहरा। ऐसी पुकार पर भी जिसका हृदय न पसीजे, उद्देलित न हो, मैं समझता हूँ, वह पुरुष की क्या बात, मनुष्य भी नहीं! उसे पुरुष या मनुष्य कहना मनुष्यता और पौरुष का अपमान करना है......

"कहोगी, वृद्धा कौन है ? कहाँ से आकर मेरे सामने यह अचानक खड़ी हो गई ? बिना किसी बड़ी भूमिका के सुना दूँ। वह सिर्फ मेरो नहीं, हमारी-तुम्हारी सब की माता, हमारी देश-माता, भारत-माता है। कभी इसके भी दिन थे, कभी इसकी भी शान थी। जब इसके मस्तक के रत्न-किरीट के प्रकाश से संसार प्रकाशित था, जब इसके पद पर संसार रत्नांजिल अपित करता था। आज वह भिखा-रिणी है। सिर्फ भिखारिणी ही नहीं—बंदिनी ! अब तक चेहरा ही देख रही थी तुम, अब जरा उसके पैर की ओर देखो, हाथ की ओर देखो। वे लोहे की खंजीरें, वे वज्र-शृखंलायें.....

"रानी, रानी, हमें धिक्कार है, जो अपनी माँ को इस स्थिति में छोड़कर हम स्वयं आमोद-प्रमोद, सुख-चैन में मस्त और व्यस्त रहें। अब तक हमारी आँखों में पट्टी बँधी थी, हम अपनी माँ को, उसकी दुर्दशा को देख नहीं पाते थे! धन्य कहो, धन्य कहो, उस महात्मा को, जिसने हमारी यह पट्टी खोल दी है। और जब वह पट्टी खुल गई, तो फिर हम पट्टी-बँधे बैल की तरह अपने सुख-चैन के

कोल्हू में चक्कर काटते हुए, इस अमूल्य मानव जीवन को बर्वाद कर नहीं सकते.......

"यह कहना भी फिजूल है कि तुम मुझे प्यारी हो! रानी, तुम्हारा हृदय ही साक्षी होगा, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ! तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हें आराम और चैन में रखने के लिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किन्तु, मैं समझता हूँ, जैसी स्थित आ गई है, तुम भी चाहोगी कि पहले में इस मातृ-ऋण से उऋण होलूँ। जब तक सिर पर ऋण का बोझ है, आदमी पनप नहीं सकता —हमारा अपना घर इसका उदाहरण है! क्या यह अच्छा नहीं कि मैं इस ऋण से मुक्त हो लूँ? तुमने सुना ही होगा, सिर्फ एक वर्ष की बात है? उस महात्मा ने कहा है—बस, मेरी बातें मानों, एक वर्ष में स्वराज्य ले कर दिखला देता हूँ......सिर्फ एक वर्ष—फिर तो अपनी दुनिया — हमारी-तुम्हारी दुनिया है ही! माता बंधनमुक्त होगी। देश आजाद होगा। एक नया समाँ होगा। एक नया संसार होगा। हम नये संसार में रहेंगे। फिर हमारा परिवार होगा, हम होंगे; सानन्द रहेंगे, स्वच्छंद विचरेंगे, —ओहो! कैसे वे दिन होंगे, कैसी वे रातें होंगी—कल्पना करो, रानी.....

"मेरी रानी, घरवाले इस खबर से बहुत ही व्याकुल होंगे। इन तीन साढ़े-तीन वर्षों में तुमको तो ऐसा बना भी लिया है कि तुम्हें समझा सकूँ। किन्तु उन्हें!—उन्हें कैसे समझाऊँ, समझ में नहीं आता! इसलिए, चाचाजी को सिर्फ एक छोटा-सा क्षमा का पत्र लिख दिया है। अब यह तुम्हारा काम है कि मेरी ओर से उन्हें सन्तोष और धैंय दो। घर की स्त्रियों के मन को अगर तुमने ठीक कर लिया, तो फिर बाहर तो आप-आप सब दुरुस्त होगा। रानी, तुम्हें स्वयं ही धैर्य नहीं रखना है, तुम्हें मेरी मदद भी करनी है, खास कर इस काम में....

"मैं चाहता था, आऊँ, तुमसे मिलकर समझा दूँ, घरवालों को भी धैर्य दे लूँ; किन्तु, एक तो इस समय शायद सिर्फ समझाने- बुझाने से काम नहीं चलने का। नया घाव है, गहरा घाव है; ताजा चोट है, मर्मस्थल की चोट है। इसे समय का मरहम ही भर सकता है। अतः कुछ दिन के बाद ही आने का सोच रहा हूँ। फिर, काम की जो भीड़ है, उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकती। तुम यह न समझो, पढ़ने-लिखने से फुर्सत पाकर मैं सैर-सपाट में मस्त होऊँगा। ठीक इसके विपरीत बात है, रानी। समझो,

मैंने अपने को एक तूफान के बीच में डाल दिया है—चारों ओर हूहू-हाहा, कहीं घर उजड़ रहे हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, गर्द-गुबार से वायुमंडल व्याप्त है, एक झोंका उधर पटक देता है, दूसरा झोंका फिर इधर घसीट लाता है—और इन सब के बीच अपने रास्ते पर बढ़े चलना है! हमारी सफलता इसी पर निर्भर करती है कि इस हंगामे में भी हम कहाँ तक अपनी राह को अच्छी तरह देख सकते हैं, उस-पर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं.....

"अतएव, मेरी प्यारी रानी, तुम क्षमा करना। आने में विलम्ब हो, तो घबराना नहीं। मेरे लिए चिन्ता तो बिल्कुल ही नहीं करना। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए हमेशा ढाल का काम करेगा, उसकी छाँव में में हमेशा निश्चिन्त सोऊँगा। हाँ, मुझे घरवालों के लिए थोड़ी चिन्ता है। सो देखना—देखना, ओ मेरी प्राणों से प्यारी रानी......."

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तेजी से भागी जाने वाली गाड़ी, उसने पाया, अब एक स्टेशन पर खड़ी है। लोग उतर रहे हैं। अधिकांश लोग उतर गये। उसका देवर उसे ध्यानमग्न देख, उसके नजदीक आकर कह रहा है—"भौजी, उठिए न, बिस्तरा बिछा दूँ। ज़रा लेट जाइए। बड़ी भीड़ थी। ज़रा कमर तो सीधी कर लीजिए।" वह चौंक कर उठीं। बिस्तरा बिछाया गया। बच्ची को गोद में चिपका कर वह लेट गई। आँखें बंद कीं। आँख बन्द थीं, किन्तु, वह देख रही थी......

## ११. मान

वह पड़ी हुई है, वह उसे उठा रहे हैं, मना रहे हैं। न-जाने क्यों, उस दिन एक अजीब मान उसके दिल में पैदा हुआ। जो मान पहली रात में, पहली मुलाकात में, न-जाने कहाँ सोया पड़ा था, इन तीन-चार वर्षों के विवाहित जीवन में जिस मान की छाया भी उसने नहीं देखी थी, वही मान उसके हृदय पर अधिकार कर बैठा --- उस दिन, जब कि एक वर्ष की जुदाई के बाद वे उसके घर में आकर खड़े थे! वे, उन्हीं के शब्दों में, तपोभृमि से लौटे थे। घर वालों ने आँसू के हार से स्वागत किया, परिजन-पूरजन ने आरती और माला से अभिनन्दन किया। उसके दरवाजे पर भीड लग गई। वे मानव होकर भी मानवोत्तर हो चुके थे। उनके त्याग और तपस्या की चर्चायें हो रही थीं। एक कोलाहल-सा मचा था। इस भीड़भाड़ से निबट कर, जब वह आँगन में आये और बड़ी-बृढियों से आशीर्वाद पाने लगे, उसके मन में न जाने क्यों एक अजीव भावना पैदा हुई।— में कौन होती हूँ उनकी ? उन्हें मेरी क्या परवाह ? मुझे अथाह सागर में छोड़कर कैसे वे तैरते बढ गये। आज लौटे है, देवता होकर! गले में मालायें पड़ रहीं है, कर्पूर की आरितयाँ हो रहीं हैं। भगवान के नये-नये भक्त है; मैं कौन होती हूँ भला ? मेरे घर आ रहे हैं; एक लोकलाज निबाहने। अगर मेरी जरा भी चिन्ता होती, तो, यों मुझे भूलकर, तपस्या में लीन हो जाते ! मैं अबला, मैं नारी। नारी तो तप-भंग की सामग्री है न ? तपस्वियों को नारी से अलग ही रहना चाहिए। मैं क्यों उनके तप में आड़े आऊँ ? मन, चल, दूर हट.....

यों ही अंट-संट सोचती, वह पलंग पर जा लेटी। आँचल से मुँह को ढँप लिया। आँचल का छोर यों दाब दिया, कि चेष्टा करने पर ही मुँह उघाड़ा जाय। वे घर में घुसे। उनकी पग-ध्विन उसने सुनी, पहचानी। उन्हें कितना आश्चर्य हुआ होगा, यह देखकर ? शायद उन्होंने सोचा होगा, रानी, किवाड़ की ओट में खड़ी प्रतीक्षा कर रही होगी। ज्योंही पहुँचूंगा, या तो लिपट रहेगी, या पैरों पर लेट जायगी। किन्तु, यह क्या? यह तो पलंग पर पड़ी हुई है! वह धीरे-भीरे पलंग के निकट आये, पुकारा—रानी, रानी! किन्तु, रानी सोई बी क्या, जो आवाज सुनकर जग जाय? वे पलंग से सट गये, एक पैर पलंग के ऊपर रखा और हाथ आँचल की ओर बढ़ाया। हाथ बढ़ाते

हुए बोले—"समझा, रानी, समझा ! तू नाराज़ है मुझपर। वाजिब ही है तेरी नाराजी। मैंने अपराध किया। किन्तु, इस समय माफ़ी माँगने की भी मुध नहीं है, पगली। आ, उठ, पहले तुझे हृदय से लगा लूँ। देख तो, यह मेरा दिल, तुमसे मिलने को कैसा अकुला रहा है— धड़धड़ किये हुए है ।" उन्होंने उसका हाथ खींचा और उसे घसीट कर अपनी छाती पर ले गये। उसका हाथ उनकी छाती पर; उनका मुँह उसके आँचल पर! उच्छ्वास की गरमी, चुम्बन की बिजली! उसका मान पानी-पानी हो रहा। आँचल न जाने कहाँ विलुप्त हो चला। उसने पाया, वह उठाई जाकर उनकी गोद में है।

जब आँखों का ज्वार-भाटा खतम हुआ, उसने उनके मुँह की ओर देखा। अरे, यह क्या ? वे इतने दुबले ? ललाट पर शिकन, आँखों के गोलक धँसे, गाल पुचक गये, नाक कुछ अधिक उभड़ आई है,—अरे यह क्या ? वह आँख फाड़-फाड़ कर देख रही थी,—चिकत, विस्मित, भयभीत ! और, वे...वे मुस्कुरा रहे!

"क्यों रानी, क्यों ? मैं दुबला हो गया हूँ यही न ? तो, यह कौन-सी बात है भला ? जहाँ चार दिन तुम्हारे हाथ से खाया, और चार दिन तुम्हारे पास रहा—फिर, वहीं मुटाई, वहीं ललाई! रंग रंग भी तो देता है ? क्यों ?" वह चुप थी और वे आँखों से मुस्क-राते और होठों से अमृत की वर्षा किये जाते थे। जब कुछ देर के बाद वह कुछ आश्वस्त हुई, बोली—

''तपस्वी को नारी से अलग ही रहना चाहिए, तपभ्रष्ट मत हूजिए।"

उन्होंने कहा— "ओहो, अब समझा ? यह मान नहीं था, मेरा कल्याण था, जो मेरी रानी को यों यहाँ मुलाये हुआ था ! वाह री मेरी रानी !" बात जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा— "किन्तु, रानी, यह विश्वामित्र की तपोभूमि नहीं है; यह तो जानकी का केलि-मिन्दर है, जहाँ की ध्यान-धारणा, अशन-आसन सब कुछ दूसरा हो है !" और इसके बाद.....

उफ़, उसका पिछला वर्ष कैसा बीता था। ध्रुवदेश में छः महीने का दिन और छः महीने की रात होती है, मुनते हे। किन्तु, यहाँ तो यह एक पूरा वर्ष उसके लिए रात-ही-रात रहा है। रात—अमावस्या की रात, अमावस्या भादो की। चारो ओर अंधकार ही अंधकार— जब बिजली कौंधकर प्रकाश नहीं देती, अंधकार की भयानकता को और बढ़ाती है। आसमान में एक तारा तक के दर्शन नहीं—तमाम बादल छाये हुए। रात भर टिप-टिप, टिप-टिप,—खुलके बरसे तो जी कुछ हलका भी हो जाय। अजीब ऊमस। उफ़, री, वह काली, भयानक, भयावह रात। और, आज की रात—ऐसी रात सब सुहागिन की हो; दिन न हो, रात ही रात। इस एक ही रात में जैसे उन्होंने जादू फेर कर बारह महीने की अनिगनत रातों की व्यथा को, न जाने किस तरह, हवा कर दिया! दूसरे दिन जब वह उठी, उसकी आँखों में नई रोशनी थी, उसके पैरो में पुराना बल था; आईने में देखा, गालों पर गुलाबी दौड़ गई थी, होंठों पर ईगुर मुस्कुरा रहा था और आँखों की पुतली कठपुतली-सी ता-थेई नृत्य कर रही थी!

दिन में उन्हें भी उसने ग़ौर से देखा। वे दुबले हो गये थे जरूर—लेकिन, समूचे शरीर से एक ज्योति-सी निकलती। कभी-कभी उसे ऐसा लगता—जैसा कि उसने देवताओं के मुखड़ों के चित्रों में देखा था—उनके चेहरे से ज्योतिःस्फलिंग निकल कर एक वृत्त बनाये हुए हैं। वह वृत्त कमशः फैलता जाता है। उस वृत्त के भीतर उनका चेहरा कैसा अपूर्व मालूम होता! वह कई बार उसे देखती ही रह जाती—आत्मविस्मृत, आत्मविभोर! उसे इस तरह निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए पाकर उन्होंने कई बार पूछा भी,—"यह क्या है रानी, यों घूर क्यों रही हो? में दुबला हूँ, यही न ?" कहकर मुस्कुरा पड़ते। वह बोलती क्या भला, होठों का जवाब होठों से ही देने की चेष्टा-भर करती।

थोड़े ही दिन वे रह पाये थे कि एक दिन शहर से कुछ 'बड़े-बड़े' लोग उसके दरवाजे पर आ पहुँचे और उन्होंने खबर की—वे उन्हीं के साथ जा रहे हैं। जा रहे हैं? क्यों, कहाँ? क्या एक वर्ष की तपस्या पूरी नहीं हुई? अब तो फिर पढ़ना है, घर देखना है। डिप्टिगरी न हुई, वकालत ही सही। वही पिढ़ए, दो वर्ष क्या चीज है? किन्तु, उन्होंने इन बातों को हँसी में उड़ाना चाहा। पर, उनकी मानिनी रानी माने तो। उसने जिद की—"मैं आपको नहीं जाने देती; मैं नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे बता दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? एक बार मैं घोखा खा चुकी, मैं अब आपको नहीं छोड़ती।" शब्द ही नहीं थे, एक-एक शब्द के साथ आँसुओं की शत-शत बूँदें भी थीं। वे तैयार होकर उससे मिलने आये थे। सिर से टोपी उतार कर उसके हाथों में रख दी और

कहा—''अच्छा, आज नहीं जाता। जब तेरी आज्ञा होगी, तभी जाऊँगा, जैसी तेरी मर्जी।'' दरवाजे पर गये, उन लोगों को, न जाने क्या कहकर, बिदा किया और लौटे। तब तक वह खड़ी थी, उनकी उस उजली गाँधी-टोपी को हाथ में रखे, उसे देखती, उसे अश्रुओं से अभिषिक्त करती! आते ही बोले—''हुआ न, मैं हारा, तू जोती।''

हाँ, सचमुच यह उसकी विजय थी। ऐसी विजय-जिसपर घरवालों को ही आश्चर्य नहीं हुआ, उसे स्वयं भी आश्चर्य-चिकत रह जाना पड़ा! किन्तू, उसकी यह विजय कितनी महँगी है, उसने तूरत अनुभव किया। उनका चेहरा लटक रहा—श्रीहीन, विषण्ण। कहाँ गया उनके मुँह का ज्योति-वृत्त ? और आँखों में यह क्या उमड़-घुमड़ रहा है ? उनमें पानी नहीं सही, उनसे बुंदें न गिरें, सावन के सजल बादल तो वहाँ हैं ही। तो क्या, उससे कोई अपराध बन पड़ा ? कोई ऐसा काम किया उसने, जिससे उनके हृदय को ठेस पहुँची है ? वे चाहते तो उसकी अवज्ञा कर सकते थे ? किन्तू, ऐसा नहीं किया। उन्होंने, उसका मान रखा, जिद रखी। उन 'बड़े लोगों' ने मन-ही-मन क्या कहा होगा ? बड़े देशभक्त बने थे, बीवी ने जरा टोक दिया, बस, सारी देशभिक्त हवा हो गई ? शायद इस अपमान के बोध ने ही उनकी आँखों में इन बादलों की सुष्टि की है ? उहूँ, उसने ग़लती की है, नादानी की है, उससे अपराध हो पड़ा है, अक्षम्य अपराध ! एक तरफ़ वे हैं, जो उसकी जिद की भी क़दर करते हैं, एक तरफ़ वह है, जो उनकी प्रतिप्ठा की ओर भी ध्यान नहीं रखती !

वे खड़े थे, उनके हाथ उसके बालों से खेलवाड़ कर रहे थे। उसने उनके मुँह की ओर देखा। सहसा उनके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल गई! उसके समझने में घोखा नहीं हुआ कि यह उत्फुल्ल-प्राय किलका की चटक नही है, बिल्क अपने बोझ से व्याकुल बनो मेघ-माला की तड़प है! मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा—"चलो, कुछ गप हो; खड़ी कब तक रहोगी?"

"क्या आपके साथी चले गये ?"—उसने पूछा और जवाब की प्रतीक्षा किये विना ही बोल उठी—"आप जाइए, जब वे बुलाने आये हैं, तो आपका नहीं जाना मुनासिब नहीं।" वे चिकत होकर देख रहे थे। उसने फिर कहा—"मुझसे अपराध बन पड़ा था ! मैं नारी, गँवारी—यदि दूर तक नहीं देख सकूँ, तो मेरा क्या कुसूर ? आपको क्षमा कर देना चाहिए।" इतना कहते-कहते, उसके हिचकियाँ आ गई

थीं, उसे आज भी अच्छी तरह याद है। फिर क्या था, उनकी आँखों के बादल भी बरस पड़े! किन्तु, यह उसके कर्तव्य-ज्ञान पर बहे हुए प्रसन्नता के आँसू थे या उसकी अपार मानिसक पीड़ा पर बहे हुए सहानुभूति के आँसू—यह कौन बताये ?

उसे घसीट कर वह पलंग पर ले गये। बिठाया, वह बैठी। बहुत कुछ कहना चाहते थे, कह न सके। कहा, रात तुम से दिल खोल कर बातें होंगी। उन लोगों को कह दिया है—घर पर एक जरूरी काम छुटा जा रहा था, अभी-अभी याद आया, उसे सम्पन्न कर तुरत आऊँगा, आप लोग चलिए। वे चले गये हैं। अब तुमसे पूरी बातें करके, और तुमसे आज्ञा लेकर ही जाऊँगा। यों ही कितनी ही बातें कहकर, घर से बाहर गये।

और, उस रात में ! --मानों, उन्होंने अपना कलेजा निकाल कर उसके सामने रख दिया--हाँ, एक वर्ष की ही बात थी। किन्तू, आज स्पष्ट है कि चाहे जिसकी कमी से हो, जिसकी ग़लती से हो, तपस्या का फल नही मिला। अब क्या यह उचित है कि एक बार जिस काम में हाथ डाल दिया गया, उसे सम्पन्न किये बग़ैर पीछे पैर दिया जाय ? घर की हालत खराब होती जा रही है, वे खुद भी देख रहे हैं। वया उन्हें आँखें नहीं, ज्ञान नहीं ? किन्तु, देश में आज उन्ही का घर तो इस अबतर हालत में नही। सारा देश ही ऊजड़ गाँव हो रहा है। अगर उसमें एक घर सम्पन्न ही हुआ तो क्या ? अतः एक घर को सम्पन्न करने की अपेक्षा, इस समूचे ऊजड़ गाँव को ही फिर से बसाने की क्यों न चेष्टा की जाय ? गाँव बसेगा, तो यह घर भी आप-आप बस जायगा। घरवालों को तो इतना ज्ञान नहीं, उन्हें तो अपनी ही हालत सूझती है, उन्हें समझाया जाय, तो कैसे ? किन्तू, उसे तो समझना ही चाहिए, वह सिर्फ सहचरी ही नहीं है, सहर्धीमणी है, अर्धागिनी है ! उन्हें इस बात से आज प्रसन्नता हुई है कि वह चीज़ों को समझने की चेष्टा कर रही है, वे अपने को धन्य समझ रहे है कि ऐसी पत्नी मिली। किन्तू, जो दिन आनेवाले हैं, वे शायद और भी अधिक परीक्षा के हों। अतः, उसे पूरी तैयारी करनी चाहिए। अपने जीवन, अपनी भावना, अपनी बुद्धि सबको नये साँचे में ढालने की कोशिश करनी चाहिए-अादि, आदि।

वे कहे जा रहे थे, वह सुनती जा रही थी। वह क्या बोलती भला ? यों बहुत देर तक दीन-दुनिया की बातें करते हुए, फिर उन्होंने

विनोद की बातें छेड़ीं,—अपने पूर्व-परिचित स्वभाव के अनुसार । कौन कह सकता था कि कुछ मिनट पहले इसी मुँह से ज्ञान की वे अनमोल मुक्तायें झड़ रही थीं—अब तो यहाँ सिर्फ फूल-ही-फूल बरस रहे थे ! फूल—रंग, गंध; देखो, सूँघो; खुश हो, मस्त हो। उसी मस्ती में न जाने कब उसकी आँखें लग गईं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

और, सचमुच उसकी आँखें लग गई थीं। दूसरे स्टेशन पर फिर एक बरात जब चढ़ने का उपक्रम करने लगी, उस कमरे में होहल्ला शुरू हुआ। उसने आँखें खोलीं। भीड़ देख बच्ची को सम्भाला। उस सोई हुई बच्ची को लेकर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। गाड़ी चली, दौड़ी, भागी। वह फिर अपनी पुरानी तस्वीरों की दुनिया में जा पहुँची....।

# १२. मातृत्व!

एक राट्रीय विद्यालय खोला गया था, उसके वे प्रधानाध्यापक थे। इस अध्यापन से पैसे तो कुछ इतने मिलते नहीं थे कि घर को सम्भाला जा सके। हाँ, घरवालों को, हित-कुटुम्ब को और उसको भी यह सन्तोष था कि आखिर उनकी जिन्दगी में स्थिरता तो आई। विद्या है, योग्यता है, तो कभी-न-कभी उच्च स्थान प्राप्त करेंगे ही। अभी यही सही। अध्यापक होने के बाद, उन्होंने घर के काम-काज की ओर भी कुछ ध्यान देना शुरू किया। छुट्टियों में आते, तो चाचाजी के बोझ को हल्का करने की कोशिश करते। कई पुराने कर्ज ऐसे थे, जो 'सइन' घाव की तरह, न-जाने कब से, बहते आ रहे थे। उनसे पीव ही नहीं निकलता था, जीवनी-शिवत बही जा रही थी। ऐसे कर्जों को उन्होंने हाथ में लिया। घर के कुछ अनावश्यक खर्चों को कम कर, उपज की वृद्धि की ओर ध्यान देकर, को-अपरेटिव बैंक से कुछ उधार लेकर उन्होंने उन कर्जों को सधा दिया। इस ऋण-मुक्ति से घर में थोड़ी पायदारी आई। लोगों की आशायें फिर पत्ते और कोपलें लेने लगी।

और, अरे, वह कैसे कहे, कैसे बताये, कि उसके यौवन-तरु में भी अचानक कोंपल फूटी, मंजरी निकली, बौर लगे और हाँ, टिकोरे के भी लक्षण स्पष्ट होने लगे! ओहो, वह गर्भवर्ती हो चली है!

गर्भ—मातृत्व का पावन प्रतीक, प्रेम का विजय-वैजयन्त ! जब नारी 'भोग' की दुनिया से हटकर 'साधना' की स्वर्भूमि में पहुँच जाती है; जब 'काम' 'धर्म' में परिणत हो जाता है, 'मोह' 'कर्तव्य' में। जब आँखों का रस छाती में घर करता है, जब होठों की ललाई दूध की उज्ज्वल धारा के रूप में फूट पड़ती है। जब यौवन उन्माद के आवर्त्त से निकल कर मर्यादा की सीमा में बँध जाता है। जब हाथ स्थिर हो जाते है, पैर भारी पड़ जाते है। जब हवा में तैरनेवाली नारी जमीन के लिए भी बोझीली बन जाती है, जब आसमान में स्वच्छन्द विचरण करने की भावना घर की चहारदिवारी को भी बड़ा घेरा मानने लगती है। संक्षेप में—जब 'पत्नी' 'माता' बन जाती है—बन्दनीय, अर्चनीय, नमस्य, प्रणम्य।

वह गर्भवती है—इस कल्पना ने उसमें एक साथ ही कितनी खुशी और कितनी जिम्मेवारी के भाव भर दिये । वह गर्भवती है—अब उसके एक शरीर में दो प्राण बस रहे हैं। ! कितना आश्चर्य-

जनक ! और यह जो दूसरा प्राण है, वह कौन है ? क्या वह उनकी प्रतिमूर्त्ति नहीं है; जिस मूर्ति को वह इतने बरसों से—सुख में, दुख में, मिलन में, बिछोह में—अपनी आँखों में बसाये हुई थी ! वही मूर्ति अब प्रत्यक्ष उसकी आँखों के सामने, मूर्तेरूप में, चलेगी, फिरेगी। उसके आनन्द का क्या कहना ? किन्तु, उस मूर्ति के पिड को नौ महीने तक अपने गर्भ में लिये रहना, अपने प्राण-रस से उसका प्रतिपालन करना, कोई ऐसी हलचल न करना कि उस नन्हे से मांस-पिंड को जरा भी सदमा पहुँचे और जब वह संसार का प्रकाश देखे, उसे मातृत्व की उन शत-सहस् परिचर्याओं से पालना, पोसना, बढ़ाना, अरे—वह किस तरह इन जिम्मेवारियों को निभा सकेगी, भला?

वह विद्यालय में थे। वह सोचने लगी, जब वे आवेंगे, किस तरह यह स्सम्बाद उन्हें वह स्नायेगी ? क्या कहेगी, क्या कह कर बतला-येगी? जब वे सुनेंगे, उनके मन में क्या भाव होंगे? जरूर ही आनन्द होगा उन्हें। किन्तू, जिम्मेवारियों के बोझ का उन्हें भी अनुभव होने लगेगा। अच्छा ही तो; अब वे घर की ओर ज्यादा ध्यान देंगे ! घर-वाले को भला सकते थे, उसकी उपेक्षा कर सकते थे। किन्त, उसकी उपेक्षा कैसे करेंगे, जो उन्हीं की सुध्ट है, उन्हीं की रचना है ? किन्तू, यह उपेक्षा का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? आज तक उन्होंने नया कभी किसी की उपेक्षा की है ? हाँ, कर्तव्य-बंधन था। जहाँ दो कर्त्तव्य परस्पर टकराते थे, किसी एक ही का पालन तो कर सकते थे वे ? उन्होंने यही किया। हाँ, यह बात जरूर है कि एक अबोध शिशु के साथ जो उनका कर्त्तव्य होगा, वह ज्यादा नाजुक होगा, अतः, दो कर्त्तव्यों के चुनाव में, इसकी ओर ही उन्हें पहले ध्यान देना होगा। दो कर्त्तव्यों का चुनाव ! -- तुरत उसका ध्यान अपनी ओर गया। अब उसके साथ भी तो यही सवाल होगा! वह किसको तरजीह देगी— उन्हें, या इस आगन्त्रक को ? उसने सन रखा था, बाल-बच्चे वाली स्त्रियाँ पति के प्रति कुछ उदासीन हो जाती हैं। वे बच्चों में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि पति को अपना पूरा प्रेम दे नहीं पातीं। क्या उसपर भी यह बात लागु होगी? नहीं, हर्गिज नहीं। वे बेवकफ स्त्रियाँ होती हैं, जो इस तरह करती हैं। जिसका प्रेम सिर्फ हृदय की चीज न रहकर मुर्तारूप में सामने नाचे, खेले, हँसे, तालियाँ दे, ता-थेई करे—उसके प्रति उपेक्षा या उदासीनता कहाँ से आयगी ? वहाँ तो प्रेम बढता ही जायगा—उसमें चार चाँद लग जायँगे!

अभी विद्यालय से उनके आने में देर थी। इधर, उसका कुतूहल बढ़ता ही जाता था। एक महीना तो उसने जैसे-तैसे काटा, किन्तु, दूसरा महीना आते ही, इस कुतूहल, उत्सुकता को उनसे छिपाये रखना उसके लिए असम्भव हो गया। आखिर, एक दिन एक चिट्ठी उसने उनके पास भेज ही दी — क्या किसी एतबार को, सिर्फ एक दिन के लिए, नहीं आ सकते ? एक जरूरी काम है। और, वह अगले एतबार को आ पहुँचे और आते ही पूछ बैठे—क्या है रानी ? क्यों बुलाया ? वह बोलने ही को थी कि फिर कहने लगे,—"मैं कहूँ, क्यों बुलाया है ? वाह री खुशखबरी—अपने को जप्त नहीं कर सकी ? तो, बधाई लो, खुश रहो"—कहते-कहते उन्होंने उसे आलिगन में आबद्ध कर लिया! "मैंने सामुद्रिक पढ़ा है, रानी—किस तरह विना कह ही सब बातें जान ली ?"

उसे सचमुच आश्चर्य हो रहा था, उन्होंने यह जाना कैसे ? वे भी रहस्य को रहस्यमय बनाये जा रहे थे ? किन्तु, पीछे, उसकी समझ में आया, यह चीज़ कैसे गुप्त रह सकती थी भला ? घर की औरतों से बच्चों के कान में बात गई और उनकी जबान जहाँ जिसे न कह दे ? ननदें तो जैसे बाट जोह रही थी। भैया आये और उनके कानों में बात पड़ी——मिठाई, गहने, और साड़ी की माँग के साथ।

इस शुभ सम्बाद ने उन्हें कितना हिषत, पुलकित, आनिदत किया! हर महीने वे जरूर घर आने लगे—आखिरी दिनों में तो हर रिववार को। जब आते, उसके शरीर का पूरा समाचार पूछते—खोदखोदकर। जहाँ कुछ गड़बड़ी मालूम होती, तुरत उपचार में लग जाते। उन दिनों उसकी तबीयत भी अजीब हो रही थी। अवसाद का तो मानों उसके जीवन पर एकच्छत्र आधिपत्य हो गया था। जब खड़ी होती, बैठने की इच्छा होती; जब बैठी होती, तो लेटने की। नईनई चीजों के खाने-पीने की लिप्सा तो होती, किन्तु, जब वे चीजें सामने आसीं, उकवाई आने लगती। जो वस्तुयें उसे बहुत प्रिय थीं, अब उनकी ओर आँख उठाने की इच्छा नहीं होती। चेहरे का रंग उड़ा जा रहा, होठों पर पपड़ियाँ पर रहीं। जब कुछ दिन रह गये, हाथ-पाँव की क्या बात, उसकी पलकों पर भी सूजन-सी आ गई थी। वे घर पर होते, तो ज्यादातर उसके निकट होते। हँसने-हँसाने की कोशिशों करते, बहलाने-टहलाने की चेष्टायें करते।

संयोग, जिस दिन प्रथम-प्रथम उसने इस पुत्ररत्न का प्रसव कर अपने को अतिसौभाग्य-शालिनी सिद्ध किया, उस दिन वे घर पर नहीं थे। यह घटित भी हुआ अचानक और अप्रयास। थोड़ी रात बीती थी। सबरे कुछ खाकर—यों ही दो-चार कौर—वह आँख मूँदे पलंग पर पड़ी थी कि उसके पेंड़ में कुछ दर्द-सा मालूम हुआ। दर्द टीस में बदला। वह उठकर बैठी। बैठा न गया। पलंग के नीचे पैर खिसका कर वह खड़ा होना चाहती थी, कि उसे मूच्छी-सी मालूम हुई। पलंग की पाटी पकड़ कर वह नीचे बैठ गई। एक जोर का वेग—उसके मुँह से चीख। उसके याद—वया हुआ, उसे पता नहीं। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ, घर में आनन्द-बधैया बज रहा था और उस कोलाहल में एक मीठी-मीठी केहाँ-केहाँ की आवाज आ रही थी! वह आवाज, और जैसे उसके समूचे शरीर में जो भी जीवनीशक्ति थी, वह एकाएक उमड़ कर उसकी छाती में आ गई और थोड़ी ही देर में उज्ज्वल दुग्ध-धारा के रूप में प्रवाहित होने लगी!

'बरही' का दिन—स्नानादि करा कर, पीली साड़ी पहना कर, उसे भोर की मीठी धप में आँगन में विठा दिया गया था। उसकी आँखों में काजल की मोटी रेखा कर दी गई थी; उसकी माँग में सिंदूर की फैली-फैली लकीर थीं। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा, खुद नहीं पहचानी जाती थी। आँखें धॅस गई—गालों रंग क्या हुआ ? जब समूचे शरीर में जर्दी-ही-जर्दी हो तो पीले रंग की साड़ी से बढ़कर पहनावा क्या हो सकता था ? लेकिन, उस जर्दी के भीतर से जो आभा फुट रही! इन धँसी आँखों में जो उत्फुल्लता दीख रही है! जरूर उसके शरीर में खुन की कमी हो गई है। किन्तु, उसकी गोद में जो रक्त का एक सजीव पिंड है, उसने तो मानों उसके सम्पूर्ण जीवन को लाल बना रखा है। ऊपर जर्दी है, भीतर लालिमा खेल रही है। उसके बचे-खुचे खून में नई रवानी है। उसके हृदय-सागर में नई-नई तरंगें अठखेलियाँ कर रही हैं। उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसका शरीर, उसका सम्पूर्ण जीवन-अाज हँस रहे हैं, विहँस रहे हैं! उसी असीम हँसी के बीच 'वे' आँगन में पहुँचे। वह शर्माई, घूँघट नीचे खींच ली, आँचल अच्छी तरह सम्भाला। उन्हें देखते ही ननदें किलक पड़ीं, देवर उछल पड़े। 'भैया इनाम लुंगी, भैया मिठाई दो'--का शोर मच गया। एक ननद ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली—पहले मुँह-देखाई, तब देखने दुंगी। वे भौंचक

थे—आनन्द से या आश्चर्य से ? अपनी ही एक जीवित-जागरित प्रतिमूर्ति सामने देखकर किसे आश्चर्य नहीं होगा ?

उसकी गोद का लाल बढ़ने लगा। उनकी ममता भी बढ़ने लगी
—कम-से-कम उसे तो ऐसा ही अनुभव होता। जब आते, बच्चे
के लिए कुछ-न-कुछ लाते ही। बच्चे के साथ उसकी माँ को कभी नहीं
भूलते। किसने कहा कि सन्तान होने के बाद दम्पती का प्रेम-बन्धन
ढीला पड़ता है ? सन्तान तो एक मुहर है, जो प्रेम की बाजाप्तगी
की ही नहीं, उसके अटूट, अचल और अकाट्य होने की भी सूचना
देती है। दम्पती के प्रेम-वृत्त का सन्तान केन्द्र-विन्दु है। सन्तान घुरी
है, जिसपर स्त्री-पुरुष-रूपी दोनों पहिये चक्कर काटते हैं और इसी चक्कर
के साथ-साथ जीवन-रथ को कर्तव्य-पथ पर बढ़ाये चलते हैं। जब तक
सन्तानरूपी घुरी में न बँघे हों, ये पहिये कब, कहाँ ढुलक, गुड़क
जायँगे, कोई ठिकाना नहीं!

उसने अनुभव किया, सन्तान ने उन्हें और भी उसके निकट कर दिया है, दोनों के जीवन में तारतम्य ला दिया है। आज भी वह देखती है, यह सन्तानों की ममता ही है कि उनका विद्रोही और वैरागी हृदय घर से सम्बन्ध जोड़े हुए है। सन्तान होते ही, जब यशोधरा प्रसूतिगृह में ही थी, बुद्ध घर छोड़कर चल बसे। नहीं तो, शक है कि राहुल के दूध-भरे मुँह की सोंधी गन्ध सूंघने के बाद वे जा भी पाते। यह सम्भव भी होता, तो जिस समय राहुल विना दाँत के मुँह से 'बा' कहकर उन्हें पुकार लेता, उसके बाद तो उनका जाना निस्सन्देह ही असम्भव पड़ता!

ज्यों-ज्यों बच्चे के अंगों का विकास होने लगा, उसे लेकर कितनी रात क्या-क्या न बातें हुईं। कभी उसके एक-एक अंग का विक्लेषण होता—रानी, रंग तो इसपर मेरा पड़ा है, लेकिन, देखती हो, रंग के भीतर बिल्कुल तुम-ही-तुम हो। ये आँखें—अरी, इसने तुम्हारी आँखों का किचित भूरापन तक ले लिया है! और यह नाक तो मेरी है नहीं। हाँ, होठ कुछ मेरे जरूर हैं, लेकिन इनकी ललाई भी तुम्हारी ही है। यों ही इस ललाट को मेरा कह सकती हो, किन्तु ये भवें और बाल—बताओ न तुम्हारे हैं कि मेरे। शरीर का गठन मेरा है, तो शौष्ठव तुम्हारा।

"लेकिन, माफ कीजिए, मेरे राजा, शरीर में मैं जहाँ भी होऊँ, न होऊँ, इसके भीतर जो आत्मा है, वह तो बिल्कुल आपकी है। शिशुता में भी यह नटखटपन, यह जिद यह.....उहूँ, उहूँ, ये सब मेरे हो नहीं सकते।"—

"तो में नटखट हूँ—जिद्दो—क्यों ?" उन्होंने एक दिन हॅस कर पूछा और उसने तुरत जवाब दिया—"इसी से पूछिए !" मुस्कुरा कर उन्होंने एक मीठी चपत दो ! कितनी मीठी ! उसे मिठास में मस्त देख उन्होंने बच्चे को उठाकर किस तरह चूम लिया था ! वह चुम्बन किसके हिस्से का था, किसे दिया गया था ?

#### $\times$ $\times$ $\times$

वही बच्चा आज सामने बेंच पर बैठा है। उसने घूमकर उसकी ओर देखा। किस उत्सुकता और उत्कंठा से वह उसके अंग-प्रत्यंग को देखने-परखने लगी। उसकी आँखों, भवें, ललाट, नाक, होंठ—किन-किन में वे हैं? वह यों घूर-घूर कर देखने लगीं, कि उसे मालूम पड़ा, जैसे वे स्वयं वहाँ बैठे हों। हाँ, वे ही तो है—कहाँ है फर्क ? बिल्कुल वे हो ! किन्तु, यह तो छलना है। इस समय तो वे उस पाषाण-पुरी में होंगे—किसी निर्जन, एकान्त कोठरी में बैठे ! क्या उन्हें हमारी याद आती होगीं? नहीं आती होगीं, यह वह मान नहीं सकती। तो, वह याद क्या उन्हें विकल नहीं बनाये होगीं? लेकिन...... हृदय, उनकी दुनिया में जाकर अपने दुख को दूना नहीं बना ! चल, अपनीं दुनिया देख—पुरानीं, धूँधलीं, दर्दीलीं, तस्वीरों की दुनिया—

### १३. तपस्या

जब उसने सोचा था, तूफान फट गया, आसमान साफ हो गया, उसमें वह आशा की सुनहरी रेखा भी देखने लगी थी, कि फिर यह अकस्मात क्या हुआ ?— यह अनभ्र वज्रपात !!

वह चौंक पड़ी, चीख पड़ी, गिर पड़ी, वेहोश हुई। होश होने पर भी उसका दिमाग साँय-साँय कर रहा था—अरे, यह क्या ? षड्यंत्र, खून, डकैती, बम, रिवाल्वर.....और वे ? वे और ये भयंकर भयानक, भयावह चीजें ! नहीं, नहीं, ! हो नहीं सकता ? किसी ने यह दिल्लगी की है ! इन चीजों से उनका सरोकार ही कहाँ, जो इनमें वे गिरफ्तार किये जायेंगे ? वे और खून ! जो मांस तक नहीं खाते, वे आदमी का खून करेंगे ? जिन्होंने अपना घर लुटा दिया, मिटा दिया, वे दूसरे का घर लूटने जायेंगे ? जिनका जीवन एक खुली हुई पोथी है, वह भला षड्यंत्र, साजिश करेंगे ? अपने कोमल हाथ की ओर देखकर जिन्होंने कई बार कहा, रानी, ये सिर्फ क़लम पकड़ने के लिए बनाये गये हैं; उसी हाथ में बम, रिवाल्वर ! नहीं, बिल्कुल झूठ ! झूठ और झूठ !

किन्तु, यह बात सच थी कि इसी अभियोग में वे गिरफ्तार कर लिये गये थे। उसकी अपनी परेशानी तो थी ही, घरवाले बदहवाश हो रहे थे। चाचाजी चादर से मुँह ढँककर जो सोये, तो तीन शाम तक बिस्तरे से उठे तक नहीं। घर में खाना-पीना बन्द। एक ऐसी आग जल उठी थी जो घर के हर प्राणी के साथ समूचे घर को ही जलाने पर उतारू थी, फिर चूल्हा जलाने की किसे चिन्ता? अड़ोस-पड़ोस के हित-कुटुम्ब दौड़े-दौड़े आये। उसके बाबूजी भी कई वर्षों पर पधारे! भला, वे किस तरह इस जीवन-मरण के निर्णयात्मक अवसर पर अपनी प्यारी बेटी की सुध नहीं लेते?

वह उनके पैर पकड़ कर फूट-फूट कर रोने लगी। यह पहली बार थी, जब उसने अपनी मर्म-व्यथा को संसार पर प्रगट होने दिया था। बाबूजी को भी धैर्य नहीं रहा—उनकी आँखों से भी आँसू बहे जा रहे थे। किन्तु, दूसरों में और उनमें थोड़ा अन्तर था। जहाँ सभी धैर्य के साथ होश-हवास भी खो बैठे थे, वहाँ उन्होंने हार्दिक व्यथा के बाव-जूद अपने मस्तिष्क का संतुलन ठीक रखा था। उन्होंने चाचाजी को बिस्तरे से उठाया। घर में रसोई का सिलसिला बँधवाया। फिर, सब

बातों को दरयाफ्त करने शहर की ओर चले। हमें समझाते गये— होनहार पर किसी का बस नहीं, किन्तु, हमें प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मेरा यकीन है, वे निर्दोष हैं, किन्तु, आज के जमाने में जिसपर जो आरोप न हो जाय! उनके ऐसे प्रसिद्ध और तेजस्वी व्यक्ति को फँसाने के लिए लाख चेष्टायें हो सकती हैं। किन्तु, हमें भी चेष्टा करनी चाहिए, कि उनकी निर्दोषिता प्रमाणित कर सकें। अब सिर पीटने की जगह हमें थोड़ा हाथ-पैर चलाना होगा। मैं देखता हूँ, असल बात क्या है?

असल बात तो तह में रह जाती है, नक़ल का बोलबाला होता है। दो वर्षों तक मुक़दमा चलता रहा। अजीब सनसनीखेज चीज़ें सामने आई। जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वे ही बातें सत्य की तरह रखी गईं। उस असत्य सत्य को असत्य सिद्ध करना कोई आसान काम नहीं था। बाबूजी प्राणपण से लगे हुए थे। रूपया पानी की तरह बहाया जा रहा था। चाचाजी क़र्ज-पर-क़र्ज़ किये जाते। घर की हालत खराब हुई जाती। दो साल तक खेती-बारी की तरफ भी किसी का ध्यान न गया। उपज कम और खर्च ज़्यादा, अत्यन्त कहिए। पहले से खोंखला घर और भी खोंखला हुआ जाता।

एक दिन बाबूजी आये, कुछ रुपये की तुरत जरूरत थी। चाचाजी ने कई जगह दौड़-धूप की। रुपये मिलते नहीं थे। बाबूजी ने भी अपना हाथ खाली कर लिया था। क्या किया जाय—इसी चिन्ता में वे थे। उसने उन्हें बुलाया और जब वे आये, उनके हाथ में एक पोटली रख दी। ''यह क्या ? अरे, तुम्हारे गहने हैं! नहीं दुलारी, नहीं। मुझसे यह नहीं होगा। में घर जाता हूँ, कोई उपाय करूँगा। कुर्ज लूँगा। तुम्हारे गहने ?—में बेचूं? तूपागल हो गई है क्या ?''

"बाबूजी"—वह बोली—"मैं कोई भोली बच्ची नहीं। बहुत देखा, बहुत सुना।" सब समझती हूँ। ये गहने नहीं हैं, मेरे पाप है। मुझे यक्कीन हो गया है मेरे पाप ही उन्हें इन संकटों में डाल रहा है। वे साधु हैं, पुण्यात्मा है। फिर भी वे जो इन झंझटों में फँस जाते हैं, मेरे चलते, मेरे पापों के चलते। मैं अपने पापों को धोऊँगी, अपने अपने को जलाऊँगी, शुद्ध करूँगी! जब तक में शुद्ध नहीं होती, उनका उद्धार नहीं होगा। मेरे पाप का बोझ उनकी धर्म की नैया को डूबाने पर तुली है। यह नहीं होने दूंगी। ये गहने तो ऊपरी पाप हैं, मन में जो लालसायें घुसी, छुपी हैं, उन्हें भी दूर करना होगा। आप पिता हैं,

मेरी मदद कीजिए। ले जाइए इन्हें, इन्हें बेचकर उनके काम में लगा दीजिए। अगर आप न भी लीजिएगा, तो ये गहने में रखूँगी नहीं! हाँ, यह मेरा निर्णय है। आप इस बाहरी पाप से मुझे मुक्त कीजिए, जिसमें भीतरी प्रायश्चित्त के लिए मैं अपने को तैयार कहाँ।" वह यों ही बोलती जाती थी, और उसने देखा, उसके बाबूजी की आँखों से आँसू बहे जा रहे थे। उन्होंने अन्ततः पोटली उठा ली। जब वे चलने लगे, उसने कहा—देखिए, चाचाजी से यह मत कहिएगा!

उसके बाद उसने अपने को किन तपस्याओं में जलाना शुरू किया ! नहीं, नहीं, मुकर्म को जिह्वा पर लाना नहीं चाहिए, उसका माहात्म्य समाप्त हो जाता है !

इन तपस्याओं के बीच उसके मन में एक लालसा जगी। वह एक बार उनके दर्शन क्यों नहीं कर आती ? दर्शन करके अपने पापों को कम करेगी और साथ ही देखेगी कि दुनिया जिसे षड्यंत्र, कल्ल और लूट कहती है, उनके चेहरे पर वे कहाँ छिपे हैं, किधर हैं ?

वह भी एक दिन था ! गोद में बच्चे को लिये वह जेल में पहुँची। जेल में ही उनका मुकदमा चल रहा था। जज से हुक्म लेकर उसके बाबूजी उसे जेल के उस कमरे में ले गये। जज अपने आसन पर बैठा था; सामने पेशकार कागज उलट-पुलट रहा था। दोनों तरफ के वकील पहुँच चुके थे! किन्तु वे नहीं थे, जिनके लिए यह सब आयोजन था! थोड़ी देर में मधुर संगीत की एक स्वर-लहरी उस कमरे में प्रवेश करने लगी, संगीत के साथ कुछ झन, झन, खन, खन भी। जज चौंका। पेशकार चौकन्ना हुआ। वकीलों ने दरवाज़े से बाहर देखना शुरू किया और थोड़ी ही देर में बारह-तेरह नौजवान हाथ-पैर में बेड़ी-कड़ी झनझनाते, गाते, कमरे में दाखिल हुए!

और, वे वह हैं !—वह खड़ी थी, बरबस उसके पैर बढ़े और उनके चरणों में वह गिरना ही चाहती थी कि बाबूजी ने बढ़-कर उसे सजग किया ! यह क्या कर रही हो, यह कचहरी है ! वह खड़ी हो गई। आँखों से अश्रुधारा फूट निकली ! गोद का बच्चा उसकी यह दशा देख, चीख़ पड़ा। वह चट बैठ गई और उसे आँचल के नीचे करके उसके मुँह में स्तन दे दिया। बच्चा चुप हो गया ! किन्तु, उसकी पापिनी आँखें ! क्या वे ठीक से देखने भी नहीं देंगी ? आह रे उनका चेहरा !—दाढ़ी-मूंछ और सिर के बाल बढ़

गये हैं, काफी लम्बे—िकन्तु उन काले बालों के बीच उनका शान्त सौम्य चेहरा और कितना उद्दीप्त हो चला है ! उसने पाया, उनके चेहरे का प्रकाश-वृत्त और भी बड़ा हो गया है ! उसकी ओर देखकर उनके होंठो पर एक स्मित-रेखा देखी गई, किन्तु, उनकी आँखें ? कुछ दूसरी ही बात उसने देखी, पढ़ी! और, उनके अगल-बगल में ये जो नौजवान हैं—उनमें से कई को तो वह और भी कितनी हो बार देख चुकी है, वे उनके साथ उसके घर पर गये थे। उसने उन लोगों को खिलाया था, कई ने तो उससे दिल्लिगयाँ भी की थीं। वे सब कितने मस्त हैं। गप कर रहे, चिकोटियाँ काट रहे, मुस्कुरा रहे, हँस रहे। क्या ये ही लोग खूनी है ? क्या इन्होंने ही डकैतियाँ की है ? साजिश करनेवालों के चेहरे क्या ऐसे ही होते है ? बम, रिवाल्वर से खेलनेवाले क्या इसी तरह खेलते हैं ? नहीं, नहीं, सारा, इल्जाम ग़लत—सारी बात झूठ ?

टिफिन के वक्त जज से हुक्म लेकर उसने उनसे बातें कीं। वे उसके निकट आये। बाबूजी हट गये थे। आते हीं उन्होने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। किन्तु, जब तक बच्चा उनके हाथों में जाय, कि उनके साथियों में से एक लड़का—हाँ, वह लड़का ही था—लपका और बच्चे को छीनकर ले गया। भाई-साहब, आप भौजी से बातें कीजिए, हम बच्चे से खेलते हैं—एक ने मुस्कुरा कर कहा। सब हँस पड़े। बच्चे को हाथोंहाथ लेकर वे खेलने-खेलाने लगे और वह उनके सामने चुपचाप खड़ी है। क्या बोले, क्या कहे? उन्होंने ही निस्तब्धता भंग की—

"क्यों, घबरा गई हो ? ठीक, घबराने की बात ही है। सोचती होओगी, कैंसा मैंने धोखा दिया। सच, धोखा तुम्हें गुरू से ही हुआ ! किन्तु, रानी, घबराने से क्या कुछ बन पड़ेगा ?—बिगड़ेगा ही। परस्पर आरोप लगाने से भी कुछ होने-जाने का नहीं। अब, तो चुपचाप देखना है, सहना है, भोगना है। सत्य प्रकाशित हो कर रहता है। किन्तु, सत्य को आच्छादित किया जा सकता है, कुछ देर के लिए ही सही! अतः, अवश्यम्भावी पर तर्क करना ही फिजूल है। कभी-कभी हमारी परीक्षा के लिए भी ऐसी चीजें आती है? परीक्षा कड़ी भी हो सकती है। हो सकता है, हमारा सामूहिक पाप कुछ व्यक्तियों के निरपराध रक्त से ही धोया जा सके ? दासत्व सबसे बड़ा पाप है, रानी !...........

.....तुम इतनी दुबली हो गई हो ? ठीक तो, दो परस्पर संलग्न आत्मायें यों अचानक अलग कर दी जायें और बीच में ऐसी दीवाल खड़ी कर दी गई हो, जिसके ओर-छोर कुछ मालूम नहीं, तो, पीड़ा का होना लाजिमी है। और, हृदय की पीड़ा तो खून ही पीता है, मांस ही खाता है। किन्तु, रानी, जब दो आत्मायें तीसरी आत्मा के रूप में अपने को स्वतः परिणत कर लें, तब उनका यह भी कर्व्तय हो जाता है कि उसके लिए—कम से कम उस तीसरी आत्मा के लिए भी—अपने अस्तित्व को क़ायम रखने की कोशिश करें। तुम्हारा यह दुबला-पन बच्चे के लिए कितना हानिप्रद होता होगा, तुमने सोचा है ? मेरे लिए इतनी चिन्ता और उस अबोध के लिए ?......

.....और, तुम लोगों ने यह क्या किया है ? चाचाजी तो पागल हो गये हैं, तुम्हें सोचना चाहिए। यों उजड़े घर को दोनों हाथों से आप-आप उजाड़ना, यह क्या बात ? क्यों इतना खर्च ? किन्तु, तुम इस बारे में मुनोगी नहीं ! अपने गहने तक बेंच दिये! बाबूजी कह रहे थे, रो रहे थे ! मैं उन्हें क्या समझाता भला ?.....

.....सुना, मेरे लिए बड़ी-बड़ी साधनायें कर रही हो—ब्रत, उप-वास, मन्नत, क्या-क्या न ? में कैसे रोकूं ! शायद तुम्हारी तपस्या घर को बचा ले ? मेरी तपस्या का फल तो यही है, जो में भुगत रहा हूँ, भुगतूँगा ? ! और यह तपस्या नहीं है रानी, प्रायश्चित है! कहोगी, मैने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर प्रायश्चित कैसा ? अपना नहीं, अपने पूर्वजों का। और, प्रायश्चित जितना कड़ा होगा, पाप उतना जल्द कटेगा, पुण्य का उतना शीघ्र उदय होगा। घबराना नहीं, हमारी मुक्ति के दिन निकट आ रहे हैं। क्या तुम नहीं देखती ? मैं तो देख रहा हूँ, उतना ही स्पष्ट, जितना यहाँ तुम खड़ी हो....."

वे बोले जा रहे थे। बोलते-बोलते और भी नज़दीक आ गये थे। उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया था। वे चिर-परिचित हाथ—मालूम हुआ, वह फिर मँडवे पर बैठी है और उसका हाथ उनके हाथों में है! हाथों के स्पर्श ने ही जैसे उनके हृदय से उसके हृदय का सम्बन्ध जोड़ दिया। कान उनके शब्द पी रहे थे और हृदय उनके हृदय से सन्देशों का आदान-प्रदान कर रहा था। हृदय की भाषा के बाद जिह्वा का क्या काम ? वह चुपचाप खड़ी थी। वे शायद कुछ और कहते, किन्तु इसी समय टिफिन का वक्त पूरा हुआ। लोग कमरे में आने लगे। उनकी ओर देख, जैसे उनकी आँख बचाते

हुए, एक बार उन्होंने उसके चिबुक को पकड़ लिया और तुरत उसे छोड़ बोल उठे—अच्छा जाओ, मस्त रहना रानी। तब तक उनके साथी बच्चे को उनके नजदीक ले आये थे। बच्चे को हाथों में लिया, एकाध बार चुमकारा और उसके हाथों में देते हुए कहा—अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए तो तन्दुरुस्ती पर ध्यान देना ! "भाई साहब, भौजी से थोड़ी हमारी बातें भी होने दीजिए"—उनके साथियों ने ठहाके के बीच कहा। किन्तु, तब तक जज अपने आसन पर आ चुका था और बाबूजी भी उसके नजदीक आकर चलने का इशारा कर रहे थे। यद्यपि वह अपने को जप्त करना चाहती थी, किन्तु वह आप-से-आप झुक ही पड़ी उनके चरणों की ओर। और उसे लपक कर उठाते हुए, एक ही सेकंड के लिए ही सही, उन्होंने उसे आलिंगन में ले लिया। वह आकस्मिक आलिंगन—उसका समूचा शरीर कदम्ब-सा फूल उठा!

जब वह घर लौट रही थी !— नया एक मिनट भी उसके आँसू रुक रहे थे ? इनमें से किसी को फाँसी हो सकती है, किसी को कालापानी ! ये हँसते-खेलते लोग ! इनमें से किसी को, सूत की मोटी डोर से गला कसकर, दम घुंट कर, मार डाला जायगा; किसी को सात समुन्दर पार घुल-घुल कर, तिल-तिल कर, मरने को लाचार किया जायगा ? ये हँसते-खेलते लोग !— नया इनका परिणाम यही होना था। और, 'वे'— कौन कहे, उनका क्या हो ? फिर भेंट हो या...विधाता....विधाता.....

 $\times$   $\times$   $\times$ 

उसने आँखें खोल दीं। उसकी आँखों से अनवरत आँसू आ रहे रहे और गाड़ी तेजी से भागी जा रही है। जिस तरह दुःस्वप्न से घबरा कर आदमी, आँखों खोलने पर भी स्वप्न से इस तरह अभिभूत रहता है कि अपनी जाग्रत स्थिति पर भी उसे सन्देह होता है, वह कॉपता है, चीखता है, चिल्लाता है; ठीक वही हालत उसकी हो रही थी! उसका हृदय इतना आन्दोलित था, उसका दिमाग इतना परेशान था, कि उसे भान नहीं था, वह कहाँ है? झटपट उसने आंचल से आँसू पोंछे और डब्बे की रोशनी की ओर देखने लगी—ठीक उसी तरह, जिस तरह स्वप्नाभिभूत व्यक्ति रोशनी देखना चाहता है। डब्बे में कुछ नई सूरतें थीं, जो उसकी ओर नजाने क्यों घूर-घूर कर देख रही थीं। उसका स्वप्न-भंग तो हुआ, किन्तु, वह उनकी इस बेहूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर मुँह फेर कर डब्बे से बाहर देखने लगी और उधर देखना था कि......

#### १४. भिखारिन

उसके सिंदूर का भाग्य—वे छूट गये, बेदाग़ छूट गये। हाँ, ऊपर की अदालत तक जाते-जाते इस परीक्षा में ढाई वर्ष से ऊपर लग गये।

वे लौटे, उसका सुहाग लौटा। और, अब उसका एकमात्र सहारा तो यह सुहाग ही था न ?

चाचाजी ने कुछ ऐसा शोक धर लिया कि वे चल बसे ! उनका चलना कि घर का रहा-सहा शीराजा भी (बखर गया। घर की यह हालत देखकर उन्हें सदमा नहीं हुआ, यह नहीं। किन्तु, एक दिन चर्चा चलने पर बोले—

''रानी, हम वैसे माँझी हैं, जिसने अपनी नाव जला डाली हो। नाव जल गई, सामने समुद्र लहरा रहा है और उसकी हर लहर हमें निमंत्रण ही नहीं दे रही, बल्कि हमारा आह्वान कर रही ! निमंत्रण की उपेक्षा कर सकते थे, किन्तू आह्वान की उपक्षा तो पौरुष का अपमान होगा। हम उसमें धसेंगे, उसे पार करेंगे। यह शरीर ही नाव बनेगा, भजायें ही पतवार होंगी। नाव पर हम मन-चाहा सामान लाद सकते थे, अब एक सेर ज्यादा बोझ-भी हमें लहरों के नीचे ला देगा। कभी साधनहीनता बुरी होती है, कभी भली। कभी सम्पन्नता सुख-शान्ति का कारण होती है, कभी जीवन का काल। हम साधन-हीन, सम्पत्तिहीन हो रहे हैं, होते जायॅगे; किन्त्र हमने जो शपथ ली है, उसे देखते हुए, इस स्थिति पर सन्तोष ही करना अच्छा! किन्तु, मैं मानता हूँ, इस सन्तोष की स्थिति में मस्तिष्क को ले आना आसान नहीं। पूराने सूख हृदय में काँटे बनकर गड़ेंगे, पुरानी मौज दिल को बेचैन बनायगी। ये ही परीक्षा के दिन होंगे—मेरे लिए, तुम्हारे लिए, घरवालों के लिए। में उत्तीर्ण हो सकता हूँ, तुम जरूर उत्तीर्ण होगी, किन्तु, ये भोलेभाले लोग ! अतः, अब एक ही करना है, जहाँ तक बन पड़े, साधना की धूनी रमाई जाय और इन्हें सुख से रखने को कोशिश की जाय। मझे उम्मीद है, तुम मेरे इस असाध्य साधन में सहायक बनोगी।"

वह सहायक बनती, बनने की उसने कोशिशें की हैं—किन्तु न-जाने क्यों, ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, वियोग की कल्पना भी उसे

बेतरह अखरने लगी है। आप घर रहिए, मैं सब सह लूँगी, कर लूँगी, —एक दिन उसने कहा भी उनसे। वे सुनकर मुस्कुरा पड़े—"रानी, तब तुम फिर मुझ से घर बसाना चाहती हो। मुझे मेरे कर्तव्य-पथ से मत हटाओ मेरी रांनी ! स्थानभ्रष्ट व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है—न घर का, न घाट का ! मनुष्यता को श्वान-वृत्ति में पटक देना, रानी, कम-से-कम मेरी अर्द्धागिनी के लिए शोभनीय नहीं!"

उसने देखा, "मेरी अर्द्धांगिनी" कहते हुए उनकी आँखें अभि-मान से चमक पड़ी थी और उस चमक ने उसकी कमज़ोरी को, कुछ देर के लिए ही सही, न-जाने कहाँ भगा दिया था!

तरह-तरह के अन्दोलन चलते रहे, सबमें उनका सिर्फ हिस्सा ही नही; हाथ होता। और, परिणामस्वरूप वार-बार जेल-यात्रायें करनी पड़तीं। आज जब वह हाथ की उँगलियों पर उनकी जेल-यात्रायें गिनना चाहती है, गिन नहीं पाती।

इधर नोनी लगी दीवारें और घुन लगे खम्भे एक-एक कर गिरने का उपक्रम कर रहे थे। जो कसर थी, भूकम्प ने पूरी कर दी। घर गिर गये, खेती बर्बाद हो गई, बाढ़ और वीमारी ने सब कुछ चौपट कर छोड़ा!

जहाँ पहले इमारत थी, वहाँ ऊँचा-सा ढूह बना है। उस ढूह पर कुछ छोटी-छोटी झोपड़ियाँ हैं—-बाँस की दीवार, फूस का छजन। छोटा-सा घर-आँगन। उस छोटे-से आँगन में एक बड़ा-सा परिवार। ऐसा परिवार जिसे भूत ललचाता है, वर्तमान समझाता है, और भविष्य ? उसकी चर्चा हो व्यथं।

संक्षेप में जो रानी थी, वह भिखारिन हो गई।

एक वार की बात उसे याद है। वे एक वर्ष के लिए जेल गये थे। यह एक वर्ष उसने कैसे बिताया था ? चाचाजी के बाद, 'उनकी' गैरहाजिरी में, वही घर की मालिकन हुई। देवर नाबालिग़; घर की स्त्रियों की जैसे मत मारी गई। घर-बाहर उसे ही देखना पड़ता। उस साल फसल बिल्कुल खराब गई। कर्ज वालों के तकाजे इतने थे कि नये कर्ज़ की चर्चा ही फिजूल थी। गहनें बिक चुके थे। वह क्या करे ? सिर्फ एक साड़ी पर उसने एक साल बिता दिया था!

एक साड़ी पर एक साल?

घर की औरतों और बच्चों के तन ढँकने के बाद उसके लिए सिर्फ एक साड़ी ही तो बच गई थी।

जब वे लौटे, एक दिन कोई प्रसंग आया, उसकी जवान से यह चर्चा निकल पड़ी। सुनकर बहुत ही विषण्ण हुए। उसे अफसोस हुआ, कहाँ से उसने कह दिया। उसने देखा, कई दिनों तक रह-रह कर उनका चेहरा उदास हो जाता। बातें करते होते, हँसते होते, हँसाते होते, बच्चों को खेलाते होते, उनसे खेलते होते—अचानक, जैसे उनके चेहरे पर स्याही दौड़ जाती। हँसता हुआ फूल मुरझा उठता! उसने कई बार पूछा, ऐसा क्यों? जब वह पूछती, वे मुस्कुराने की चेप्टा तो जरूर करते, किन्तु, यह कृतिम हँसी उनके चेहरे की स्याही को और भी सघन कर देती।

लेकिन, क्या इसने भी उन्हें उनके मार्ग से विचलित किया !

याद है, कई बार कुछ बड़े नेता उसके घर पर आये। उनसे बार-बार आग्रह किया—असेम्बली के लिए खड़े होइए, डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड में चलिए, चेयरमैनी कबूल कीजिए, किन्तु, उन्होंने किस उपेक्षा और घृणा से उनकी 'देन' को ठुकरा दिया ! सुनती हो रानी, सत्य-युग में त्योभ्रष्ट करने को राक्षस या अप्सरायें आती थी। कलियुग को सब बातें विचित्र हैं न ? इस जमाने में हमारे बुजुर्ग ही हमें दलदल में घसीटना चाहते हैं ! क्या तमाशा है, कुत्ते लोहे की जंजीर को अपनी जीभ से बाटते-चाटते अपनी जीभ से ही निकले खून में स्वाद अनुभव कर जोरों से जीभ चलाये जा रहे हैं ! दुनिया में आत्मवंचना से बढ़कर कोई बड़ा अभिशाप नहीं है, रानी!

"और इस युग में ज्यादा तो ऐसे ही लोगों की संख्या है न?" — उसके मुंह से निकला ! शायद उसमें थोड़ी कमजोरी आ गई थी!

"इसीलिए तो, जो थोड़े-से लोग इन्हें बुरा समझते हैं, उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा आत्मत्याग दिखाना चाहिए। जहाँ तर्क और सीख काम नही करते, वहाँ उदाहरण ही एकमात्र उपाय बच जाते हैं रानी! जब सब चिराग़ गुल हो रहे हों, तो, जिनके पास बचे-खुचे तेल-बाती है, उन्हें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रकाश होने दो, प्रकाश! रानी—मुहूर्त ज्वलितं श्रेयः नच धूमायितं चिरम्!"

उसने देखा था, उनकी दोनों आँखें यह कहते-कहते दो जीवित मशाल बन रही थीं—निर्धुम, उज्ज्व, प्रोज्ज्वल !

किन्तु उन उज्ज्वल आँखों में सिर्फ ज्वाला ही नहीं है—वहाँ करुणा की निर्झारिणी अनवरत अठखेलियाँ करती है, यह भी वह जानती है। शायद करुणा की अधिकता ही ज्वाला में परिणत हो गई है। तरल पानी ज्यादा शीत पाकर कठोर बर्फ बन जाता है—ऐसी सख्त कि उसपर इस्पात की धार भी भुथरी हो जाय। किन्तु, इसका मतलब यह कदापि नहीं कि उसकी तरलता खत्म हो गई। बस, सिर्फ, थोड़ी गरमी चाहिए, फिर पानी-पानी है—तरल, कोमल, शीतल, सुखद!

उसने उनके जीवन को देखा है परखा है, और हमेशा यही पाया है। इस परिवार—एक-एक प्राणी—के लिए उन्हें कितनी चिन्ता रहती है। और ये बच्चे!—जिस समय वे इन बच्चों में होते, कौन कह सकता है कि यही वह व्यक्ति है, जो कर्तव्य की पुकार पर इन बच्चों की परवाह किये विना बड़े-से-बड़ा संकट लेने की तैयार होता है! जब तक बच्चे हँसते, उनके बीच वे यों हँसते कि यह पार पाना मुश्किल कि किसकी हँसी ज्यादा मासूम है—बच्चों की या उनकी! किन्तु, ज्यों ही इन बच्चों की तबीयत जरा भी अलील हुई, कहाँ गई हँसी?—यों सेवा-उपचार में व्यस्त रहते कि शक होता, वह बच्चों की माँ है, या वे?

यहीं नहीं, अपने शरीर पर फटा कुर्ता वे फर्छ से रखते— पेबन्द से उन्हें जैसे प्रेम हो गया हो। किन्तु, जब कभी बच्चों के कपड़े फटे देखते, जैसे उनकी छाती फट जाती ! और, यदि कभी गाँव के किसी यज्ञ-उत्सव पर, या किसी पर्व-त्यौहार पर बच्चे नये कपड़े के लिए जिद करते, तब तो वे कट-से जाते! बच्चों को हँस कर बह-लाते, किन्तु, उनके हृदय में कौन-सा हाहाकार मच जाता, क्या वह नहीं परखती ?

माता के हृदय के लिए जरूरी नहीं कि छाती पर दूध के दो घड़े ही रखे हों!

किन्तु, वह कहाँ बहकी जा रही है ? वह अपनी तस्वीर भूली जा रही है, उसके बदले वह उनकी-ही-उनकी तस्वीर देख रही है !

उसकी तस्वीर—उनकी तस्वीर ! अब वह जिन्दगी के जिस छोर पर पहुँची है, क्या वहाँ कहीं भी दो तस्वीरें नज़र आती हैं? वह अपने को अब कहाँ पा रही है ? चेष्टा करके भी वह अपने को अगर पा सकती ? अब तो वह चारों ओर उन्हें-ही-उन्हें पा रही है। अगर उसका अस्तित्व बचा रहता, तो क्या वह उन संकटों को झेल सकती, नहीं-नही, उन संकटों से खेल सकती, जो जिन्दगी की इस ढलती बेला में एक-पर-एक उसपर गिरते रहे हैं! अब तो वह उस जगह पहुँच गई है, जहाँ दर्द दवा बन जाता है, निदान उपचार में परिणत हो जाता है!

यह उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का प्रताप है !

किन्तु, इस एकात्मता ने जहाँ ऐसा वरदान दिया है, वहाँ इसका एक दुखद पहलू भी है।

अब उसने हर दुख को उनकी नजरों से देखना शुरू किया है। इसलिए, अपना दुख भूलकर भी, वह दुखों की दुनिया से अपने को विलग नहीं कर पाती। यह छोटा-सा उदाहरण। आज वह इतना दुखित क्यों है ? क्या सिर्फ अपने दुख से ? नहीं; बार-बार उसका ध्यान जाता है उनकी ओर, जो इस आधी रात की निक्तब्धता में भी, उस एकान्त कोठरी में जगे हुए बैठे होंगे ! बैठे, सोचते—न जाने, इस घटना को रानी ने कैसे लिया हो ? न मालूम, बच्चों ने क्या महसूस किया हो ?

वह छोटो-सी साड़ी वाली बात ! उन्होंने न-जाने हृदय के किस कोने में उसे बंद करके रख छोड़ा था और इस बार जब गिरफ्तारी की चर्चा सुनी, सबसे पहला काम यह किया कि बाजार गये और साड़ियों का एक बंडल ही खरीद कर घर में रख दिया। आपने यह क्या किया ?—उसके पूछने पर उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए इतना कहा—एक वर्ष के लिए थे साड़ियाँ शायद काफी होंगी !

#### $\times$ $\times$ $\times$

"भौजी, आनेवाले स्टेशन पर उतरना है, सामान दुरुस्त कर लिया जाय"—उसके देवर ने कहा। और भी मुसाफिर अपने सामान ठीक कर रहे थे। इसी स्टेशन पर उतरना है—इस बात ने उसे काफ़ी सन्तोष दिया, क्योंकि वह अब तस्वीरों की उस दुनिया में पहुँच चुकी थी, जहाँ बाहरी आकार नहीं होते, टेढ़ों-मेढ़ी लकीरों के भीतर अस्पष्ट, धुँधली भावनायें होती हैं—आँमुओं में पली, उच्छ्-वासों में खेली; जो देखनेवालों के लिए खेलवाड़ होती हैं किन्तु समझनेवालों के लिए मौत! जिनकी व्याख्या की नहीं जा सकती, जिन पर टीका हो नहीं सकती......

#### ग. एतद्धि

देखिए, वह स्टेशन से एक घोड़ागाड़ी देहात की ओर चली जा रही है।

वे ही सब-के-सव। बच्ची के हाथ में झुनझुना है, वह बजा रही है, किलक रही है। बच्चा बिस्कुट कुतर-कुतर कर खा रहा है। बड़ा लड़का रास्ते की चीजों की ओर बच्चे का ध्यान बार-बार आकृष्ट करता है। नौजवान समझता है, बच्चों का गार्जियन वही है, कमशः सबकी ओर ध्यान देता, सबकी खाहिशों पूरी करता और सबका जी बहलाता, वह खुद भी इन्हीं में वहला हुआ है।

किन्तु, वह स्त्री ? उसके शरीर को घोड़ागाड़ी ढोये ले जा रही है, घर की ओर; किन्तु, उसका मन कहाँ है ? हृदय कहाँ है ? उसकी आँखों से पूछिए—उन आँखों से जिनकी पलकें सूजी हुई हैं और जिनकी पुतलियाँ इस तरह अचंचल हो रही हैं, जैसे उनमें जान ही नहीं हो। रास्ते के ये पेड़-पौधे, बाहर के ये खेत-खिलहान, ऊपर की यह गाड़ी की छत, बग़ल के ये बच्चे—क्या उसकी आँखों में इनमें से किसी की भी प्रतिच्छाया है ?

जो उसकी आँखों में, हृदय में, मन में, नस-नस में रमे हुए हैं, वे इस समय कहाँ हैं ?

भेंट न हुई, न हुई। उन्हें देखे कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। यही पाँच-छः महीने तो हुए उन्हें इस बार जेल आये। भरी जवानी में इससे दुगने, तिगुने, चौगुने दिनों तक उन्हें नहीं देखकर भी वह धैर्य रख सकी, किन्तु आज उसे क्या हुआ जा रहा है ? लोग कहते हैं, जवानी ढलने पर प्रेम का ज्वार भी भाटे में पहुँच जाता है। तो फिर, उसके हृदय में यह ज्वार-ही-ज्वार क्यों हाहाकार कर रहा है ? समुद्र का ज्वार भी अपनी मर्यादा का ज्ञान रखता है। लेकिन, यहाँ यह क्या हो रहा है ?

सामने बच्चे हैं, एक तो काफी सयाना है। क्या वह इन बातों को नहीं समझता होगा ? फिर, वह मन-ही-मन क्या कहता होगा ? उसका यह देवर—वह देख नहीं रही, वह उसकी इस खिन्नता से कितना उद्धिग्न है ? वह भी क्या सोचता होगा—भौजी को यह क्या हो गया है ? और रास्ते के ये चलने वाले पथिक—जो औरत को देखते ही घूरने लगते हैं, क्या कहते होंगे ? नहीं-नहीं—यों, आम-रास्ते पर अपनी मर्यादा को लुटाना मुनासिब नहीं।

किन्तु, वह करे तो क्या करे ? तर्क से अपने दिमाग़ को तो वह कुछ स्थिर कर पाती है, किन्तु, यह कम्बक्ष्त दिल—रह-रह कर जैसे वहाँ एक बिजली चमक जाती है, वह काँप उठती है, उसके होंठ हिल जाते हैं, उसकी आँखें बरसने लगती हैं। यह उसका क्या उपचार करे ?

आँसू आँसू, आँसू! ज्वार, ज्वार, ज्वार? भँसा ले जाओ, तुम जहाँ चाहो! बेभरम तो कर ही डाला, अब रहम की जरूरत क्या?

शीतल छाया।घोड़े पसीने-पसीने।सत्तू की दूकान। गाड़ीवान घोड़े को आराम दे रहा है, सत्तू पिला रहा है। गद्दा डालकर गाड़ी के यात्री उसपर बैठे है।

नौजवान उस देहाती पान की दूकान पर चला गया है। लड़का भी उसके साथ है। बच्ची सो गई है। छोटे बच्चे से वह स्त्री दिल बहला रही है। इतने में वह चिल्ला उठा—पंडुक, पंडुक !

पंडुक, पंडुक। वह उसकी ओर दौड़ा। स्त्री ने देखा—दो पंडुक, वैसेही, जैसे बचपन में उसने देखा था। धूसर पंख, काले बुंदे, गले में नीली-सी रेखा, चमकीली गोल आँखें, सुन्दर लम्बी चोंच—दोनों पंडुक अगल-बगल चुग रहे! बच्चे के पैर की धमक से चौकन्ने हुए, उड़े और डाल पर जा बैठे। जब वे उड़े, उनके चारो पंख इस तरह हवा में हिलकोरे दे रहे थे, मानों, वे एक ही कल के चार पूजें हों।

ये पंडुक—और इनका प्रेम। एक साथ जन्मे, एक साथ बढ़े, और एक साथ ही चल देंगे, या तो साथ-साथ या एक दूसरे के वियोग में बिसूरते!

और मनुष्य !--

अभिशापित प्राणी ! बचपन में वियोग, जवानी में वियोग, बुढ़ापे में वियोग। जीवन में वियोग, मृत्यु में वियोग। भोग के लिए तुमने क्या-क्या नहीं किया ओ मानव ? किन्तु मिला वियोग, वियोग! सुख की खोज में हमेशा दुख पाया तुमने।

भुजाओं से तुम्हें सन्तोष नहीं हुआ, पंख बनाये। उड़े तो; किन्तु, गिरे ऐसे कि भुजायें भी न रह गर्ड।

कन्दरा या खोंढ्र से तसल्ली कहाँ, प्रकृति पर विजय करना चाहते थे, प्रकृति के गुलाम बने ! जमीन पर स्वर्ग बसाना चाहा, उसे नरक बना डाला ! बड़े-बड़े महल बनाये । बनाये, लेकिन, वे ही महल तुम्हारे क़ैंदखाने हो रहे हैं। तड़पा करो उनमें—कुछ क़ैंदी कहलाते हुए, कुछ अपने को स्वतंत्र मानते हुए !

तड़प, तड़प! चीख, चीख! जहाँ देखो, तड़प, चीख!

और, पंडुक स्वच्छन्द विचर रहे हैं, मस्त हैं। पंखों के पर, कंकड़ के भोजन, प्रेमी-प्रेमिका का अर्हानश संग।

यों ही वह सोचे जा रही थी कि उसने देखा, उसका छोटा बच्चा पंडुक के पीछे दौड़ा जा रहा है। वे इस डाली से उस डाली पर, इस टीले से उस टीले पर बैठ रहे हैं और वह उनके पीछे बेतहासा भागा जा रहा है!

वह खड़ी होकर उसे पुकारना चाहती थी। कि--

कि उसके पैर लड़खड़ा गये, समूचा शरीर झनझना उठा, उसने पाया, उसे गश आ रहा है, वह गिरने-गिरने को है, झट बैठने का उपक्रम करने लगी।

किन्तु क्या बैठ सकी ? गद्दे पर लुढ्क-मी गई। उसका देवर अलग से देख रहा था, वह दौड़ा, बड़ा लड़का दौड़ा। दोनों नजदीक आये—भौजी, क्या हुआ ? मैया, क्या हाल ?

उसने आँखे खोली---"कूछ नहीं---जरा पानी......"

काका और भाई को दौड़ते देख, छोटा बच्चा भी पहुँच चुका था। पसीने से तर उस बच्चे को गोद से सटाते हुए, उसने फिर आँखें बन्द कर लीं!

# गेहूँ और गुलाब

उन हायों में
जिनकी
हथेलियों में विमाग
और
अंगुलियों में आखें
हों
और
जिनकी कलाइयों में
किसी प्रकार
की
जंजीर
न

श्री रामवृक्ष बेनीपुरी

#### पुस्तक \* आन्दोलन

यह पुस्तक है और आन्दोलन भी।

पुस्तक, जिसमें मेरी कुछ नई कृतियां संग्रहीत हैं। मुख्यतः शब्दचित्रः जिनके लिए मुझे अनायास प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है।

ये शब्दिचत्र, पिछले शब्दिचत्रों से भिन्न हैं—छोटे, चलते, जीवंत ! मैंने कहा—हैंड कैमरा के स्नैपशॉट; आलोचक ने उस दिन डाँटा— हाथोदौत पर की तस्वीरें !

इतनी हिम्मत नहीं कि आमीन कहूँ। आप ही देखें, दोनों में कौन हैं ये?

और, कुछ अन्य फुटकर चीजें, जिनका वर्गीकरण में स्वयं नहीं कर पाता। रचनाकार का यह काम भी नहीं, आलोचक इसे लेकर मग़जपच्ची करें।

यह हुई पुस्तक।

और आन्दोलन—जो हमें भौतिकता की अंघगुफा से उठाकर सांस्कृतिक धरातल की ओर ले जाय।

जो संघर्ष के बीच भी हमें सौन्दर्य देखने की दृष्टि दे। पर कीचड़ को ठेलते बढ़ रहे हों, किन्तु आँखें इन्द्रधनुष पर जमी हों।

क्या कहा--पलायनवाद!

अरे, कहीं भागनेवाला भी इतनी दूर देख सकता है, इस तरह देख सकता है ?

अपने पैर में देख रहा हूँ—ज़रा तुम अपने भी देखों ? कहीं वे ही तो पीछे नहीं भाग रहे हैं!

मेरे नन्हें साथियो, कला के क्षेत्र को वाद-विवादों का अखाड़ा न बनाओ, अपने भीतर की गन्दगी से उसे गन्दा न करो!

सत्य दूँढ़ो, शिव दूँढ़ो, सुन्दर दूँढ़ो।

सुन्दर--यहीं कला अन्य क्षेत्रों से पृथक् होती है!

जो सौन्दर्य देख सके, परख सके, तुम्हें ऐसे नेत्र मिलें, शोध्य मिलें। इसी कामना में—

श्रावण, १९५०

श्री रामवृक्ष बेनीपुरी

पुनश्च--

इस नैये संस्करण में पाँच चीजें और जोड़ दी गई हैं, जो सर्वथा इसी के योग्य थीं। यह संस्करण अब पहले से अधिक, अपने नाम को सार्थक करता है।



# गेहूँ बनाम गुलाब

गहूँ हम खात है, गुलाब सूँघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है।

गेहूँ बड़ा या गुलाब? हम क्या चाहते हैं—पुष्ट शरीर या तृष्त मानस ? या पुष्ट शरीर पर तृष्त मानस !

जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर। क्षुधा, क्षुधा; पिपासा, पिपासा। क्या खाये, क्या पीये ? मौ के स्तनों को निष्धोड़ा; वृक्षों को झकझोरा; कीट-पतंग, पशु-पक्षी— कुछ न छूट पाये उससे !

गेहूँ—उसकी भूल का काफला आज गेहूँ पर टूट पड़ा है। गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ !

मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं—गेहूँ के लिए! बेचारा गुलाब—भरी जवानी में कहीं सिसकियाँ लें रहा है! शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोनें में डाल रखा है, दबा रखा है।

किन्तु; चाहे कच्चा चरे, या पकाकर खाये—गेहूँ तक पशु और मानव में क्या अन्तर? मानव को मानव बनाया गुलाब ने! मानव, मानव तब बना, जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी!

यही नहीं; जब उसके पेट में भूख खाँव-खाँव कर रही थी, तब भी उसकी आँखें गुलाब पर टँगी थीं, टँकी थी।

उसका प्रथम संगीत निकला, जब उसकी कामिनियाँ गेहूँ को अखल और चक्की में कूट-पीस रही थीं। पशुओं को मारकर, खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ; उसकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप-छप में उसने ताल पाये, तराने छोड़े! ब्रांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बजाई!

रात का काला-घुप्प पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वसित हुआ सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट-पूजा की सिमधा जुटाने में उसे सहू-लियत मिलेगी; बल्कि वह आर्देन्द्र विभोर हुआ क्रांग की लालिमा से, उगते सूरज की शर्न न्यानेः प्रस्फृटित होनेवाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष-लक्ष ओस-क्यों से! आसमान में जब बादल उमड़े, तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ; उनके सौन्दर्य-बोध ने उसके मन-मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया— इन्द्रधनुष ने उसके हृदय को भी इन्द्र-धनुषी रंगों में रँग दिया!

मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है; हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सब से ऊपर! पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानान्तर रेखा में, नहीं हैं! जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की!

गेहूँ की आवश्यकता उसे है; किन्तु, उसकी चेष्टा रही है गेहूँ पर विजय प्राप्त करने की ! प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या, आदि उसी चेष्टा के भिन्त-भिन्न रूप रहे हैं!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जब तक मानव के जीवन में गेहूँ और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानन्द रहा!

वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत वँघा हुआ था और संगीत के साथ श्रम।

उसका साँवला दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता था।

पृथ्वी पर चलता हुआ, वह आकाश को नहीं भूला था और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं!

किन्तु, धीरे-धीरे यह संतुलन टूटा !

अब गेहूँ प्रतीक बन गया हड्डी तोड़नेवाले, थकानेवाले, उबाने वालं, नारकीय यंत्रणायें देनेवाले श्रम का—उस श्रम का, जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शान्त न कर सके।

और, गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का—भ्रष्टाचार का, गन्दगी और गलीज का ! वह विलासिता— जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी !

अब उसके साँवले ने हाथ में शंख और चक्र लिये। नतीजा
——महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश!

वह परम्परा चली आ रही है! आज चारों ओर महाभारत है, गृहयुद्ध है—सर्वनाश है, महानाश है!

गेहूँ सिर धुन रहा है खेतों में; गुलाब रो रहा है बगीचों में—दोनों अपने-अपने पालन-कर्त्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर—!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

्रं चलो, पीछे मुड़ो। गेहूँ और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें!

किन्तु मानव क्या पीछे मुड़ा है; मुड़ सकता है?

यह महायात्री आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा !

और क्या नवीन संतुलन चिर-स्थायी हो सकेगा ? क्या इतिहास फिर दुहरकर नही रहेगा ?

#### · **बेमीपुरी-प्रंथाव**ली

नहीं; मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो।

अब गुलाब और गेहूँ में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं!

अब गुलाव गेहूँ पर विजय प्राप्त करे !

गेहूँ पर गुलाब की विजय—चिर-विजय ! अब नये मानव की यह नई आकांक्षा हो !

क्या यह सम्भव है?

बिल्कुल, सोलह आने सम्भव है!

विज्ञान ने बता दिया है—यह गेहूँ क्या है ? और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चिर-वुभुक्षा क्यों है।

गेहूँ का गेहूँत्व क्या है, हम जान गये हैं। यह गेहूँत्व उसमें आता कहाँ से है, हम से यह भी छिपा नही है!

पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौदों की बालियों में संग्रहीत होकर गेहूँ बन जाते हैं! उन्हीं तत्वों की कमी, हमारे शरीर में, भूख नाम पाती है!

क्यों पृथ्वी की जुताई, कुड़ाई, गुड़ाई! क्यों आकाश की दुहाई हम पृथ्वी और आकाश से उन तत्वों को सीधे क्यों नही ग्रहण करें?

यह तो अनहोनी बात--उटोपिया, उटोपिया!

हाँ, यह अनहोनी बात, उटोपिया तब तक बनी रहेगी, जब तक विज्ञान संहार-कांड के लिए ही आकाश-पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह हस्तामलकवत् सिद्ध होकर रहेगी!

और; विज्ञान को इस ओर आना है; नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्माण्ड का संहार निश्चित है!

विज्ञान धीरे-धीरे इस ओर क़दम बढ़ा भी रहा है!

कम से कम इतना तो वह तुरत कर ही देगा कि गेहूँ इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य परमावश्यक वस्तुएँ—हवा, पानी की तरह—इफरात हो जायँ! बीज, खाद, सिचाई, जुताई के ऐसे तरीक़े निकलते ही जा रहे हैं, जो गेहूँ की समस्या को हल कर दें!

प्रचुरता—शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाले साधनों की प्रचुरता— की ओर आज का मानव प्रधावित हो रहा है!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

प्रचुरता?--एक प्रश्न चिह्न!

क्या प्रचुरता मानव को सुख और शान्ति दे सकती है ?

'हमारा सोने का हिन्दोस्तान'—यह गीत गाइए; किन्तु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी, जिसमें राक्षसता वास करती थी!

राक्षसता—जो रक्त पीती थी, अभक्ष्य खाती थी; जिसके अकाय शरीर थे, दस सिर थे, जो छः महीने सोती थी; जिसे दूसरे की बहू-बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी।

गेहूँ बड़ा प्रबल है—वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा! पेट की क्षुधा शान्त कीजिए, तो वह वासनाओं की क्षुधा जाग्रत कर आप को बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा।

तो, प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? अपनी वृत्तियों को वश में करनें के लिए आज का मनो-

विज्ञान दो उपाय बताता है—इिन्द्रयों के संयमन का और वृत्तियों के उन्नयन का !

संयमन का उपदेश हमारे ऋषि-मुनी देते आये हैं। किन्तु, इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं—बड़े-बड़े तपस्वियों की लम्बीलम्बी तपस्याएँ एक रम्भा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गईं!

आज भी देखिए। गाँघीजी के तीस वर्ष के उपदेशों और आ-देशों पर चलनेवाले हम तपस्वी किस तरह दिन-दिन नीचे गिरते जा रहे हैं!

इसलिए, उपाय एकमात्र है—वृत्तियों के उन्नयन का!

कामनाओं को स्यूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए !

शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो——गेहूँ पर गुलाब की !

गेहूँ के बाद गुलाब ---बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं !

#### $\times$ $\times$ $\times$

गेहूँ की दुनिया खत्म होने जा रही हैं—वह स्थूल दुनिया, जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई हुई है!

जो आर्थिक रूप में रक्त पीती रही है; राजनीतिक रूप में रक्त की घारा बहाती रही है!

अब वह दुनिया भानेवाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे !

गुलाब की दुनिया-मानस का संसार—सांस्कृतिक जगत्। अहा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आव-श्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस-जगत् का नया लोक बसायेंगे!

जब गेहूँ से हमारा पिंड छूट जायगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छन्द विहार करेंगे!

गुलाब की दुनिया—रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया ! भौरे नाच रहे, गूँज रहे; फुलसुँघनी फुदक रही, चहक रही! नृत्य, गीत—आनन्द, उछाह!

कहीं गन्दगी नहीं; कहीं कुरूपता नहीं! आँगन में गुलाब; स्वेतों में गुलाब! गालों पर गुलाब खिल रहे; आँखों से गुलाब झाँक रहा!

जब सारा मानव-जीवन रंगमय, सुगन्धमय, नृत्यमय, गीतमय बन जायगा!

वह दिन कब आयगा?

#### गेहूँ और गुलाब

वह आ रहा है—क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आँखे हैं आपकी! शायद उनपर गेहूँ का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए वह अलौकिक, स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही!

"शौके दीदार अगर है, तो नज़र पैदा कर !"





### जहाज जा रहा है

स्नड़स्नड़-स्नड़स्नड़, धमधम-धमधम— गंगा में यह जहाज चला जा रहा है।

सामने कुछ बच्चे, किनारे पर खड़े, उत्सुकता से एक-एक यात्री को पहचानने की कोशिश में हैं। उस बँगले में, कुछ बाबू इजीचेयर पर बैठे, सिगार का धुआँ उड़ा रहे हैं। घाट पर स्नानाथियों की भीड़ है और गंगा में यह जहाज चला जा रहा है।

कब से यह पीपल का पेड़ किनारे पर खड़ा है? उसकी जड़ों को गंगा माई कब से घोती आई हैं? उसके पत्तों को मेघ ने अभी-अभी घो डाला है और अब हवा उन्हें दुलरा रहीं है। उसके नीचे मिट्टी के देवता हैं जिन पर पड़े फूल, अच्छत और सिन्दूर यहाँ से ही दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी की लम्बी ध्वजा, सघन पत्तों में, न जाने कहाँ छिप गई है। एक बूढा ब्राह्मण थरथर काँपता, होंठ बुदबुदाता, पीपल की जड़ पर पानी दे रहा है और यह जहाज गंगा में चला जा रहा है।

पानी में हिलकोरे हैं, गिर्दाब हैं, फेन हैं, तिनके हैं, और यह जहाज मस्ती में चला जा रहा है।

वह दो मछुए नाव पर मछली मार रहे हैं— एक की कमर में लाल लंगोट और सिर में उजला अँगोछ लिपटा; दूसरे की कमर में उजला लंगोट, लेकिन सिर पर लाल अँगोछ। जाल को पानी से बाहरकर झाड़ रहे हैं दोनों। छोटी-बड़ी मछलियाँ जाल के बीच में सिमटती जा रही है। किन्तु; यह क्या? एक बड़ी मछली जाल से उछली, हवा में तैरती-सी पानी में छप-सी जा गिरो और यह जहाज अपनी ही गित में हड़हड़ करता बढ़ता जा रहा है।

सामने वह ऊँचा गोलघर का मुँड़ेरा है और दूसरी ओर बन-वार चक के लम्बे-लम्बे ताड़ हैं। एक ओर अट्टालिकाओं की चम-कती पातें, दूसरी ओर ऊँघते-से झोपड़े! एक ओर पुस्ता इंटों की बनी शानदार सीढ़ियाँ, दूसरी ओर कटे खेत, उजड़े गांव, गिरे-अध-गिरे घर! ऊपर धुआँ बादल बनाता चल रहा है और नीचे यह जहाज जा रहा है।

जहाज के पेट में कोलाहल है, पीठ पर कोलाहल है। निचले हिस्से में थर्ड क्लास के यात्री खचाखच भरे हैं, ऊपर डेक पर कुछ सुफेदपोश बाबू चहलकदमी कर रहे हैं। यह जहाज नहीं जानता कि वह हमारे समाज का कितना सही प्रतिनिधित्व करता है,— वह तो बढ़ा चला जा रहा है।

यह क्या जल रही है? चिता, चिता, विता? हॉ, तीन चितायें एक पंक्ति में! लोग इतना मरते हैं? किन्तु, शायद आप जीवितों की गिनती भूल गये हैं! तो भी मरण कितना निठुर, जीवन कितना मधुर! और, जीवन-मरण दोनों से उदासीन वोतराग-सा यह जहाज चला जा रहा है!

उफ, यह लाश भँसी जा रही है। स्त्री की है। बड़े-बड़े बाल पानी पर लहरा रहे हैं। पेट के बल पड़ी है; पीठ और कमर के नीचे के कुछ भाग रह रहकर ऊपर हो रहे हैं। सुफेद-सुफेद चमड़ी! एक कौआ उस पर बैठने के लिए हवा में पर तोल रहा है। वह लपका, वह बैठा, वह चोंच चलाई— वीभत्स!! और वह देखिए, पानी भरने को काँख में कलसी लिये, तुरत आई वह युवती किस भय-त्रस्त दृष्टि से यह देख रही है! अच्छा है, जहाज तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है।

पुरवा हवा उठी— नजदीक के पड़ाव से नावों की एक लम्बी पाँत पाल उड़ाती रवाना हुई। भाँझी डोर पकड़े, पाल की दिशा स्थिर कर रहें हैं ; तरंगों को कुचलती, चीरती ये नावें जैसे फुर्र-फुर्र उड़ी जा रही हैं, और उनकी क्षिप्र गति से हतप्रभ हमारा यह विशाल जहाज मन्थर गति से भँसा जा रहा है।

यह जहाज कहाँ जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? यह गंगा कहाँ जा रही है? ये नावें कहाँ जा रही हैं? वह लाश कहाँ गई? जगत्याम् जगत् है यह; सब में गित है, सब को चलना है, बढ़ना है, जाना है। हमारा जहाज भी जा रहा है, जा रहा है।





### चरवाहा

और, वह कंडे की आगी में कोई चीज भून रहा है! सामने तीन बकरियाँ, जिनमें से एक के मोटे थन से एक पठेरू लटक रही; थोड़ी दूर पर एक गाय चर रही और एक बछवा गर्दन को पेट में घुसेड़े सो रहा; दाहिनी ओर एक बुढ़िया घास छील रही; और, वह कंडे की आगी में कोई चीज भून रहा है!

पूरबा हवा आग की धधक को रह रह कर बढ़ा देती है; वह लकड़ी से कंडे पर रखी चीज को उलट पुलट देता है; आग की दहक से चेहरा झुलस रहा है उसका; लेकिन उस पर उल्लास-ही-उल्लास नाच उठता है रह-रह! वह बड़े प्रेम से कंडे की आगी में कोई चीज भून रहा है जो!

दूर पर कई खेतों में हल चलाये जा रहे हैं और ढोरों का एक बड़ा
 झुंड, ऊपरली परती में चर रहा है; नदी कछार के झौए के बन में,

हिलोर है, हहास है। अभी एक बटेर फुर से उड़ गई है हवा को तेजं पंखों की आरी से चीरती-सी; गाँव की धुँधलो छाया की पृष्ठभूमि में दो ताड़ के पेड़ गर्वोन्नत मस्तक उठाये झूम रहे हैं; और वह बड़े जतन से कंडे की आगी में कोई चीज भून रहा है।

सूखे हुए नाले में एकाकी बगुला उदास खड़ा है। कटे हुए गेहूँ के खेत में शून्यता ही शून्यता है; और, वह बड़े आनन्द से कंडे की आगी में कोई चीज भून रहा है!

यही दस साल का होगा वह। प्रकृति ने कैसा क्रूर मजाक किया है उसके चेहरे से— न रंग न रूप; काला भूत! निकला हुआ पेट मानो उसकी शाश्वत बुभूक्षा का डंका पीट रहा है! सूखी टाँगों को फैलाये, मोटे होठों से लार टपकाता, भद्दी उँगलियों से वह कंडे की आगी पर कोई चीजा भून रहा है।

अभी सड़क से बस गुजरी है—खचालच भरी हुई! एक भारी अरकम सेठ-दम्पति, कम उम्र रिक्शेवाले का कचूमर निकालते, वह चले जा रहे हैं। बैलगाड़ी पर ऊँघते गाड़ीवान के मुँह से बिरहा की कड़ी टूट-टूट कर रहः जाती है। सड़क पर इतने लोग क्यों .चलते हैं और सबके पैर इतनी तेंजो से क्यों उठा करते हैं? क्या शहर में लड्डू बँटते हैं? बँटा करें—वह तो कंडे की आगी पर कोई चीज भूनने में ही मगन है ?

चीज शायद भुन गई। लार पतली होकर चू-चू पड़ती है। कंडे से निकली चीज को वह तलहथी पर लेता है—तलहथी जल रही है; किन्तु, इस नायाब चीज को फेंके कैसे? चट मुँह में रख लेता है। किन्तु, इतनी गर्मी जीभ को भी बर्दास्त नहीं! दो-एक बार मुँह खोल कर, हवा लेने की कोशिश करता है; किन्तु कंडे की आगी में भुनी हुई चीज की आग कम नहीं हो रही! क्या थूक दे? नहीं, नहीं—यह भूल उससे नहीं होगी! वह निगलने कोशिश कर रहा है!

काली पेशानी पर पसीना-पसीना है; साँस फूल रही है, कंठ झुलस रहा है; नाक में सोंघी गन्ध है, कान में सौंय-साँय आवाज ! जीभ का पानी कहाँ सूख गया कमबख्त ? वह निगले तो कैसे—उगले तो कैसे ? आँखों में अब पानी-पानी है—यह पानी जीभ पर क्यों नही आता ?

#### गेहूँ और गुलाब

अभी-अभी एक चील सर के ऊपर मँड़राकर चली गई है और दो कौवे उसके सामने काँव-काँव करते, अपनी हिस्सेदारी की याद उसे दिला रहे हैं; और वह कंडे की आगी में भुनी हुई उस नायाब चीज को जैसे-तैसे निगलकर कैसी तृष्ति की साँस ले रहा है!





# पुालसुँघनी

अरे रे, यह कौन <u>गेंदे</u> का बाग़ उजाड़ रही है !

गेंदा- क्या इसमें सिर्फ गोलाई है जो इसका नाम 'गेंद'' के वजन पर 'गेंदा' रख दिया गया ? इससे तो इसका अँग्रेजी नाम अच्छा- 'मेरी गोल्ड' ! आनन्द भी, सोना भी।

किन्तु, कौन है यह- जो मेरे सोने को धूल में मिलाये जा रही है ?

गेंदे का यह छोटा-सा झाड़, बिल्कुल फूलों से लदा। कहीं पत्तियाँ भी आप नहीं पावेंगे। सोने की शतशः गेंदे आप से आप उछल रही हैं, लुढ़क रही हैं, नाच रही हैं— हवा के एक छोटे-से झोंके के इशारे पर!

अरे, यह कौन उसका सर्वनाश कर रही है ?

कहीं से फुलस्र्विमी का एक जोड़ा आ पहुँचा। फुलस्र्विमी के जोड़े को कभी देखा है आपने ?

एक इंच से भी छोटी, वजन में शायद एक बड़े पतंगे के बराबर— यह छोटी-सी काली-काली चिड़िया अपने में कितनी उमंग रखती है! पन्न-पन्न करती, हर सेकेंड पर अपनी गति बदलती, छोटी चोंच से सुरीली चें-चें करती, ज्यों ही फूल देखा कि टूट पड़ी उस पर! अपनी चोंच से पंखुड़ियों की जड़ पकड़कर एक झटका देती है, उनका रस पी लेती है, फिर गिरा देती है। देखिए न, आपके देखते-देखते एक पूरे फूल की पंखुड़ियों नोच डालीं इस जोड़े ने।

गेंदे के झाड़ के नीचे पीली-पीली, सुनहली-सुनहली पंखुड़ियों का अम्बार-सा लगता जाता है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अब शायद दोनों के पेट भर गये। दोनों उड़ीं— एक हल्की सी फुर्र ! विलायती मटर को सहारा देने के लिये खड़ी की गई कमाची पर जा बैठीं दोनों। सट-सटकर ! दो—एक बार चोंच से पाँखें खुजलाईं। भोर के सूरज की किरणों में इनकी गहरी काली पाँखें किस तरह चमक रही हैं—इन्द्रधनुषी हो रही हैं!

एक उड़ी- एक हल्की-सी चें-चें के साथ ! दूसरे ने अनुमान किया- सुबुक फुर्र के स्वर में।

चें-चें! फुलसैंघनी के जोड़े हवा को तरंगित करते उड़े जा जा रहे हैं- फूर्र फूर्र !

मेरे गेंदे के बाग को सर्वनाश में मिलाकर, फुलसुँघनी के जोड़े, वह देखिए, उड़े जा रहे हैं!



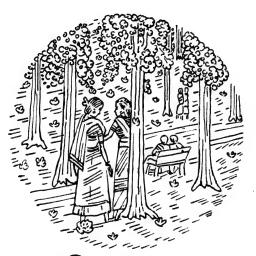

## तितिलयाँ

समूचा पार्क मुखरित हो गया !

दो तितिलियाँ आईं और सारा पार्क रंगीन, रसमय, उच्छव+ सित और मुखरित हो उठा।

तितिलियाँ दूब पर दौड़ी, फूलों को चूमा, बेंच पर बैठीं, कुछ गुनगुनाईं, फुसफुसाईं, इधर-उधर नजरें दौड़ाईं –

सारी आँखें उनकी तरफ !

छाती फूल उठी, साँस जोर से आने लगी; ओ हो, सारी आँखें मेरी ओर ! दोनों ने अलग-अलग यही सोचा!

लीली, जरा यह तो देखी!

शबनम, जरा सुनो तो !

एक के अधर दूसरे के गाल के नजदीक ! कान-कान में कुछ कहा गया-

क्या कहा गया?

धत्त . . . . . . . . .

एक तितलो भागी जा रही, दूसरी तितली पीछा कर रही। दूब कुचल गई, फूल शरमा गये, बेंच खाली पड़ी है—
किन्तु; पार्क अब भी उच्छ्वसित है, मुखरित है!



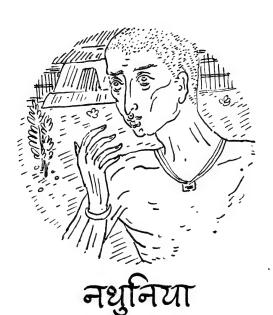

'यह क्या खा रहा है रे ?'

सिर के मुँड़े हुए छोटे-छोटे बालों के रंग से चेहरे का रंग प्रितियोगिता करता हुआ। बालों ने चारों ओर से जिसपर मुदाखलत-बेजा कर रखी है, वह छोटा-सा ललाट, चिपटा-सा। ललाट की कालिमा में पतली भौओं की रेखा खोई-खोई-सी। छोटी-छोटी आँखें—जिनका पीला रंग राजेन्द्र बाबू की आँखों की याद दिलाता है। आँखों के चारों कोरकों पर पीली-पीली घिनौनी कीचड़। गाल की हिड्डयाँ उभड़ीं। नाक का नुकीला अग्रभाग पतले अघरों को ढॅकता-सा। इस नाक में प्रसूतिगृह में ही, बूढी दादी ने पीतल की एक नथुनी डाल दी थी— कहीं उसके इस पितृहीन एकलौते पोते को डायन-जोगन की नजर न लग जाय।

'यह क्या खा रहा है रे?'

सुनकर मेरी ओर ताका— दस गर्मी, जाड़ा, बरसात की झुलस, इड़कम्प और झकोरे का मारा उसका चेहरा खिलता-सा नजर आया!

# गेहूँ और गुलाब

बड़े फ़्छा से हाथ के टुकड़े को मुँह में डालता हुआ वह भारी आवाज में बोला–

'मक्के की रोटी है, बाबू!'



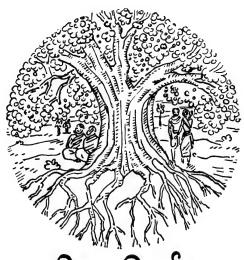

# नींव की ईंट

वह जो चमकीली, सुन्दर, सुघड़ इमारत है; वह किस पर टिकी है ? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नीव की ओर भी ध्यान दिया है?

दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है; आवरण के नीचे जो ढोस सत्य है, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है?

ठोस 'सत्य' सदा 'शिवम्' होता ही है; किन्तु वह हमेशा ही 'सुन्दरम्' भी हो, यह आवश्यक नहीं।

सत्य कठोर होता है; कठोरता और भद्दापन साथ-साथ जन्मा करते हैं, जीआ करते हैं।

हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं – इसीलिए सत्य से भी भागते हैं।

नहीं तो, हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारम्भ करते। वह ईंट धन्य है, जो कट-छँटकर कंगूरे पर चढ़ती है और बर- बस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

किन्तु, धन्य है वह ईंट, जो जमीन के सात हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पतली ईंट बनी !

क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुस्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति-नास्ति निर्भर करती है।

उस ईट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा।

imes

कर्गेंगूरे के गीत गानेवाले हम; आइए, अब नींव के गीत गायें! वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले!

वह ईंट, जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती, तो कंगूरे की शोभा सौगुनी कर देती !

किन्तु, जिसने देखा, इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुन-हिसर होती है; इसलिए उसने अपने को नींव में अपित किया।

वह ईंट, जिसने अपने को सात हाथ जमीन के अन्दर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के सौ हाथ ऊपर तक जा सके।

वह ईट, जिसने अपने लिए अन्धकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे।

वह ईंट, जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुन्दर सृष्टि देखे।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सुन्दर सृष्टि! सुन्दर सृष्टि, हमेशा ही विलदान खोजती है, विलदान इंट का हो या व्यक्ति का !

सुन्दर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की-पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है।

सुन्दर समाज बने, इसलिए कुछ तपे-तपाये लोगों को मौन-मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है।

## बेनीपुरी-प्रयावली

शहादत और मौन-मूक! जिस शहादत को शुहरत मिली, जिस बिलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है—मिन्दिर का कलश है!

हाँ, शहादत और मौन मूक! समाज की आधारशिला यही होती है।

ईसा की शहादत ने ईसाई-धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए! किन्तु, मेरी समझ से, ईसाई-धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने, जो उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया!

उनमें से कितने जिन्दा जलाये गये, कितने शूली पर चढाये गये; कितने रनबन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक जन्तु भूख-प्यास के शिकार हुए।

उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गये हों——उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो।

किन्तु, ईसाई-धर्म उन्हों के पुण्य-प्रताप से फल-फूल रहा है!

वे नींव को ईंट थे, गिरिजा घर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं!

आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके विलदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है !

देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो, जहाँ कुछ ऐसे दधीचि नहीं हुए हों, जिनकी हिंडड्यों के दान ने ही विदेशों वृत्रासुर का नाश किया!

हम जिसे देख नहीं सकें, वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा ! ढूँढने से ही सत्य मिलता है! हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नीव की ईंटों की ओर ध्यान देना!

× × ×

सदियों के बाद नये समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला क्दम बढाया है!

इस नये समाज के निर्माण के लिए भो हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची है, नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है!

# गेहूँ और गुलाब

सात लाख गाँवों का नव निर्माण ! हजारों शहरों और कारखा़नों का नव निर्माण ! कोई शासक इसे सम्भव कर नहीं सकता ! ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की, जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें !

जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभि-भूत; जो शाबासियों से दूर हों, दलबन्दियों से अलग।

जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो। सभी कामनाओं से दूर — सभी वासनाओं से दूर।

उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है—हमारी नींव की ईंटें किधर हैं ?

देश के नौजवानों को यह चुनौती है!





उस दिन फूलों की मजिलस जुटी थी। नाना रंग, नाना ढंग के सुवासित वस्त्राभूषणों से सजे पुष्पकुमार और कुसुम-कुमारियाँ एकत्र हुई थीं।

एक गम्भीर सवाल आ गया था।

हेमन्त आ रहा था—वही हेमन्त, जब हिमालय अपनी हिम-सेना को हर शाम कुबेर के कदली बन पर चढ़ाई करने को रवाना करेगा। किन्तु इस सेना को इन्द्र ने शाप दे रखा है—रात भर ये जहाँ तक बढ़ें, किन्तु भोर होते ही इनका खात्मा हो जायगा। अतः एक-पर एक सेना रवाना तो होगी, किन्तु सुदूर केदली-बन तक पहुँच नहीं पायगी। रास्ते में ही सूर्य के आगमन की धमक से ही वह तितर-बितर हो जायगी, धराशायी हो जायगी और जहाँ-जहाँ गिरेगी, वहाँ-वहाँ कंयामत बरपा करेगी।

और, इसके बाद ही शिशिर का प्रारम्भ होगा—वही शिशिर, जिसमे पछवा हवा इस जोर से बहेगी कि वनदेवी की श्यामल साड़ी के

तार-तार उड़ जायँगे, फिर रंगीनियों की क्या चर्चा ? जगत निरानन्द, निस्पन्द और नीरस हो जायगा।

सवाल था, इस निष्ठुर हेमन्त में, इस दारुण शिशिर में क्या पृथ्वी पुष्प-शून्य रहेगी? क्या ऐसा होना पुष्प-कुल के लिए शोभनीय होगा? पुष्पकुल--जिसकी रचना करके विधाता ने भी अपने को धन्य माना था। इस कुल को उसने क्या-क्या न दिये—यह रूप, यह रंग, यह गंध! सृष्टि में बहार उसी दिन आई, जीवन में यौवन उसी दिन आया।

पुष्पराज ने कहा— "कुमारियो, कुमारो, आपलोग किसलिए एकत्र हुए हैं, आप को ज्ञात तो हो चुका होगा। अब में जानना चाहता हूँ, हममें से कौन वह बड़भागी है, जो इस गाढ़े अवसर पर पुष्पकुल की मर्यादा रखेगा ?"

सन्नाटा – तिनक कुलबुलाहट नहीं, जरा हिल-डुल तक नहीं। जो पुष्पकुल के रत्न-रूप थे, उनकी ओर लोग एकटक देखने लगे।

यह हैं कमल- पुष्पकुल के सर्वश्रेष्ठ पुत्र, जिनकी कीर्त्ति-कथा गातेगाते किन-कुल की वाणी नही थकती ! यह है गुलाब- कमल के छोटे भाई, किन्तु उनसे भी ज्यादा जन-प्रिय, बहु-प्रशंसित ! यह है चम्पा रानी, जिनका रंग देख-देख संसार की कामिनियाँ अपनी हीनता अनुभव करती हैं।

यह हैं जूही देवी——जिनकी सादगी पर दुनिया मरती है! बेला, चमेली, गुलदाउदी, गुलसब्बो— कौन कौन नहें? लोगों की आँखें हिम्मत से इनकी ओर लगी थीं। उमीद भी, ये लोग आगे बढ़ कर अपने साहस, सबको चिकत कर देंगे।

किन्तु, यह वया ? कमलदेव एक चुल्लू पानी की तलाश में हैं, गुलाबजी अपने को काँटों में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, चम्पारानी के मुँह का रंग उड़ता जा रहा है, जूही देवी शरम से सिहर-सी उठी हैं। जब बड़ों की यह हालत, तो छोटों की कौन बात ?

सन्नाटा- अब यह श्मशान का सन्नाटा था ?

पुष्पराज ने कहा— "शर्म की बात है। डूब मरने की बात है। उस कुल को पृथ्वी में रहने का कोई हक नहीं, जो इस प्रकार नपुंसकता

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

दिखलाये। जिस वंश के लोग केवल बगीचे खोजें, रंगमहल खोजें या हरे जंगल का नग्न श्रृंगार खोंजें, वह वंश दुनिया में टिक नहीं सकता। पुष्प-कुमारो, कुसुम-कुमारियो, आज आपने वह काम किया है, जिसके लिए आपका नाम इतिहास में सदा कोयले के हरूफों में लिखा जायगा।"......

सब सुन कर गड़े जा रहे थे- शर्म से, आत्मग्लानि से। उसी समय एक तरफ से आवाज आई- "इस तरह मत बोलिए पुष्पराज, पुष्पकुल में केवल नाजानीन छोकरियाँ और नाजुक बदन अलबेले ही नहीं रहते।"

सब लोगों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा — एक दुबला-पतला नौजवान, जिसके चेहरे पर पीलापन छाया हुआ है, उठकर खड़ा है— गर्व से उसकी छाती उभड़ आई है।

उसने कहना जारी रखा-

"मैं तैयार हूँ, हेमन्त से मुकाबला करने को, शिशिर की चुनौती स्वीकार करने को।

"में जानता हूँ, कमलदेव ऐसी न तो मुझे देवोपम पितता मिली है और न गुलाबजी ऐसी सर्विप्रियता; चम्पारानी का रंग और जूही देवी की मुग्धकर सादगी भी मुझे प्राप्त नहीं; न और भाई-बहनों की तरह मुझमें मनोमुग्धकर रूपरंग या मादक-मोहक गन्ध है— किन्तु एक बात का दावा में कर सकता हूँ, वह है बिलदान करने की भावना। और, यदि उसकी क्षीमत है, तो भले ही इस मुक़ाबिले में में शहीद भी हो जाऊँ, मेरा नाम अमर रहेगा। और कुछ नहीं, तो कम-से-कम कोई यह तो नहीं कहेगा कि पृष्पकुल में एक भी ऐसा नहीं निकला, जो अपने को बिल चढ़ा देने की जुरंत भी करता।"

उसके जार्द चेहरे पर अभिमान की लाली थी। समूची मजलिस में जय-ध्विन होने लगी।

पुष्पराज ने कहा— "बेटा आओ, मैं तुम्हें गले से लगा लूँ। तुम हमारे कुल का अभिमान हो। और यह क्या कहते हो कि तुम्हारा नाश होगा? अरे, कहीं बलिदानी आत्मा का नाश होता है? निश्चय जानो, जब तक यह पृथ्वी है, तुम अजर-अमर रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बाँका नहीं कर सकता!"

## वह कौन था ?

आपने हेमन्त और शिशिर में अपने आसपास देखा है? — आपके बगीचे में ही नहीं, बारी में, आरी पर; दरवाजे पर, पिछवाड़े में; आँगन में, सहन में, जहाँ-जहाँ भी जड़ जमाने के लिए थोड़ी मिट्टी मिल गई है, कुछ फूल खिल रहे हैं! चाहे बरफ गिरे या पाला, चाहे पछवा हवा बहे या उत्तरा—वे चटक रहे हैं, चमक रहे हैं। हम उन्हें गेंदा कहते हैं, वह अमर फूल है।

वह अमरता, जो कष्ट-सहन, त्याग और बलिदान से ही मिलती है!



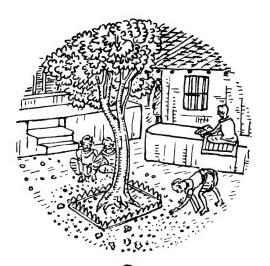

# हरसिंगार

मेरे आँगन के एक कोने में एक छोटो-सी विटपी है---ऊँचाई में मुझ से कुछ ही बड़ी।

शरद आते ही वह किलयों से लद जाती है। सन्ध्या हुई कि एक उन्मादनी सुरिभ से मेरा आँगन गमगमा उठता है।

जब निशीथ में अपनी पिछली खिड़िकयाँ खोलकर में शरच्चन्द्र की छटा, बिछावन पर लेटे ही लेटे देखा करता—

[चाँदनी रात में टहलना कितना अमध्र विचार! चाँदनी का संदेश जागरण नहीं, स्वप्न है; चेतना नहीं, तन्द्रा है। लेट जाओ, सो जाओ, चन्द्रमा को देखते-देखते। फिर चन्द्रपुरी का वह स्वप्न देखो—चन्द्रधनुष पर वाण चढ़ाये मृग का पीछा कर रहा है; रोहणी मंत्र-मुग्ध-सी उसके पीछे-पीछे चली जा रही है और दोनों के पीछे किसी अशरीरी का कुसुम-धनुष है!]

— तब, आँगन से जब-तब, आनेवाले हौले टप-टप शब्द से मेरे रोये खड़े हो जाते हैं। फिर जागते हुए, सोते-से और सीतेहुए जागते—से—निद्रा और जागृति की आँख-मिचौनी में—जब मुझे पिछले पहर की शीतल शरद-समीर गुदगुदा कर जगा देती है और में चाँदनी की रजितमा में स्विणमा का सिम्मश्रण पाता हूँ, तब मेरे कानों में अनवरत वर्षा के-से रिमझम शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं।

में जानता हूँ, वह क्या बरस रहा है?

अपने सौरभ में आप ही व्याकुल, मेरे आँगन की यह छोटी विटपी, अपने हृदय के सारे बोझीले भार को, सूर्योदय के पहले ही हलका कर देना चाहती है, जिसमें लोक-लोचन उसके इस अछूते संसार को नजर न लगा दें।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

समूचे थाल में उजली-उजली खीलें बिखरी हैं, जिसकी जड़ों में लालिमा चमक रही है।

(लाली जिसकी जड़ में हो, वह उजलापन! रक्तदान से ओत-प्रोत उज्वल बलिदान)

जब दुनिया अपनी सारी लाली बाज़ार में बेचने को उतावली है, यह उसे छिपा रखने की चेष्टा करती है!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

गाँव भर की बिच्चियों की भीड़ आज मेरे आँगन में लगी हुई है। आज मेरे आँगन में फूलों की हाट सज रही है।

अजीब ख़रीद फरोख़्त ! सौदागरन आज लुटाने पर तुली है, भोली ख़रीदारन आँचल भरने पर। भाव-साव का नाम नहीं।

जब-तब पत्तों और टहनियों पर रही-सही उलझी बची-खुची अपनी दो-चार पंखरियों को इनपर गिरा कर यह विटपी जैसे सिहर-सी उठती है।

(क्या इन बिच्चियों के भावी जीवन की याद कर, जब कि यह भी रात भर के आदर और उपहार की चीज समझी जायेंगी और दिन-भर उपेक्षा और अवहेला की शिकार! जिनकी बलिदान की उज्ज्व-लता, हृदय-दान की लालिमा के साथ रहने पर भी निष्ठुर पुरुष्र समाज से स्वीकृति या उपहार न पा सकेगी!)

#### बेनीपुरी-प्रंथावली

जिस समय कि दूसरे पुष्प अपने हृदय खोलने की तैयारी में होते हैं, उससे पहले ही जो अपने को लुटा देती हैं; जब तक कि किसी लोलुप भौरे का चपल स्पर्श इसे चंचल न करे, तभी जो अपने को बिलवेदी पर चढ़ा देती हैं; अपने क्षणभंगुर जीवन को माली की डाली की चीजा न बना कर जो शिशुओं के अंचल की निधि बना देती हैं—ऐसी इस विटपी को देख कर मैं सिहर उठता हूँ।

मेरी आँखों से भी हरसिंगार के फूल, जब तब, झड़ पड़ते हैं। कौन बतावे, इनकी जड़ में लाली है कि नहीं? ये सूखी सहानुभूति से निकलते हैं या हार्दिक समवेदना से ?

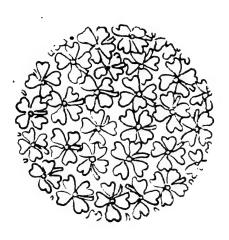



# गुलाब

फूलों का राजा? — गुलाब! अब तो यह बात दुनिया भर ने मंजूर कर ली है।

राजा- रंग से, रूप से, गंध से।

हल्का-हल्का नेत्ररंजक रंग– गोल-गोल, उभरा-भरा आकार,– मीठी-मीठी, एक ही झोके में दिमाग़ को मुअत्तर करनेवाली गंध । गुलाब की छाया भी.छू सके– ऐसा कौन है फूल ?

किन्तु, क्या गुलाब केवल अपने इन्हीं गुणों से राजा है। रूप-रंग गुण-गंघ क्या येही वे चीजें हैं, जो आदमी को राजा बना देती हैं ?

में एक दिन भोर-भोर उठा। चला पार्क की ओर। सोचा, में आज गुलाब ही से पूछूँगा; किन्तु यह तो कलजुग है—-फूल तो सतजुग में बातें करते थे—मस्तिष्क ने यह तर्क किया। किन्तु हृदय ने पैरों को घसीटे पार्क में पहुँचाया।

अभी पार्क में कोई आयान था। बाग़ बाँ अपनी झोपड़ी में खुर्राटे

# बेनीपुरी-प्रंचावली

ले रहा था—भोर की मादक वासंती हवा मानों उसे थपिकयां दे रही थीं। शहर के अल्हड़ टहलनेवाले—और टहलनेवालियाँ भी,—अपने-अपने आराम-गाहों में शायद अबतक इसी बागर्बा के अध्याय को दुहरा रहे थे।

ओस-विन्दु जिसके हर दल पर कीड़ा कर रहे थे, ऐसे एक ताजे खिले गुलाब के फूल के निकट मैं जा बैठा। बैठने से पहले श्रद्धा- भिक्त-युक्त तीन बार उसकी प्रदक्षिणा कर ली। प्रणाम किया—उसके चरणों की रज उठाकर मस्तक पर चढ़ाई, ओस का एक कण आँखों में लगाया। अकस्मात् पाता हूँ, गुलाब बोल रहा है—

"मैं समझ गया। तुम्हारा सवाल सही है, दुरुस्त है। अगर रूप की बात लो, तो दुनिया में कमल से बढ़कर कौन खूबसूरत है। अगर रंग देखना चाहो, गुलदाउदी को लो। रजनीगंधा की कौन बात—भोली जूही अपनी गंध से मुझे बार—बार पराजित कर सकती है।

किन्तु, तो भी राजा मैं हूँ। फूलों का राजा गुलाब है। क्यों? मेरे फूल को ही मत देखो—जैसा कि तुम्हारी मानव–जाति देखा करती है। देखो उसके नीचे। अनगिनत नुकीले, चुभीले काँटों को।

बहुत दिन गुजारे, तुम्हारे एक आदमी के सिर पर किसीने काँटों का ताज रख दिया—आज तक तुम उसकी गाथा कथा कहते–सुनते चले आते हो। वह तुम्हारा शहीद–शिरोमणि हो गया।

किन्तु, मेरी ओर देखो, मैतो खुद काँटों का ताज हूँ — अनगनित काँटों के ऊपर खिला, हँसता, विहँसता।

उनके सिर पर काँटे थे—में काँटों के सिर पर हूँ। सिर पर काँटा रखना बड़ा करतब है या काँटों के सिर पर रहना? तुम्हीं सोचो। और, रहना ऐसा कि न होठों की हँसी में कमी आये, न मुँह की लाली में। उस हालत में भी अपने गुण-गंध का उन्मुक्त हाथों वितरण करना।

और, जारा उससे भी नीच उतरो—देखो, मेरी जन्म-कहानी ! मरूभूमि के हाहाकार में, पश्-पक्षी, वृक्ष-तृण जहाँ होश-हवास खो देते हैं, वहाँ भी अपना अस्तित्व ही नहीं, अपनी जन्मजात कोमलता, अपनी नेत्ररंजकता और उन्मुक्त दानपरता को बचाये रख सके, वह राजा के पद पर वयों न बैठे ?

# गेहूँ और गुलाब

जो मरूभूमि में जन्मे, काँटों में पले—तो भी अपने स्वाभाविक गुणों को न छोड़े, वह राजा होगा ही।

चाहे वह फूल हो या मानव ! समझे—चाहे वह मानव हो या फूल !"

इसी समय पैर की आहट हुई— देखा, एक मिस साहबा जोरों से जमीन को दबाती, मानों उसे पीसने को कोशिश करती, हाथ में एक गुलाब का फूल उछालती चली आ रही हैं। एक ताजा गुलाब का फूल उन्होंने अपने ओवरकोट के उस बटन में लगा रखा है, जो उनकी प्रशस्त छाती के ठीक ऊपर है। उनकी आहट सुनकर ही गुलाब चुप हो गया था। मैं भी उटा—

और कभी 'इस' गुलाब, कभी 'उस' गुलाब को देखता घर लौटा !





# पुरुष और परमेखर

पुरुष और परमेश्वर में महत्ता किसकी – यह विवाद आज का नहीं, आदि युग से चला आ रहा है! एक पक्ष ने कहा-में ही सब कुछ हूँ, और संसार मेरा है। दूसरे ने कहा-यदि वह कहीं हो भी, तो वह में ही हूँ। और तीसरे ने आत्मार्पण किया—जो कुछ हो, तुम्हीं हो! तुम्हारी शरण हूँ, चाहे जो उपयोग करो।

भक्त ने कहा—भगवान ने अपने रूप में मनुष्य का निर्माण किया।
दर्शन ने कहा—मनुष्य ने अपने रूप में भगवान की रचना की।
जब मनुष्य ने सपनाना सीखा, ईश्वर का प्रारम्भ तभी से हुआ।
ज्यों-ज्यों सपनों में वृद्धि हुई, भगवान की महत्ता में भी वृद्धि
होती गई।

सपने धुँधले पड़ रहे हैं; भगवान भी धुँधला पड़ता जा रहा है। सपनों में परिवर्तन; - भगवान में परिवर्त्तन!

अतीतकाल के मानव को एक भगवान से सन्तोष नहीं था— वह अनेक भगवान खोजता रहा। उसने अनेक भगवान खोजे—उसे अनेक भगवान मिले।
पृथ्वी की नन्ही दूब से लेकर आकाश के इन्द्रधनुष तक में भगवानभगवान ही दिखे।

भगवान के पीछे वह इतना पागल हुआ कि अर्द्धचेतन अवस्था में उसने अपने को भी भगवान ही मान लिया।

उसके भगवान बने उसके वे विश्वास, जिनके बिना वह जी नहीं सकता था।

उसके भगवान बने उसके वे भय, जिनसे बढ़कर स्थूल सत्य उसे और कुछ नहीं मालूम होता था।

भगवान को आदमी ने बनाया, यह कहना उतना ही ग़लत है, जितना यह सुनना कि भगवान ने आदमी को बनाया।

आदमी हमेशा भगवान की खोज में रहा है, और हमेशा उसकी खोज में रहेगा।

भगवान एक सपना है। भगवान एक आकाँक्षा है, जिससे मानव जीवन ओतप्रोत बना है।

जीवन एक सपना है, जिससे हम-तुम ओतप्रोत हैं।
अपने सपने का ही नाम हमने आत्मा दे रखा है।
इसीलिए आत्मा हमेशा भगवान का सपना देखती रहती है।
जैसा आत्मा का सपना, उसी रूप का उसका भगवान।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

ध्यानावस्थित होकर, एकान्त में; मानव खड़ा था अपने संसार को भूला हुआ । अपना संसार—वह आप भी उसे समझ नहीं सकता था । विस्मय में, भय में वह चिल्ला उठा—

"भगवन् ! मेरी सहायता करो। तुम्हारे बिना मेरा सहायक कौन है ? मुझे ज्ञान दो—क्योंकि तुम्हीं ज्ञान के आगार हो ! प्रकाश दो दो—क्योंकि तुम्हीं तो प्रकाश-पुंज हो।

मानव चिल्लाता रहा; भगवान चुप रहा। मानव ने खेती प्रारम्भ की। बड़े जतन से, श्रम से उसने खेत

# बेमीपुरी-ग्रंबावली

जोते; किन्तु वर्षा हो नही रही थी, वह चिल्ला उठा-

"भगवान्, मेरी सहायता करो। अपने बादलों को मेरे खेत में बरसने की आज्ञा दो।"

उत्तर में सूखी झंझा बहती रही।

मानव ने युद्ध-भूमि के चत्र-व्यूह में अपने को प्रतिद्वन्द्वी मानव के सामने पाया। भय से वह चिल्ला उठा—

"भगवान, भगवान, मेरी सहायता करो। इस नर-पिशाच के सम्मुख मेरी रक्षा करो, मुझे विजयी बनाओ। रघुवर, तुमको मेरी लाज!"

युद्ध-भूमि में रुंड-मुंड बिखरे थे—वीरों की लोथ पर चील-कौवे भोज मना रहे थे!

आत्मा के स्वप्न देखनेवालों को परमात्मा इन्हीं रूपों में प्राप्त होते रहे हैं।

यदि कभी वर्षा हो गई; विजय मिली— तो फिर स्वप्न को सत्य क्यों नहीं मान लिया जाय? "भगवान्, तुम महान हो!" "भगवान् मेरे रक्षक हैं, फिर डर किसके?" "राखनहार भये भुज चार तो का होई हैं दो भुजा के बिगारे?"

प्रार्थना ! यज्ञ !-यज्ञ ! प्रार्थना !

भगवान में मानव इतना भूला कि वह मानव को ही भूल गया। पुराने पैग़म्बर ने चिल्लाकर कहा—

"खुदा ने कहा—उस आदमी पर अभिशाप, जो आदमी पर विश्वास करता है और जिसका हृदय भगवान से अलग रहता है।"

आदमी पर अविश्वास, भगवान में विश्वास। किन्तु, जब आदमी पर विश्वास नहीं, तो भगवान पर कैसे विश्वास हो? क्योंकि भगवान और आदमी आख़िर एक ही सिक्के के दो रूप हैं न !

मानव-कल्पना का ही रहस्यवादी प्रतीक है भगवान की कल्पना।
विशुद्ध भगवान का अर्थ है, विशुद्ध मानव।
स्वप्न-भगवान का अर्थ है, स्वप्न-मानव।

सर्व सत्ताधारी भगवान वह निरंकुश राजा है, जो प्रजा का उत्पी-ड़न या शोषण करता है।

सर्वंज्ञ भगवान वह पुरोहित है, जो जनता के अज्ञान पर अपना व्यापार चलाता है।

राजनीति में भगवान का काम षड़यन्त्र करना है; सम्पत्ति में भगवान का काम अधिकाधिक को दरिद्र बनाना है।

मानव ने भगवान को अपने से महान कभी नहीं बनाया।

× × ×

मानव ने महान और सुन्दर भगवान बनाये हैं- इससे मानव की महान और सुन्दर शक्तियों का पता चलता है।

जब मानव आँधी, अन्धकार या प्रकाश की अभ्यर्थना या उपा-सना करता था, वह अपने प्रति ज्यादा ईमानदार था, वह अधिक सरल था, उसके ज्ञान पर पर्त नहीं पड़ी थी।

जब उसने इन में देवत्व या ईश्वरत्व की कल्पना की, वह भूल-भुलैया में फँसा।

जब तक मानव-मस्तिष्क कल्पना के फेर में है, हर पदार्थ उसके सामने काल्पनिक रूप पकड़कर आया करता है। मानव-चक्षु से पर्दा हटने दीजिये; वह सब कुछ स्पष्ट देखने लगेगा। मानव-मन जब स्वा-भाविकता को स्वभावतः ग्रहण करने में सक्षम हो जायगा, सभी काल्प-निक देव आप-से-आप काफूर हो जायँगे।

मानव-विचार में असीम बल है। आदमी जैसा सोचता है, संसार को उसी के अनुरूप ढलना होता है। वह संसार को अपने निकट बुलाता है, उस पर अपना मंत्र पढ़ता है, संसार उसके सामने कर-बद्ध प्रार्थी होता है। अपने विचार-बल से मानव संसार की सृष्टि करता है।

जब तक भानव स्वयं मानव के संहार में लीन है, वह ऐसे भग-वान की सृष्टि करेगा ही, जो संसार का संहारकर्ता है। कर्ता और भर्ता के रूप में भी वह भगवान बनाता है; कर्ता, वह जो नब्बे अभागे और दस भाग्यवान की सृष्टि करे; भर्ता, जो ग्रीबों का पालन करे, जिसमें वे धनियों के पैर दबावें।

समाज के विचार ही भगवान के विचार हैं। समाज की आत्मा ही भगवान की आत्मा है— जनता का दृष्टिकोण ही भगवान का दृष्टि-कोण हुआ करता है।

## बेनीपुरी-प्रयावली

भगवान-निर्माता के रूप में मानव ने अपनी अपरम्पार प्राक्त-तिक शक्ति का परिचय दिया है।

अब वह मानव-निर्माता के रूप में अपने कौशल का परिचय दे।

अब मानव, मानव की उपासना करे, मानव की बन्दना करे। भगवान की स्तुतियाँ बहुत हुई; हमारी कविता और गीत अब मानव की अलिखित यशोगाथा को छन्दोबद्ध करें। मानव की ही खोज में मानव की साधना दौड़े— उछ्बसित, चंचल, क्रियाशील मानव मस्तिष्क अपने ही लिए अपने को पुष्पित और फलित करे।

शोधक, अन्वेषक, किव और दार्शनिक मानव ने राह चलते कितने देव और ईश्वर बनाये। अब वह अपने लक्ष्य के निकट आ पहुँचा है, वह मानव का निर्माण करे!

मानव, जिसकी शक्तियों के समक्ष छप्पन कोटि देव और देवादि-देव भगवान भी नत मस्तक हों !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हम फिर सपने देखें। सपना देखना कोई लज्जा की बात नहीं। आज की दुनिया में बहुत से सपने देखने को हैं- नये सुनहले सपने !

हमें एक नवीन सौन्दर्य का सपना देखना है— नये दिन और उसके नूतन कर्त्तच्यों के, उसके नये प्रयत्नों और नये साहसों के सौन्दर्य्य का सपना देखना है।

हमें लिजित नहीं होना है। लिजित नहीं होना ही, नये मानव के लिए, एक नई कला है। लिजित नहीं होना ही, उस नये संगीत का शिलान्यास देना है, जो मानव-हृदय के स्वाभाविक उच्छ्वासों का प्रतीक होगा।

मानव की शक्ति के तीन सपने हैं-

काम करने का सपना;

रात का सपना;

छलना का सपना;

इन सपनों में एक ही अमर सपना है- काम करने का सपना। सूज-

# गेहूँ और गुलाब

नात्मक शक्ति का यही सच्चा सपना है। इस सपने का ही नाम जीवन है।

> चाहिए ऐसा सरल स्वभाव मानव, जिसमें सरल साहस हो; मानव, जिसमें सरल धुन हो; मानव, जिसमें मानवोचित अनुभूति हो; मानव, जो सीधा देखे; मानव, जो सीधा सोचे; सरल मानव, जो सीधा काम करे!

चाहिए जीवित मानव- जो हमें मृत्यु से बचावे ! परमात्मा की ओर हमने बहुत देखा; अब अपने पुरुषार्थं की ओर देखें।

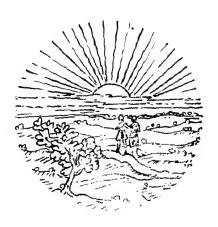



# ये मनोरम दश्य

मनुष्य प्रकृति की गोद में जन्म लेता, पलता, बढ़ता और अन्त में, उसीके शान्त अंचल के नीचे, शाश्वत निन्द्रा में सदा के लिए सो जाता है। प्रकृति के साथ उसका इतना निकटतम सम्बन्ध होता है कि वह उसकी करोड़ों खूबियों को महसूस भी नहीं कर पाता। नहीं तो, उसके पैर के नीचे उगनेवाली दूब की हरी फुनिगयों से लेकर उसके सिर के ऊपर लटकने वाले नीले अम्बर के चकमक रत्नों तक में ऐसी सौन्दर्य-राशि भरी पड़ी है कि वह सारी जिन्दगी उन्हें देखने में ही गुजार दे और तब भी बोले— "आह! इतना देखना रह ही गया!"

लेकिन, इस निकटता से पैदा होनेवाली अवमानना के बावजूद, सहरू-सहरू कर्मकोलाहलों में रहते हुए भी, मनुष्य का कभी-कभी ऐसे मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से सामना हो जाता है, जो उसके दिमाग में स्थायी छाप छोड़ जाने हैं, जो न भुलाये भूलें, न बिसराये बिसरें। साधारण समयों में वे भूल भी जायँ, लेकिन जब कभी वह एकान्त में होता है, ऐसी दृश्यावली उसकी आँखों में झलमल कर उठती

है और वह वाह्य जगत् को सर्वदा विस्मृत कर समझने लगता है, आज भी जैसे उन्हीं दृश्यों को देख रहा हो और देख-देखकर मुग्ध होता हो। कुछ ऐसे ही दृश्यों को, आज मैं, यहाँ जेल के इस एकान्त कोने में, क़लम-बन्द करने की कोशिश कर रहा हूँ।

# चपला की चमक

ऐसे दृश्यों में, जो सब से ताज़ा है, फलतः जिसका प्रभाव सब से अधिक है, पहले उसी का उल्लेख। चपला की चमक, बिजली की कौंध पर बहुत-सी किवताएँ पढ़ी थीं, बहुत-से प्रेमगीत सुने थे – उधर बिजली चमकी, इधर प्रेयसी का दिल तड़पा! महाकिब कालिदास की यक्ष-प्रिया भी उसकी तड़प से मूच्छित हो चुकी है, तो साधारण नायिकाओं का क्या कहना! घने-काले बादलों में बिजली की क्षण-क्षण छुपने और प्रकट होनेवाली उजली-पतली रेखा की छटा ने कुछ भावुक सिनेमावालों को भी काफी आकृष्ट किया है; मैंने प्रायः भारतीय रजत-पटों में उसके सौन्दर्य्यानुकरण की चेष्टा देखी है। कितनी ही बार में भी बिजली की कौंध देखता, कितनी देर तक, मन्त्र-मुग्ध-सा रह गया हूँ। किन्तु, अभी हाल ही में मैंने जो बिजली का सौन्दर्य्य देखा, वह उन सभी दृश्यों में अपूर्व था, अद्भुत था और था अनुपम।

लहेरियासराय की बात है। शाम हो चली थी! मैं कलाकार उपेन्द्र महारथी के वास-स्थान की ओर जा रहा था। ज्यों ही पुस्तक-भंडार से आगे, उत्तर की ओर जानेवाली सड़क पर मुड़ा, सामने के आसमान ने हमारी आँखों को बरबस अपनी ओर खींच लिया। पैर सड़क पर, भीड़-भाड़ और कोलाहल से भरों सड़क पर पड़ रहे थे और आँखों ऊपर आसमान पर अड़ी थीं। उफ, कैसी दृश्यावली! उत्तर दिशा के समूचे आकाश पर, पिश्चम कोने से पूरब कोने तक, गहरे-घने बादल छाये हुए हैं। उन बादलों की काली पृष्ठभूमि पर बिजली, मानो एक परो की चपल गित से नृत्य कर रही हो। अभी यहाँ, पिश्चम कोने पर उसके घाँघरे की जरदार किनारी चमकी, पलक गिरते वह ठीक-ठीक मेरी नाक की सीध में आकर, विभ्रमकारो गित से नाच उठी; फिर एक छलाँग लेती वह पूरब कोने पर पहुँच गई, जहाँ उसकी एक मुस्कान से नीला आसमान उजला-उजला हो रहा। वहाँ से फिर मुड़ पड़ी- नाचती, हँसती। कभी ऊपर उछल गई, कभी नीचे

# बेनीपुरी-ग्रंथावली

सिमट गई। कभो ठिठक गई, कभी ठठा पड़ी। यहाँ-वहाँ, इधर-उधर इसका पीछा करने में आँखें भी समर्थ नहीं।

बादलों के बीच यह बिजली की चमक है, या स्वर्ग में सहस्र परियों का नृत्य एक साथ हो हो रहा है। क्योंकि अब तो पल-पल उसकी गित इतनी चपल होती जाती है कि एक परी की कल्पना की नहीं जा सकती! पूरब कोने से पिश्चम कोने तक की इस शत सहस्र मील की लम्बी रंग-भूमि के कोने-कोने को जो विहाँसित चमत्कृत कर रही है, वह एक परी हो नहीं सकती। विहाँसित, चमत्कृत और मुख-रित भो! हाँ, सुन रहा हूँ, रह-रहकर मंजीर का शिजन और किसी चतुर वादक के मृदंग का गम्भीर रव भी! किन्तु स्वर्ग कहाँ है ? परियाँ झूठ हैं या सच- कौन बतावे ? क्या बूढ़े हिमालय को हो आज युगों के बाद कुछ रास-रंग का शौक चरीया है और उसने ही अपने स्वर्ण-मृगों को इन बादलों के वन में कुलांचें लेने को छोड़ दिया है ? वह उनकी पूँछें चमकों, उनके पैर चमके, उनके सींग चमके, उनके नथुने चमके! बादलों के वन में, इन स्वर्ण-मृगों को कुलांचों के कारण ही तो, ये शब्द हो रहे हैं। कभी अकेली मृगी दौड़ो- मधुर-मधुर शब्द हुआ। कभी पूरा मृग-झुंड दौड़ा- अजीब गड़गड़ाहट हुई।

आँखों में अपूर्व दृश्यावलों, कानों में अभूतपूर्व ध्विन-प्रतिध्विन, मस्तिष्क में चित्र-विचित्र कल्पना को लहरी। मेरे पैर थम चले। मैं कुछ आगे, उस नालेवाले पुल के निकट खड़ा था। क्या होश में था? क्या बेहोश था?

एक परिचित आये; बोले "क्या देख रहे हैं ?" जवाब क्या देता, ऊगर की ओर इशारा किया।

उन्होंने भी कहा- "अहा, कैसा अच्छा दृश्य !" और आगे बड़े।

होश ने कहा— सार्वजनिक स्थान पर यों खड़ा रहना ठीक नहीं। किन्तु, पैर में तो पत्थर बैंधे थे। आँखें ऊपर उलझो थों। क्या करता? शिष्टता ने डाँटा— यह भलेमानतपन नहीं। बढ़ना पड़ा। मन में हजारों चपलाकी चमक लिये, महारथी को कला-कुंज में आया। फिर जो आँखें, ऊपर कीं, वैसे हीं दृश्य! किन्तु, उनका दायरा कुछ और बढ़ गया है। पूरा आधा आसमान बादलों से ढेंका है। घने काले बादलों का रंग फैल जाने से कुछ धूमिल हो चला है। उनमें बिजलों चमक रहों है; किन्तु अब वह परियों का नृत्य नहीं मालूम होती। मालूम होता है,

शिव के गणों ने परियों को खदेड़ दिया है और वे हाथ में मशाल लेकर तांडव का अभ्यास कर रहे हैं। या स्वर्ण-मृग भाग चले, भूरे ऐरावतों को पहाड़ी दस्यु खदेड़े जा रहे हैं। कहाँ का मृदंग-रव, परी-पद-शिजन; या मृगी-पद-ध्विन। अब अजीब धमा-चौकड़ी है, उठा-पटक है, चीख है, चिल्लाहट है! हड़-हड़-धड़-धड़-धड़-धड़! अरे अब तो आँघी आई! में बरामदे से भीतर गया। बेंत की कुर्सी पर धम से जा गिरा। आँखें मुंदी थीं और कल्पना में वही—चपला की चमक, परियों का नृत्य, स्वर्ण-मृगों की उछल...।

# बादलों से ऊपर

बिजली की चर्चा ने बादल की याद दिला दी, फलतः ऊपर का यह शीर्षक। किन्तु, इस शीर्षक से आप इस भ्रम में न पड़ें कि कदा-चित् में वायुयान पर चढ़ कर बादलों के ऊपर उड़ा था! नहीं, जब यह घटना हुई, में पंखों की दुनिया में नहीं था, ठोस पृथ्वी पर मेरे पैर थे— हाँ, कुछ ऐसी ऊँचाई पर था, जब बादल मेरे नीचे थे।

में उन दिनों, 'कर्मवीर' के सम्पादन-विभाग में, खंडवा था। खंडवा से शायद ४०-५० मील की दूरी पर (माफ कीजिए, दूरी मुझे ठीक-ठीक याद नहीं रहती) असीरगढ़ का किला है। मुग़ल-इतिहास में इस किले की काफी चर्चा है। इसे कुछ अँगरेज इतिहास-लेखकों ने दक्षिण-पथ की कुंजी (Key to Deccan) भी कहा है। जनश्रुति है, यहीं औरंगजेब ने शाहजहाँ को केंद्र किया था, इसीसे इसका नाम असीरगढ़--केंद्री का किला-पड़ा। दादा (पं० माखनलाल चतुर्वेदी) की राय हुई, में असीरगढ़ जरूर देख लूं। एक दिन, टैक्सी से, हम लोग असीरगढ़ के लिए रवाना हुए। अलमस्तों की एक पूरी टोली हमारे साथ थी!

सतपुड़ा की वह तलेटी – नीची-ऊँची जमीन—कहीं एक एकड़ की अच्छी चौरस-सपाट-जमीन दिखला दीजिए, तो आपकी बाजी। मोटर चढ़ती-उतरती, मुड़ती-झुकती शरीर को मीठी-मीठी हिलडुल और दिल को मधुर-मधुर धड़कन देती बढ़ी चली जा रही। छोटी-छोटी पहाड़ी नालियाँ, छोटे छोटे पहाड़ी टोले, जहाँ-तहाँ छोटी-छोटी दिहाती बस्तियाँ-लम्बे-बेढंगे सींगोंवाली भेंसें, आधे कसे हुए सीनेवाली ग्रामबधूटियाँ, में उत्सुकता से देखता, बढ़ रहा। मेरी आँखें ये देख रहीं

## बेनीपुरी-प्रंथावली

और कान सुन रहे—वीरभैया के चुटकले, कुमारजी के गाने, प्रभाग की कविताएँ। और, कल्पना रह-रह कर पटक देती बिहार के हरे-भरे चौरस खेतों में, जहाँ पहाड़ कहानियों में हैं, जहाँ दस-बीस हजार की आबादीवाली देहाती बस्तियाँ हैं, जहाँ की मैंस के सुन्दर, छोटे सींग मेढों के सींगों का मुकाबिला करते हैं, जहाँ की ग्राम-बध्टियाँ.....

'यह असीरगढ़!' वीरभैया ने कहा। मोटर एक पड़ाव पर रुकी। गढ़ के 'क़िलेदार' के रूप में जो एक माली काम करता है, उसे बुलाया गया। उसे पथ-प्रदर्शक बनाकर हमलोग 'गढ़' को 'फतह' करने चले!

जो कभी दक्षिणापय की कुंजी कहलाता था, उसी गढ़ के फाटक के तालें को माली के हाथ की छोटी-सी कुंजी ने किस आसानी से स्रोल दिया! गढ़ की बाहरी दीवारें तक ढह रही हैं, तो भीतर के महलों की क्या बात! कहाँ है मुगलों का वह ऐस्वर्य्य! सामने अंग्रेजों का जो कब्रिस्तान है, उसकी कब्रों पर के लेख मुग़लों के पतन के दिनों की याद दिलाते हैं और बग़ल में जो यह जुमा मस्जिद की सिर्फ एक मीनार बच रही है, वह मानों उनके नाम का फातिहा पढ़ रही है!

"मीनार पर चढ़कर देखो, तो यह गढ़ क्या है, कुछ समझ में आवे।"-माली ने कहा। और यही मीनार का चढ़ना था, जिसने आज इस लेख में असीरगढ़ की स्मृति को ताजा बनाया है।

जिस समय हम मीनार पर चढ़ने का उपक्रम कर रहे थे, क्षितिज पर, जो बादल का एक बड़ा टुकड़ों ऊपर उठ रहा था, इसकी ओर हममें से कम लोगों ने ध्यान दिया था। किन्तु; ज्योंही मीनार के अन्दर बनी सीढ़ियों को पारकर आखिरी खिड़की पर पहुँचे, मेरे कौतूहल की सीमा नहीं रह गई। खिड़की से जहाँ तक नज़र जाती थी, बादल ही बादल उमड़ रहे थे। वीरभैया ने कहा —वर्षा आकर रहेगी। निर्णय हुआ, इसी खिड़की पर पर बादल काट लिया जाय, नीचे जाकर भींगने से क्या फायदा ?

माली के कहे मुताबिक खिड़की से असीरगढ़ का गौरव हम कहाँ तक देखते, बादलों के गौरव ने हमारी आँखों को यों ढेँक लिया कि सिवा उसके कुछ सूझता तक नहीं। जहाँ देखो, बादल, बादल और वे बादल समूचे पहाड़ को ढँके जा रहे— व्यूहवद्ध होकर! बादल का एक दल इस तरफ से बढ़ रहा, दूसरा उस तरफ से, तीसरा तीसरी ओर से, चौथा चौथी तरफ से— उजले-उजले बादलों के दल के दल। और, यह सब हमारे नींचे? हाँ, हम बादल के ऊपर हैं और नीचे बादलों के दल के दल पुराने असीरगढ़ पर छापा भार रहे हैं।

हम बादल के ऊपर हैं— मेरे ऐसे चौरस मैदान के रहनेवाले आदमी के लिए कितनी विस्मयकारी यह बात थी, कल्पना कीजिए। में विस्मय-बोध कर कहा था; उस विस्मय में रोमांच था, आनन्द था! में बादल के ऊपर, और नीचे बादलों के दल-के-दल उजले, सफेद गोले की तरह, जिस तरह हमारे यहाँ माघ की भोर में कभी-कभी धुँध लगती है, उसी की तरह बढ़ता, फैलता, सब चीजों को ढाँप रहा है।

थोड़ी देर में असीरगढ़ का पता नहीं था। बादल, बादल, बादल— चारों ओर धुँध का समुद्र। हाँ समुद्र, जिसमें लहरें भी थीं। लहरें— इधर से उधर आतीं, टकरातीं। टकराई और बरस पड़ीं! अब असीरगढ़ पर वर्षा हो रही थी— झमाझम वर्षा!

और, ओ मानव-सन्तानो, तुम इस मीनार पर चढ़े क्या अछूते बच जाओगे, जब िक असीरंगढ़ पानी-पानी हो रहा है ? मालूम हुआ, धुंध का एक टुकड़ा उठा और हँसता इठलाता हमारी खिड़की से निकल गया ! खिड़की से निकला, एक छन को हमारी आँखें मुँद सी गईं। जब हमने आँखे खोलीं जादू-सा मालूम पड़ा ! हमारे बालों, भौहों, और मूँछों पर पानी की बूँदें चमक रही हैं, हमारे कपड़े गीले हो चले हैं और नीचे, नीचे, सद्यस्नाता सुन्दरी की तरह, बूढ़े असीरगढ़ की सोई हुई सुन्दरता जाग पड़ी है, हँस रही है, मुस्करा रही है। अरे यह कैसा जादू- यह कौन जादूगर !

कुछ देर तक, अपलक इस सौन्दर्य राशि को देखते रहे, फिर मीनार से उतरे। घास, पेड़, लताएँ सब धुल पुँछ गईं थीं। गर्द नहीं, गुबार नहीं। गद्द की टूटी फूटी दीवारों पर उगी हुई काई भी मखमल सी चमक रही थी। पहाड़ी के चारों ओर छोटे छोटे असंख्य नाले— झरने की तरह— झर-झर झर रहे थे। छोटे-छोटे पतले नाले— कोई मृग छौन-से उछलते, कोई साँप की तरह सरकते, पत्थर के ढोंकों से टकराते, शब्द करते, कलकल करते नीचे की ओर भागे जा रहे थे— ऊधमी बच्चों की तरह। प्रभाग से रहा नहीं गया,

#### बेनीपुरी-प्रंथावली

कुछ पंक्तियाँ उनके मुख से निकल ही पड़ीं। कुमारजी का कठ भी फूट चला। वीरमैया ने कहा— कहिए बेनीपुरीजी, कैसी रही? मेरे मुँह से सिफं यही निकला— अद्भुत्, अपूर्व!

# अष्ठमी का चन्द्रमा

चन्द्रमा की शोभा दो ही दिन— या तो द्वितीया को, जब 'ईद का चाँद ' बनकर वह करोड़ों मुसलमानों से इबादत और बन्दगी पाता और उनकी टोपियों में चमकता है। या पूणिमा को, जब शरद पूनो कहलाकर वह भारत के करोड़ों हिन्दुओं की श्रद्धांजिल के उजले फूल पाता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी का चन्द्रमा देखने को नहीं, सिर्फ समय बताने की चीज है। बचपन से ही देखता हूँ, जब वत के कारण पेट में हरिन उछलता, बार-बार उचक-उचककर आसमान देखता और ज्योंही उसका आभास मिला, ठाकुरबाढ़ीं का घंटा गनगना उठा और हम प्रसाद पर टूट पड़े। कौन देखने जाय, उस चाँद के सौन्दर्य को!

किन्तु, उस दिन उसी अष्टमी के चाँद में जो सौन्दर्य्य देखा, क्या वह भूलने का है?

१९३० की घटना है। हम राजबन्दी की तरह, हजारीबाग के सेंट्रल जेल में, सरकार के मेहमान थे। दिन भर काफी स्वतन्त्रता; किन्तु, ज्यों ही शाम हुई, अपने अपने सेलों में बन्द कर दिये जाते। जब जन्माष्टमी आई, बड़ी मुश्किल से जेल के अधिकारियों ने व्रत के लेहाज़ से, आधी रात तक खुले रहने की इजाज़त दी।

उस दिन व्रत का पूरा आयोजन था। हिन्दू-धर्म-ध्वजी बाबू जगतनारायण लाल थे ही और थे कृष्ण के अनन्य भक्त श्री मान हीराजी। कृष्ण की मूर्ति रखी गई, उसे झुलाया गया, उसके सामने नाचा और गाया गया। मैने उसी दिन इन दो महानुभावों का नाच देखा। आँख मूँदे, हाथ फैलाये, गद्गद् कंठ से कुछ गाये जा रहे, मानों किसी दूसरी दुनिया में पहुँचे हैं, और उसी गान के ताल पर अजीब ढंग से कमर हिलाते और पैर पटकते नाच रहे थे। मेरे जैसे नास्तिक हँस रहे थे।

जब इनके नाच-गान सें मन ऊबा, सोचा, चलो, जेल की सैर हो। इस वार्ड से उस वार्ड। क्यों न अपने बीमार दोस्त से भी अस्प-ताल में जाकर इस व्रत के दिन मिल लिया जाय? हमारी टोली वहाँ पहुँची। वहाँ गपशप हो रही थी कि कृष्ण-जन्म-सूचक घंटे गनगना उठे और स्तुति के स्तोत्र हमारे कानों में झंकार कर उठे।

बड़े हुए तो क्या? बचपन के संस्कार तो मिटे नहीं। प्रसाद के लोभ से हम लोग वहाँ से भागे!

किन्तु, अस्पताल से निकलते ही जो दृश्य देखा, उसने पैर में मानो भारी जंजीर डाल दी।

हजारीबाग़ जेल एक पहाड़ी टेकड़ी पर बनाया गया है; यों तो यह समूचा जिला ही पहाड़ी है। इस टेकड़ी पर से अनेकानेक दीवारों के बावजूद, आप कितनी ही पहाड़ियों की झाँकी निश्चय पा सकते हैं। अस्पताल से बाहर हम जहाँ खड़े थे, वहाँ से सामने पूरव एक पहाड़ी का धूसर सिर हम देख सकते हैं। जब हम उसके उस सिर को देखेंगे, तो उसके नीचे जेल के वार्डों की जो लगातार दीवारें हैं, वे मालूम पड़ती हैं, मानो वहां तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हों। कहाँ ये दीवारें, कहाँ वह पहाड़ी। लेकिन, वे सब मानो सिमिट कर एकत्र हो जाती हैं। रात में तो और भी।

अस्पताल से निकल कर जब हम उस निश्चित स्थान पर पहुँचे, पूरब की ओर देखते ही स्तब्ध रह गये। देखा, अष्टमी का चन्द्रमा निकल कर उस पहाड़ी के सिर पर यों दीख रहा है, जैसे किसी ने उसे आसमान से उतार कर, बहुत ही सलीके से वहाँ अभी-अभी रख दिया हो। हौ, हूबहू ऐसा ही लगता था। में चिल्ला उठा, देखो, देखो। दोस्तों का भी ध्यान गया। उस धूसर पहाड़ी पर, इस नीरव निशीथ में, वह अष्टमी का चन्द्रमा कैसा था? — शिव के सिर पर चन्द्रमा की बात हमने किताबों में पढ़ी थी, यहाँ हम प्रत्यक्ष देख रहे थे। वह धूसर पहाड़ी सचमुच चन्द्रशेखर शंकर-सी प्रतीत होती थी।

किन्तु, यह दृश्य कितना क्षणिक था। थोड़ी ही देर में पहाड़ो और चन्द्रमा के बीच थोड़ी-सो फाँक हो गई। वह फाँक बढ़ती गई। मालूम होता, रूठ कर चन्द्रमा भागा जा रहा है और उसे पाने को पहाड़ी स्वयं ऊपर उठ रही है; किन्तु, अपनी स्थूलता से वह लाचार हो रही है। यह चार अंगुल ऊपर, यह एक बित्ता ऊपर, यह एक हाथ ऊपर। इच्छा हुई, यह जो दीवारों की सीढ़ियाँ लगी हैं, उन पर चढ़ कर दौडूं और यों हाथ में आया हुआ चाँद, जो बेहाथ हुआ जा रहा है, उसे हस्तगत कर लूं! किन्तु, सामने ही जो सिर से ऊपर को

#### बेनीपुरी-प्रंथावली

पहली दीवार है, क्या उसका लांघना भी सम्भव है?

चन्द्रमा ऊपर बढता गया। उसी समय सामने का जो पीपल का पेड़ है, उस पर की एक अभृतपूर्व चमक ने अपनी ओर भ्यान खींचा। ज्यों ज्यों चन्द्रमा ऊपर उठ रहा था, उसकी ज्योत्स्ना पीपल के चिकने ढ्रढ्र पत्तों पर पड़ कर मानों फिसली पड़ती थी। बारबार वह उस पर पैर रखती, फिसलती, खिलखिला उठती; हाँ, पत्तों की मध्र मर्मर ध्वनि उसकी खिलखिलाहट ही तो थी! पीपल के पेड का जो हिस्सा चन्द्रमा की ओर था, वहाँ तो यह कीड़ा-कुतूहल हो रहा था, बाकी हिस्सा वैसा हो स्तब्ध, अन्यमनस्क, उदास। उस उदासी की पृष्ठिभूमि में यह चकमक, झलमल, मर्मर और भी प्राणीन्मादक लग रहा था। आंखों को इस तरह खींच लिया था इस दृश्य ने कि चाँद की सुघ भी भूल गई होती; किन्तु, एक-ब-एक अँधेरा होता देख, आसमान की ओर नजर दौड़ाई। अब वहाँ एक अजीब समाँ था। हंस-कुमार शैवाल-जाल में फँसा है! बादल का न जाने कहाँ से एक काला टुकड़ा आकर उसे ढाँपने पर तूला है। हंस के बच्चे की वह बारबार उस शैवाल-जाल को छिन्नभिन्न करने की चेष्टा कर रहा है। कभी बादल उसे ढँक लेता है, कभी वह उसे चरका दे कर निकल भागता है। फिर बादल दौड़ता है, उसे ढँक लेता है। तब वह आकाश-सागर में गोत् लेकर फिर उससे अलग, दूर जा निकलता है – सद्यस्नात सुन्दर, ताजा चेहरे को चमकाते हुए। बहुत देर तक यह बादल और चन्द्रमा की आँखिमचौनो होतो रही। आखिर वायु के एक जुबर्दस्त झोंके ने चन्द्रमा की मदद की। वह बादल का टुकड़ा न जाने कहाँ भगा दिया गया! चाँद ठहाका मार-मार कर हँसता रहा!

अब चन्द्रमा पहाड़ी से ऊँचे, काफी ऊँचे पर चढ़ चुका है। उसे हमारी कल्पना के हाथ छू नहीं सकते। उसकी रोशनी में यह जेल अपनी सम्पूर्ण जड़ता के साथ खड़ा है। मेरे सभी साथी मुझ पागल को छोड़कर प्रसाद पाने को जा चुके हैं। कानों में अब भी घंटे का रव और स्तोत्र की ध्वनि आ रही है। किन्तु, देवता का यह अर्चन-पूजन भी इस स्थान की दानवता और पैशाचिकता को कम नहीं कर सकता। कहाँ यह स्वच्छन्द चन्द्रमा, वह निर्वन्ध आकाश और कहाँ यहाँ की ये काली काली दीवारें, उनके अन्दर तड़पती, कराहती हुई मानव-आत्माएँ!!

किन्तु, इस सुन्दर दृश्य के समय, यह असुन्दर भावना क्यों?

मन तू चाँद की तरह ही स्वच्छन्द, निर्बन्ध विचर; तुझे कोई बाँघ नहीं सकता।

नमस्ते अष्टमी का चन्द्रमा !

# शरद की पूर्णिमा

शरद पूनो ! — और रासलीला की याद आई ! हमारे ग्रन्थों में कृष्ण की कल्पना भी कैसी दिलचस्प है। कभी उसे माखन चुराते पाइए, कभी दानव—संहार करते, कभी वृन्दावन में रासलीला रचाते, कभी कुरू-क्षेत्र में गीता सुनाते!

शरद पूनो और रासलीला दोनों में अट्ट सम्बन्ध है। जब बर-सात खत्म हो चली हो, आकाश—मंडल में न बादल का कोई टुकड़ा हो, न वायुमंडल में धूल का एक भी कण; जब पत्ते धुलेपुछे हों, धरती धोई-बुहारी; जब खेत की आरियों पर काँस फूले हों और सरो— वरों में कुमुद; जब फुलवारियों में रजनीगन्धा फूली हो और आँगन में हरसिंगार की किलयाँ हँस रही हों—ऐसी मनभावनी ऋतु की सुन्दर, शीतल, सुखप्रद रात में जब पूणिमा का चन्द्रमा आधी रात को सर पर चढ़कर अट्टहास कर उठे, तब ऐसा कौन हृदय होगा, जो गा नहीं उठे, नाच न उठे। पुरुष का हर स्वर तब वंशी की ध्विन होगा, नारी का हर पद—चालन नृत्य का एक—एक ताल होगा! और कहीं पृष्ठभूमि में यमुना जैसी श्यामली नदी हो, कदम्ब की हरी छाया हो, वृन्दावन का शान्त वातावरण हो! फिर क्या कहना?

अपनी कल्पना की दुनिया में, कितनी ही शरद पूनो को मैं वृन्दावन पहुँचा हूँ, कृष्ण से बातें की हैं, गोपियों से चुहलें हुई हैं और उनकी रासलीला का सुख लूटा है। किन्तु, प्रत्यक्षतः जिस शरद की पूर्णिमा ने मेरे जीवन में सब से अधिक गहरी छाप डाल रखी है, आज उसी की तस्वीर उतारने की चेष्टा कर रहा हूँ।

१९३४ की बात है। बम्बई काँग्रेस हो रही थी। श्रद्वेय राजेन्द्र बाबू राष्ट्रपति चुने गये थे। हमारे लिए गौरव की बात थी। मैं बहुत ही कम काँग्रेस में शामिल हुआ हूँ, किन्तु इस बार लोभ सम्बरण नहीं कर सका।

बम्बई पहुँचकर अतिथि-निवास में डेरा डाला। स्वागत-सिमिति के भोजनालय में एक दिन भोजन कर रहा था कि राष्ट्रपति निरीक्षण

#### बेनीपुरी-प्रंथावली

को पहुँचे। मैं उन्हें देखते ही खड़ा हुआ। वह वहाँ तक आये। सब ने विस्मय के साथ देखा, राष्ट्रपति किससे घुल घुलकर बातें कर रहे हैं। भोजन के बाद मुझे आज्ञा की, देखो, मेरे भाषण का हिन्दी अनुवाद देख जाओ कही 'बिहारी हिन्दी' की शिकायत न हो जाय! यह अन्तिम फिकरा उन्होंने हँसते-हॅसते कहा।

अनुवाद बुरा था। मुझे शुरू से नया अनुवाद करना पड़ा। जल्दी का काम था, मैंने अपना सहायक श्री प्रभाकर माचवे की चुना, जो उन दिनों एक विद्यार्थी थे, एक सुशील, परिश्रमी और प्रतिभाशील विद्यार्थी। वह अँगरेज़ो की कापो पढ़ते जाते, मैं अनुवाद करता जाता। कल काँग्रेस है। आज ही रात में इसे पूरा कर लेना है। बड़ी रात तक, दीन-दुनिया भूले, कलम घिसघिस करता रहा। लेकिन जब जम्हाई पर जम्हाई आने लगी और शरीर ऐंठने लगा, सोचा, ज्रा टहल लिया जाय।

हम दोनों राजेन्द्र बाबू के शाहो कैम्प से बाहर निकले। बिजली की चकाचौंध से अलग हुए, तो मालूम हुआ,ओहो,आज तो शरद पूनो है। पूरा चाँद सर पर चला आया था। उसी समय समुद्र का मधुर-मधुर गर्जन सुनाई पड़ा। माचवे ने कहा, समुद्र किनारे चलिए।

समुद्र किनारे पहुँचा और देखकर निहाल हो गया। समुद्र किनारे जो बांध बँधा है, उस पर हम बैठे थे। सामने जहां तक नजर जाती, समुद्र ही समुद्र। उसमें ज्वार आया है। बड़ी बड़ी तरंगें उठतीं, एक दूसरे से टकरातीं, फेन उड़ातीं, गर्जन करतीं, आगे बढतीं, और बाँध पर सर पटककर फिर लौट जाती। ऊपर जो पूर्ण चन्द्र आधी रात तय करके सिर पर खड़ा मुस्कूरा रहा है, उसकी मुस्कूराहट उन तरंगों पर अठखेलियाँ कर रही है। कभी-कभी मालूम होता, किसी अदृश्य छोर को पकड़कर शत-सहस्र ज्योत्स्ना-कुमारियाँ चन्द्रमंडल से एक-एक कर उतर रही है और आकुल-व्याकुल समुद्र की इन तरंग मालाओं के कम्पित अधरों को चूम चूमकर अट्टहास कर उठती है। इन चुम्बनों की मादकता से मतवाली बनी तरंगें आप अपने में नहीं हैं, समुद्र को नीचे छोड़कर ऊपर उड़ना चाहती हैं; किन्तु उड़ नहीं पातीं, फलतः बार-बार मूर्च्छित होकर, हाहा खाकर गिर-गिर पड़तीं और फिर ज्योंही होश में आतीं, वे ही निष्फल चेष्टाएँ ! स्वभावतः ही ज्योत्स्ना-कुमारियों को इसमें मजा मिल रहा है, वे भी इस तड़पने का तमाशा देखने को बार-बार चुम्बनों की वर्षा-सी किये जा रही हैं!

समुद्र ! अगाध समुद्र, अथाह समुद्र — यह कैसा छिछलापन तुम में आज देख रहा हूँ। कहाँ है वह तुम्हारी मर्यादा, जिसके लिए तुम मशहूर हो ? तुम्हारी यह व्याकुलता, यह आस्फालन, यह हाहाकार, यह सर पीटना—तुम्हें बेपर्द किये दे रहा है ! अरे, सोचो, अरे सम्हलो ! और ओ पूर्णचन्द्र ! ज्रा तुम्ही अपनी लाज समेटो । किसी भलेमानस को यों बेपानी करने से क्या फायदा ? वह प्रेम प्रेम नहीं, जिसमें प्रियतम या प्रियतमा की मर्यादा की रक्षा ही भुला दो जाय ! बेइज्जती, बेप-दंगी का नाम प्रेम नहीं । किन्तु, नहीं, तुम नही मानोगे । आज तो तुम हँसने में मस्त हो । इस हँसी की मस्ती में होश की बात कौन सुने ? अच्छा तो हँसो, हँसो, हँसो — खूब हँसो, खूब हँसो, इतना हँसो कि तुम खुद बेहोश हो जाओ ।

और, क्या यह सच नहीं है कि आज संसार में हुँसी की अजस्त्र वर्षा हो रही है। कहाँ की चीख, कहाँ की तड़प! यह सामने जो समुद्र है, वह भी हुँस रहा है, अट्टहास कर रहा है। समुद्र के उस पार—क्षितिज के उस छोर पर—एक छोटा-सा जो झिलमिल तारा है, उसकी हुँसी देखिए, अानी हुँसी में वह घुला-मिला जा रहा है। इस तरफ स्वागत-समिति ने जो अतिथियों का आवास—एक नया नगर बसा रखा है, उस पर भी हुँसी का ही राज्य है। दूर-दूर से आये—थके प्रतिनिधि सो चुके हैं, दिन भर का कोलाहल- कलरव शान्त हो चुका है। इस नई नगरी की निस्तब्धता पर चाँद की हुँसी एक नीहारिका-सी, कुहेलिका-सी, प्रहेलिका-सी छा रही है। नीचे खारे पानी का समुद्र लहरा रहा है, ऊपर तरल चांदी का समुद्र लहर-पर-लहर ले रहा है। और उस लहर पर वह झंडा-चौक का तिरंगा फर-फर कर रहा है।

पढ़ा है, पागल चाँद को देखा करते हैं। तो क्या चाँद का ज्यादा देखना पागलपन की निशानी नहीं ? आज भी याद आता है, में उस पूर्णचन्द्र को इस तरह एकटक देख रहा था—मानो मेरी दो आँखें चक्रवाक के जोड़े हों! कब तक इस पागलपन की स्थिति में रहा, कह नहीं सकता। अकस्मात पाया, बाँध पर से अपने दोनों पैर जो मैंने नीचे, समुद्र की ओर लटका रखेथे, उन पर ठंढी-ठंढी थपिकयाँ पड़ रही हैं। ऐं, यह क्या? यह समुद्र का पानी इतना ऊँचा चढ़ आया है! और समुद्र—समुद्र तो अब फेन की राशि बना हुआ है। तरंग-तरंग, फेन-फेन! और फेन के हर बुल्ले में चाँद का एक-एक टुकड़ा-सा चम-चम कर रहा है। अजीब कोलाहल, अजीब हलचल! पानी के छीटे उड़-उड़ कर

#### बनीपुरी-पंथाबली

मेरे चेहरे पर, सिर पर पड़ रहे। ढलती रात की ठंढी हवा चलने लगी थी, जिसमें समुद्र के नमकीनपन की एक अजीब सुगंध थी। वह सुगंध मन-प्राण को पागल बनाये डालती थी। जो तरंगें वहाँ समुद्र में थीं, अब उनसे भी ऊँची हृदय में उठ रही थीं—हृदय में, नस-नस में, शिरा-शिरा में। वहाँ भी तरंगें थीं, फेन थे और उन फेनों के बुल्ले में चाँद के एक-एक टुकड़े-से चमचम कर रहे थे। मैं भावावेग में एक बार फिर निमग्न हो रहा !

"बेनीपुरीजी, वह दो बज रहे! अभी बहुत काम बाक़ी है।"— प्रभाकर ने कहा। "हाँ, ठीक तो।"—कह कर में उठ खड़ा हुआ और चल पड़ा। चलते-चलते मुड़कर एक बार फेनिल समुद्र की ओर नज़र की, फिर पश्चिमी क्षितिज की तरफ बढ़ते हुए पूर्णचन्द्र की ओर।

# अमा-निशीथ

क्या अमावस्या की अर्द्धरात्रि में भी सौन्दर्य्य है ?

शरद-पूनो की याद ने भादों की जिस अमा-निशीथ की याद हरी कर दी है, उसका उत्तर है—हाँ! लेकिन, में यह मानता हूँ, उस सौन्दर्य्य के अनुभव के लिए एक खास ढंग की मानसिक स्थिति ही नहीं, दृष्टि-विन्दु भी चाहिए। यों, तो कोई भी यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि सौन्दर्य सिर्फ चन्दन की धवलता में है, आबनूस की कालिमा में नहीं। कृष्ण और कालिन्दी तो सौन्दर्य के दो महान उदाहरण है हो।

मैं उन दिनों 'युवक' निकाल रहा था। पटना कॉलेज के सामने, मुख्य सड़क पर, एक खपड़ैल मकान ले रखा था, जो 'युवक-आश्रम' के नाम से मशहूर था। बरसात को ऊमस मशहूर है। उस खपड़ैल के नीचे, बहुत रात बीतने पर भी, हम करवट-पर-करवट बदल रहे थे। पटना के मच्छड़ों का धावा अलग था। नींद बेचारी हमें छोड़, कहीं कोने में ऊँघ रही थी।

जब किसी तरह वह बार-बार बुलाने पर भी नज़दीक नहीं फटकी, मैंने तय किया, गंगा के किनारे जाकर टहल आया जाय! इस आधी रात को अन्धेरे में गंगा के किनारे! किन्तु, जिन्होंने अपनी नाव आप जला दी हो, उन्हें तरंगों से क्या भय ?

जब मैं धीरे से, जिसमें साथियों की निद्रा भंग न हो, उठने का उपक्रम कर रहा था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी, जो प्रायः ही मेरी कुटिया को सुशोभित किया करते थे, और मेरी बग़ल में सोये थे, उठ बैठे; और हम दोनों गंगा के किनारे जा पहुँचे !

चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार ! आसमान में घनघोर बादल छाये हुए। एक तिनका भी कहीं नहीं हिल रहा। आसमान में एक तारा भी नहीं दिखायी देता। हाँ, किनारे पर जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसकी फुनगियों पर जुगनू भुक-भुक कर रहे। उनका वह भुक-भुक प्रकाश अन्धकार को और भी भीषण बनाता।

सामने गंगा है—भादो की गंगा। पटना से लेकर, उधर सब्बल-पुर की बस्ती तक, लगभग दो मील फैली हुई गंगा। गंगा पर भी अन्धकार की ऐसी चादर बिछी हुई थी कि अगर उसका कल-कल शब्द नहीं होता, हम कल्पना भी नही कर पाते कि सामने नदी है।

उस पीपल पेड़ के नी ने, एक किनारे बैठकर, हम अमा-निश्लोध का सम्पूर्ण सौन्दर्ध्य देख रहे हैं।

हाँ, सम्पूर्ण सौन्दर्यः । अंजन-वर्ण कालिमा । आसमान से जैसे कालिमा बरस रही हैं । कभी-कभी मुश्किल से जो साँय-साँय कर निकल भागती है, वह हवा भी मानों कालिमा बो जाती है । कालिमा के वे बीज गंगा की आर्द्रता पाकर अंकुर लेते, पौधे बनते, फिर अपनी डाल-पात आसमान में फैलाकर अखंड कालिमा में लीन हो जाते हैं ।

और वह देखिए, गंगा की उन अदृश्य लहिरयों पर कौन नाच रही है? ऊपर अन्धकार का चँदोवा तना है, नीचे अन्धकार का फर्श बिछा है। अगल-बगल अन्धकार के राजकुमार बैठे तमाशा देख रहे है। और, वह नाच रही है, आप नहीं देखते? वह अमा-सुन्दरी नाच रही है! उसके हाव-भाव देखिए, तोड़-मरोड़ देखिए,लटक-चटक देखिए—वह उसने गर्दन तिरछी की, यह उसकी कमर लचकी। ओहो, दर्शकों की यह व्याकुलता! कैसी अपार हर्ष-ध्वनि!

यह हर्ष-ध्वित हैं ? - नहीं, आवर्त्त का गर्जन है। गंगा में कहीं भँवर पड़ रहा है, कहीं लहरें टकराकर यह शोर कर रही हैं।

इस पार यह किनारा, यह पीपल का पेड़, जिसके सर पर जुगनुओं का भुक-भुक। उस पार वह सब्बलपुर गाँव, जहाँ एक दीपक का टिम-

#### बेनीपुरी-ग्रंथाबली

टिम तक नहीं। हाँ, उसके पीछे सोनपुर स्टेशन में जलनेवाली बिजली बत्तियों की, ऊपर उठकर फैली हुई प्रकाश-रेखा क्षीण, अस्पष्ट। बीच में गंगा मैया का विस्तार, जिस पर अमा ने अपनी काली मखमली चादर बिछा रखी है।

एं, यह शब्द कैसा? कोई माँझी गा रहा है क्या? उसी समय जैसे सोये से उठकर, झिंगुरों के एक दल ने पीछे से शहनाई टेरी। फिर मेढ़की को ही क्यों जुकाम हो! उसका टर्र-टर्र भी शुरू हो गया।

इधर किनारे पर ये तरह-तरह के बाजे और गाने और बीच में वह अनवरत नृत्य, मैं निर्निमेष जिसे देख रहा! निर्निमेष – या बिलकुल आँखें बन्द किये।

उसी समय राहुल बाबा ने कहा— देखो, वह जहाज आ रहा है; कैसा सुन्दर !

दीघाघाट से एक व्यापारी जहाज कलकत्ता की ओर, जा रहा था। उस पर जलनेवाली बित्यों की रोशनी उसकी गित से उत्पन्न शत-सहस्र तरंगों पर खेल रही थी! उसके सामने का जोरदार सर्च-लाइट, अन्धकार के हृदय को दो टुकड़ों में बौटता, बढ़ता आ रहा था! बेचारा अन्धकार चीख रहा था। अमा-सुन्दरी के फर्श के तार-तार उड़ चले थे। कहाँ गया वह नृत्य, कहाँ गये वे अपरूप दर्शक? उस चतुर्दिक-व्यापी अन्धकार में जहाज का झलमल, निस्सन्देह ही, मुख कर था! लेकिन मेरा हृदय, न जाने क्यों, उस अन्धकार और रोशनी के कीड़ा-कौतुक को पसन्द नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगा, मानों यह रंग में भंग हुआ, तमाल के वन में किसी अरिसक ने अचानक आग लगा दी!

राहुलजी कोई ऐतिहासिक कहानी कह रहे थे, जब पटना से इसी तरह जहाज चलते होंगे और लंका पहुँच कर धर्म का सन्देश देते होंगे .....! किन्तु, मेरे कान कह रहे थे, कृपा कर चुप रहिए, एक बार फिर उस मलाह को गाने दीजिए, झिंगुर की झंकार सुनाने दीजिए...; और, मेरी आँखें कहती थीं, दूर हो, यह दानव-काय जहाज! एक बार फिर कालिमा फैंले, अंजन बरसे और अमा-सुन्दरी नृत्य करे!

### सरसों के समुद्र में

बस, एक दृश्य और। बात को अधिक बढ़ाना ठीक नहीं, और मधुरेण समापयेत्।

वसन्त कश्मीर का। मेरी बदनसीबी समझिए, मैंने वहाँ का वसन्त वैभव नहीं देखा। हाँ, किताबों में पढ़ा है, मित्रों से सुना है, बहुरंगी तस्वीरें देखती हैं। उल झील में कमलों का वह वन, जिन पर शिकारे तैर रहे। बर्फ से लदी चोटियों पर प्रातः सूर्य की वे स्वर्ण-रिश्मियाँ। लेकिन, मुझे सब से विशेष रुचिकर लगता है, घरों के ऊपर आप-से-आप उग आये पौधों का वह रंग-विरंगा संसार, जिसे मानव-हाथ छू नहीं पाते, मानव-पद अपवित्र नहीं कर सकते।

खैर, जाने दीजिए उन बातों को। मैं इस भरे वसन्त में आपको एक छोटो-सी गँवई में ले जाना चाहता हुँ।

जन्मभूमि प्यारी होती है— बेनीपुर भी मुझे प्यारा है। वहाँ क्या है— कह नहीं सकता; किन्तु, उसकी मिट्टी में कोई आकर्षण जरूर है, जो मेरे ऐसे वहशी को बार-बार अपनी ओर खींचता है, खींच लेता है। लेकिन, मेरा दावा है, बेनीपुर में और कुछ न हो, चन्द दिन ऐसे हैं कि जिनके बल पर वह आपको भी बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है।

वे दिन हैं – जब सरसों फूली हुई होती है। एक-दो खेतों में छिट-फुट सरसों को फूला हुआ देखकर ही हम फूले नही समाते; किन्तु, वहाँ तो सरसों का समुद्र लहराया करता है।

बागमती की कृपा से इधर नाले, पोखर, चौर भरकर जो पूरी की-पूरी सपाट — चौरस बन गई है; उस ज़मीन पर आप माघ में पहुँचिए। ज्यों ही बेदौल से आप बाहर होंगे, आप समझिए, सरसों के समुद्र के कूल पर पहुँच गये। ज़रा, पूरब को ओर नजर कीजिए, पीला, पीला— जहाँ तक आपकी नजर पहुँच सकती है, पीला हो पीला! क्या पीत समुद्र का एक टुकड़ा, किसी जादूगर ने यहाँ ला पटका है? किन्तु, कहाँ पीत सागर, जहाँ का पानी खारा, मुर्दा; यहाँ तो जीवन तरंगें ले रहा है, सुगन्ध सपक्ष उड़ रही है। ऊपर, ऊँचे, वह सूपा-बेनी अपने हरे परों को आसमान की नीलिमा में खोने की चेष्टा करती हुई, सीटी-पर-सीटी बजा रही है। नीचे फुदगुद्दियाँ फुदक रहीं, बगेरियाँ चहक रहीं और बीच में तितिलयों की चमचम और भौरों की भनभन आपके प्राण-मन को व्याकुल बना रहीं। कहाँ वह पीत सागर— कहाँ यह सरसों का समुद्र — कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं।

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

आइए, इस समुद्र में घँसिए। डूबने का डर नहीं, जान को ख़तरा नहीं। इसमें ग़ोते लगाइए, प्राण को जुड़ाइए। बीच की पगडंडी से आप बढ़े चिलए! सरसों की पंखुड़ियाँ कभी आपके विशाल वक्ष पर गिर-गिर पड़ती हैं, कभी उचक उचक कर आपकी रसीली अधरों को चूमने की कोशिशों करती हैं। आप कितने अरसिक हैं! प्रेम का प्रतिदान देना आपने जाना नहीं? लीजिए, जिसका आपने अपमान किया, वही अब आपके सिर पर है। आपको पास आईना होता, तो आप देखते, आपके सिर के मुलायम बाल इस समय सरसों की पतली-पतली पंखुड़ियों का घोसला बन चुके हैं!

कहीं इस पीली-पीली दुनिया से आपका मन ऊब न जाय, इसलिए बीच-बीच में, भोजन में चटनी की तरह, यह देखिए, यह क्या
है? यह, यह मटर का बाजार है—हरी चादर पर कारचोवी का काम!
यह केराव का खेत—वही शोभा, लेकिन बैंगनी की बहार!
यह गेहूँ—गेहूँ—शुभ्र हरीतिमा; लम्बी बालियों में किसका मन न उलझे!
जमीन से सटी, सिमटी ताक रही हैं चने की क्यारियाँ—
सौन्दर्य्य है; सलोनापन भी, आप अ।कृष्ट क्यों न होंगे? लेकिन,
वे कौन आँख तरेड़ रही हैं—गुस्से में काँप रही हैं? उनकी
नीली-नीली आँखें मानों फटी पड़ती हैं। छोटी, पतली तीसीकुमारिकायें—इतना नाज्-नखरा ठीक नहीं। ज्रा लोक-लाज भी
देखो। तुम्हारी इस शोखी पर वह एकाकी अरहर शरमायी जा
रही हैं—पीली-पीली हुई जा रही हैं।

सौन्दर्यं और संगीत का आन्योन्याश्रय सम्बन्ध है हो । पूर्वा हवा की सनन्न, पक्षियों का कलरव, भौरों की भनभन तो थी ही, मानव-मन भी अपने को जब्त न कर सका । उसके कंठ फूट चले। किसी एक ने होली की एक कड़ी गा दी, बस, समूचे सरेह में संगीत की ध्वनि-प्रतिध्वनि जग उठी । संगीत भी संक्रामक है—वह बूढ़े बाबा का पोपला मुँह भी ताना-रीरी का शौक पूरा करने लगा।

बीच में यह किसकी चूड़ियाँ खनक उठीं? किसका झूमका झमझमा उठा? किसके कड़े-छड़े एक अजीब स्वर-लहरी की सृष्टि कर उठे? वह कौन है? आपने उसे कभी शहरों में देखा है? अपने काले बालों में अपने गोरे चेहरे को छिपाती, अपने वासन्ती वस्त्रों में अपने चम्पई अंगों को चुराती वह आपको देखते ही जगंली हिरन की तरह चौंकी, भागी और इस सरसों के समुद्र में ग़ोते लेकर छिप गई ? छिप गई—अब आप सिर्फ ऊपर की तरंगों को गिनते रहिए ?

विद्यापित का—'दक्षिन पवम बहु धीरे'—उनकी पुस्तक या उनके प्रशंसकों के कंठों तक ही रह गया ; लेकिन, 'री पुरवैया धीरे बहो'—लोकगीत बनकर जो करोड़ों कंठों को आप्यायित किया करता है, क्यों ? इस सरसों के समृद्ध में ही इसका उत्तर पाइयेगा ? पुरवैया बही नहीं कि इस शान्त-पीत समृद्ध में तरंग-पर-तरंग उठने लगी। पहले एक सिहरन-सी, फिर, होते-होते, ढेहू तक। बड़े-बड़े ढेहू—एक-पर-एक। सरसों की पतली सुकुमार पंखुडियां पुरवैया के झोंके पर उड़ रहीं। हवा में पराग के कण। इस पराग और पंखुडियों के चलते हवा भी एक अजीब पीलेपन में डूबी। इनके स्पर्श से, लहर से, झकोर से मन भी क्यों न पीले रंग में, वासन्ती मादकता में, रँग जाय?

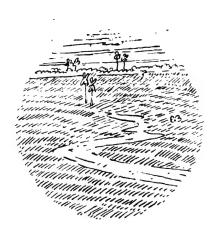



### मीरा नाची रे, पग घुँघरू बाँध !

अट्टालिका का घेरा, वंश-मर्यादा का घेरा, लौकिक पतिब्रत का घेरा, पारलौकिक स्वर्ग-नरक का घेरा! किन्तु, सब को तोड़ कर, लांघ कर मीरा नाची रे, पग धुंघरू बांघ!

चारो ओर से छि: छि: की बौछार, चारो ओर से धिक्कार और फिटकार ! बाहरवाले कहते हैं निर्लं जे ! घरवाले कहते हैं — कुलटे ! तो भी मीरा नाची रे, पग घुँघरू बाँध !

पग चुँचरू बाँच मीरा नाची रे, पग चुँचरू बाँध !

यह है मणिधर सर्प की माला ; यह है हलाहल विष का प्याला । किन्तू, मीरा नाची रे · · · · ·

घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, कुटुम्ब छोड़ा, परिवार छोड़ा, जीवन-धन पति छोड़ा ; किन्तु, पग धुँघरू-बाँघ मीरा नाची रे !

सदियों के थपेड़ों ने उस अट्टालिका को घुस्स में मिला दिया ; उस वंश की मर्यादा भी अछ्ती नहीं रही ; उस राणा का नाम भी लोगों को याद नहीं ; किन्तु, आज भी मीरा नाची रे !

मीरा नाची रे! घर-घर में, दर-दर में, शरीर-शरीर में, हृदय-हृदय में--मीरा नाची रे, पग धुँघरू बाँध?

रंग-विरंगे चलचित्रों में, इथरिक ध्वनियों में--जहाँ मनुष्य के कान और आँख की गति है, सब जगह--मीरा नाची रे?

कंठ मीरा के गीत गाते हैं, कान मीरा के गीत सुनते हैं, आँखें मीरा के चित्र देखती हैं। यत्र, तत्र, सर्वत्र--मीरा नाची रे, पग घुँघरू बाँध ?

मीरा की जय, नृत्य की जय!

पग की जय, बुंबरू की जय!!

उस विद्रोहिणी मीरा की जय, जिसने अपने हृदय की पुकार पर बौछारों और धिक्कारों की उपेक्षा की।

उस नृत्य की जय, उस पग की उस घुँघरू की जय, जिसका ताल, जिसकी झंकार सदियों के बाद भी हमारी अनुभृतियों में जिवित और जागृत है ?

गाइये---

पग घुँघरू बाँध मीरा नाची रे ? मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध !

imes imes imes हमारे कॉलेज की लड़की ; पार्ट तो बहुत अच्छा करती है ; किन्तु स्टेज पर · · · · ?

उस लड़की का नृत्य, क्या कहना ? किन्तु, उसके माँ-बाप · · · आपका नाम ?

रेडियो स्टेशन में मेरा नाम तो है रेखा ; लेकिन घर में · · · · · यह छिपाव ? यह दूराव ?

गाने का शौक है; किन्त्, कहीं पतिदेव ? . . . . .

मा-बाप, पतिदेव !

और हम में ऐसे मा-बाप भी हैं, जिन्हें, आप सुशिक्षित-शिरोमणि भी कह सकते हैं! ऐसे पतिदेव हैं, जो अपने क्षेत्र में क्रान्तिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं!

#### बेनीपुरी-प्रांथावली

किन्तु वे अपनी पुत्री को स्टेज पर उतरने नहीं देंगे; वे अपनी पत्नी को नाचते देख कर बायद विष खा लेंगे!

गाती हो तो ठीक! पिताजी हाईकोर्ट से लौटें तो उन्हें एक भजन सुना देना! पतिदेव कॉलेज से आयें, तो एक प्रेम-गीत गा देना!

डालिंग ! —- 'हे री, मैं तौ प्रेम-दिवानी ; मेरा दरद न जाने कोय ! '

बेटी--'मेरे तो गिरधर, गोपाल, दूसरो न कोई!',

हाँ, इस पिताजी को 'मीरा' का शौक़ है, इस पितदेव को 'मीरा' का शौक़ है।

' क्यों न हो, मीरा सब पर छा रही है, सब जगह छा रही है न?

किन्तु, मीरा के ये प्रेमी अपने घर की मीरा के साथ क्या कर रहे हैं, क्या वे कभी सोचते हैं?

किन्तु, मीरा के अभिभावक यही करते आये हैं, यही करते रहेंगे। युग बदलते हैं, पिता और पित नहीं बदलते!

किन्तु सवाल है, मीरा क्या कर रही है?

× × ×

बोलो, ओ देश की असंख्य मीराओ ! तुम क्या कर रही हो ? देश में सांस्कृतिक नवजीवन लाना है। देश का नव पुनरु-त्यान करना है।

राजनीति बिना नारी के सध भी जाय; किन्तु, संस्कृति में नारी का सहयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

सृष्टि-साधना का फूल है नारी; मानव-साधना का फूल है संस्कृति।

फूल से फूल की शोभा है!

अपने गाँवों में, नगरों में हमें संस्कृति का जो समावेश करना है; क्या वह बिना नारी के सहयोग के सम्भव है?

अपने उजड़े गाँवों, नीरस नगरों को हमें सौन्दर्य और संगीत से ओत-प्रोत कर देना है, नृत्य और वाद्य से मुखरित और गुजरित कर देना है।

हमें ऊसर में फूल खिलाना है;ध्वंस पर कंचन-मन्दिर स्थापित करना है।

अंधेरे घर में अखंड ज्योति जलानी है। क्या, यह सब बिना नारी के सम्भव है?

किन्तु नारियों को तो अट्टालिकाओं ने घेर रखा है। अभि-भावकों ने दबोच रखा है। फिर क्या हमारे ये स्वप्न स्वप्न ही रह जायेंगे ?

हाँ, स्वप्न, स्वप्न रहेंगे, यदि हमारी मीराओं ने मीरा का अनुकरण नहीं किया।

वंश-मर्यादा, पतिव्रतधर्म—सबकी क्रोमत है, बड़ी क्रीमत है! इनकी रक्षा होनी चाहिए। किन्तु समाज की पुकार, कला की पुकार, मीरा की पुकार, उससे भी अधिक क्रोमत रखती है!

सिसौदिया के सूर्य्य को आँखें तड़ेरने दो, राणा के कोध को आग बरसाने दो।

 तुम अपने संगीत और नृत्य से राजभवन को भर दो, राज-धानी को भर दो! फिर चित्तौड़ से वृन्दावन और वृन्दावन से द्वारका तक के डगर-डगर को भर दो।

तुम्हारे घुँघरू की झंकार इनके धिक्कार और प्रहार को प्रशंसा और प्रणति में परिणत करके रहेगी!

कल की मीरा अमर हुई, आज की मीराएँ भी अमर रहेंगी ! कल की मीरा की जय ! आज की मीराओं की जय ! गाओ, नाचो—पग गुँघरू बाँध, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे!



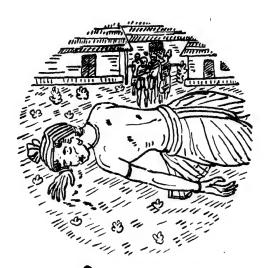

## डोमखाना

बाप रे, मरे रे!

एक हल्ला। सारा महल्ला सड़क पर निकल आया। सामने हरखुआ पड़ा है। सिर से ख़ून की धारा चल रही है। चेहरा, बदन, कपड़े—सब ख़ून से तर है!

बार रे, मरे रे !

यह क्या हुआ ? यह किसने किया ? जमादार ने मारा होगा ! जमादर है या कसाई ? और, उसने समझ क्या रखा है ? पुराना जमान (लद गया। रिक्सा लाओ, थाने ले चलें। बदमाश को सबक सिखायेंगे ?

हौं; हौं, आप बहुत ठीक कह रहे हैं ! ओ रिक्सा ! रिक्सा ! कई लोग पड़ाव की ओर दौड़े जा रहे हैं।

बाप रे, मरे रे !

इसकी डोमिन कहाँ है - सुहिगया ? ओ सुहिगया ! सुह-

गिया को बुलाओ भाई। कहो, कहो—थोड़ा पानी लेती लावे। जमादार! साला कसाई! बच्चू को जेल न भिजवाया, तो मेरा नाम नत्थू नहीं! सुहगिया, को सुहगिया!

पानी ? — इसे पानी नही, जहर दूँगी। आँधी—सी सुहिगिया आई ! हाथ में 'दाव', जिससे खून चू रहा— दर्शकों को चीरती हरखुआ के नजदीक पहुँची।

बाप रे, मरे रे !

तूने इसे भारा है ?—एक सज्जन उसके दाव की ओर देखते हुए बोलते हैं !

अभी तो सिर पर मारा है—अबकी इसकी गर्दन काट लूँगी। निगोड़ा दिन भर बैठा रहता है और मेरे बटुए से पैसा चुराकर ताड़ी पीता है; उल्टे मुझी पर दाव चलाने आया था ! उठ रे, उठ !

सुहिगिया ने हरखुआ का हाथ पकड़ा । खींचा । वह लड़-खड़ता उठा । उसे घसीटती हुई वह डोमखाने की ओर चली । दर्शक एक-दूसरे का मुँह देख रहे थे !

तब तक एक नौजवान देशभक्त रिक्सा लेकर पँहुच चुके थे। जैसे एक बहुत महत्त्वपूर्ण काम कर रहे हों, वह तमक कर बोले— कहाँ गया वह ?

'वहाँ, उस तरफ !' डोमखाने की ओर उँगली उठी— और, सब ठटठा मार कर हँस पड़े।





# कंजड़ों की दुनिया

एक तरफ सड़ी हुई नाली, दो तरफ ऐसा मैदान, जिसे शहर में आने वाले गेँवारों ने गन्दा-गन्दा कर रखा है, एक ओर ऊबड़-खाबड़ सड़क जो दिन भर घूल उगलती है।

और, बीच में कंजड़ों की एक दुनिया—तीन परिवारों के तीन छोटे-छोटे 'घर' नाम की चीजें; जिनमें दीवाल की जगह हवा और छज्जे की जगह टाट के फटे-चिटे सौ-सौ टुकड़े।

मां भी हैं—प्रेयसी भी। बहन है और सरहज भी। गोदी के बच्चे हैं, बूढ़े बाबा भी और तीन घरों में चार नौजवान भी। लड़िक्यां तन्दुरुस्त शरीर की; हैंसें, तो गालों में गड्ढे पड़ जायें। युवतियां—कसे हुए अंग, आँखों में सुरमा और रंगीनी भी। बच्चों की किलकारियां, नौजवानों की सान और बूढ़ों की तानारीरी। स्त्रियों के कोमल कठ की काकली और जब-तब गाली-गलौज के कर्कश स्वर भी।

टाटों के उस छज्जे के बाहर एक छोटा-सा आँगन बना लिया गया है। वह कभी गोबर से लिय-पुत भी जाता है। आप भोर में वहाँ पहुँचे, तो देखेंगे मर्द अलसायेँ पड़े हैं, स्त्रियाँ एक अजीब किस्म के औजार पर लगातार रस्सी बाँट रही हैं। दोपहर के बाद—यानी तीसरे पहर, चूल्हे जल रहे, आटा गूँधा जाता, रोटियाँ सिंक रहीं और गरमागरम बँट रहीं। और, शाम के बाद यहाँ रोशनी नहीं कि आप कुछ देख सकें। हाँ, एक अजीव कलरव—नहीं, कोलाहल। इन्होंने बेतरह ढाला है—कोई एक अनाड़ी आदमी भी कह देगा।

ये कंजड़—यह खानाबदोश जाति! न जाने कब इसे बस्तियों से बहशत हुई—घर से घृणा। आज यहाँ, कल वहाँ। और, जमाने के थपेड़ों ने इसकी सारी बहशत भुला डाली, मज़बूर किया बसने को—किन्तु कहाँ, किस जगह.....?

एक तरफ सड़ी हुई नाली, दो तरफ ऐसा मैदान, जिसे शहर में आने वाले गैंबारों ने गन्दा-गन्दा कर रखा है; एक ओर उबड़-खाबड़ सड़क जो दिन भर धूल उगलती रहती है।

किन्तु इनके बीच भी बस्तियों से दूर की साफ हवा युगों से पिये हुए उनके शरीरों ने अपने सौष्ठव को कायम रखा है, उनका वह जंगली मस्तानापन, फक्कड़पन कायम है। गर्मी—पटना की गर्मी में जब भूमि तवा सी जलती है; जाड़े में जब पछवा हवा उनके इन स्वच्छन्द घरों में चारों ओर से धावा बोलती है; बरसात में जब उनके घरों में पानी बहुता, कीचड़ होता; तब भी, वे इस जंगल में मंगल मनाते होतें हैं।

इस छोटी-सो दुनिया में मातृत्व पलता है, वात्सल्य उमड़ता है, आंखमिनौनी होतो है, रास रचता है, प्रेम-कलह मचता है और प्रायः ही कोई कन्हैया—

"बैठ्यो पलोटत राधिका पायन।"





# चक्के पर

हड़हड़ करती मोटर गंडक के किश्तीनुमा पुल को पार कर रही थी। एक बच्चा, गंडक के किनारे बैठा, आम चूस रहा था। हड़हड़ सुनकर उसका ध्यान पुल पर गया और उसने देखा उसके ड्राइवर काका मोटर लिये आ रहे हैं।

ड्राइवर काका—एक सेकेंड में ही ड्राइवर काका के अनेक स्नेह-चित्र उसकी आँखों के सामने नाच उठे—चुमकार रहे हैं, लेंमनचूस दे रहे हैं, कन्धे पर ले रहे हैं.....

एक हाथ में गुठली और एक हाथ में छिलका लिये, मुह के आम के रस को कंठ के नोचे उतारते और होंठ और गाल पर पीला रस चहबोचे वह ऊपर दौड़ा और चिल्लाया—का-का.....

ड्राइवर काका की गाड़ी पुल पार कर अब ऊपर चढ़ने पर थी। काका के पैर एक्सलेटर पर जमे थे और हाथ स्टीयरिंग ह्वील पर नाच रहे थे। मोटर जोर से आवाज करती हुई सर-से ऊपर दौड़ी।

#### गेहूँ और गुलाब

बच्चा अब पुरु पर था, वह चिल्ला उठा—का-का-...का-का।

किन्तु, वह बेचारा क्या जानता था कि जब आदमी चक्के पर होता है, गित में होता है, ऊपर चढ़ने और आगे बढ़ने की होड़ाहोड़ी में होता है, तब इधर-उधर मुँड़कर देखना भी अपराध हो जाता है!

ड्राइवर काका के कान ने कुछ क्षण पहले एक क्षीण स्वर का अनुभव किया था; किन्तु, वह स्वर मूर्त्त नहीं हो पाया था कि अब तो वह मोटर की अति क्षिप्र गति में लीन हो चुका था।

मोटर सर-सर सर-सर भागी जा रही थी—अगल-बगल के अनेक स्वरों को योंही कुचलती, दबाती, दबोचती।





## गोशाला

उस दिन रिमझिम-रिमझिम वर्षा हो रही थी।

आज स्कूल नहीं जाना होगा; गुरूजी की उस हरी-हरी खजूर की छड़ी से ही छुट्टी नहीं मिली, कभी आँगन में जाकर नाचूँगा, नहाऊँगा; कभी पानी के बुल्लों से खेलूँगा, खुश होऊँगा; और उसके बाद, गरमागरम खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सोऊँगा!

किन्तु उस वर्षा में भी देखा, मेरे गाँव के रामफल काका कीचड़ ठेलते, सिर पर छाता आहै, लेकिन ज्यादातर भींगते, बढ़े जा रहे हैं—मेरे पडोसी अक्कल के दरवाजे की ओर!

रामफल काका—मेरे गाँव के सबसे धनी, किन्तु कंजूस ! अक्कल—एक गरीब मजदूर, किन्तु हरफनमौला!

"अक्कल, जरा चलो, भानस घर के खपड़े उघड़ जाने से समूचा घर पानी-पानी हो रहा है, खाना-पीना बन्द है; चलो, जरा खपड़ों को दुरुस्त कर दो—बाल-बच्चे भूखों छटपट कर रहे हैं।" "मेरी तबीयत ठीक नहीं—माफ कीजिये; तबीयत अच्छी होती, तो हुकुम सिर-आँखों पर।"

अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही करता, किन्तु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफ़्त में जान लेने आये हैं, जैसे ग्रीब की देह देह ही नहीं ! और उसे सदीं लग गई थी, वह रह-रह कर ढाँसता था, यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे।

किन्तु रामफल काका के शाम-दाम, दंड-भेद के सामने उसे झुकना ही पड़ा। फटी काली कमली ओढ़े अक्कल को मैंने राम-फल काका के पीछे-पीछे जाते देखा!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अक्कल । पाँच हाथ का लम्बा जवान । रंग---वही भारत के आदिनिवासियों का । विदेशी आर्यों के रक्त-मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा-कट्टा!

जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुँचा, उसके खर-पात अक्कल के नाम पर रोयें। उसकी कुदाल क्या थी—परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी थी! ऐसा 'महीन' जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा? घर बनाने-छाने में तो उस्ताद। गाँव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवाल बनाने में या छप्पर छाने में अक्कल का कुशल हाथ ज़रूर है। रामफल काका का वह शानदार बँगला अक्कल की वास्तुविद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खशामदें पाता रहा—पैसे भी।

उसके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटों का लालन-पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग पर किया और बेटी को तो बह इस शान से रखता कि गाँव की 'बबुइयां' भी मन-ही मन चिढ़तीं।

अक्कल की उदारता की चर्चा भी होती। गाँव में कभी साघु-संत आते, तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता! वह काम

#### बेमीपुरी-प्रवाबली

करने में राक्षस था। उसकी आमदनी साधारण भजदूरों से ज्यादा तो थी ही; एक गाय भी पाल रखी थी और दो-तीन बकरियाँ भी। इनसे भी काफी पैसे आते!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

में अब शहरी जीव हूँ। कभी-कभी मन बहलाने को अपने गाँव मैं चला जाता हूँ।

एक दिन, अपने दरवाओं पर बैठा, मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी-सी रूप-कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवन्त तस्वीरें खींचते हैं! कलम है या रंगीन कूची!

'सलाम बबुआ'। '

आंखों न उठों—में कुछ पढ़ने में ग़र्क था, कुछ ग़र्क होने का स्वांग भर रहा था—कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर इन देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ।

फिर वही आवाज—मैंने आंखें उठाईं। एक लकुटिया और दो सूखे पैरों के सहारे, तीन टाँग के जानवर-सा झुका एक आदमी दीख पड़ा। चेहरे पर ग़ौर किया—काले चेहरे को सफेद-सफेद बालों के ठूँठ और भयानक बना रहे। गरदन लगातार हिल रही!

'में हूँ बबुआ, अक्कल!'

में चौंक पड़ा! क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख माँगता है। जिसने गाँव भर को घर दिया, वही बे-घर-बार का है। एक बच्चा जाता रहा, दूसरा, शादी होते ही अपनी ससुराल चल दिया। बेटी तो पराये की होती ही है! उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी है! कोई काम-घाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि इतना संग्रह कर पाता कि इन बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवा भीख के दूसरा चारा क्या?

और, भीख भी क्या सदा मिलती ही है? भूख-प्यास का मारा अक्कल यह हड्डी का ढाँचा बन रहा है!

🛾 ''बबुआ, मैं आप से भीख माँगने नहीं आया, एक नालिश करने

आया हूँ—बबुआ, तुम्हीं निसाफ करो, तो हो; नहीं तो रामफल बाबू के खिलाफ कौन जीभ खोले?"

अक्कल ने कथा सुनाई। किस तरह ज़िंदगी के उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति रामफल बाबू को मज़दूरी में दी, किस तरह कितनी ही परती ज़मीन को उसने उनके लिए हरा-भरा खेत बना डाला; किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की; किस तरह उसने उनके ये मकान बनाये, जिनपर पड़ोस के बड़े-बड़े बाबुओं को ईर्ष्या होती है, लेकिन—

लेकिन, और बातें जायें जहसूम में; अक्कल के साथ आज एक महान् अन्याय किया गया था। जाड़े का दिन—दिन नहीं, रात। न घर, न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा 'घूर' लगता है। बेचारा अक्कल दिन-भर भीख माँगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुस कर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता, उनके घूर में जाकर आग तापता। किन्तु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया है। क्यों ? क्योंकि वह रातभर ताप-ताप कर आग खतम कर देता है और खाँस-खाँस कर चारों ओर थूक-थूक कर डालता है!

"बाबू, जिन्दगी भर उनकी सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना-पीना कपड़ा-लत्ता, घर-दुआर देने से रहे, क्या घूर की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए?" यह थी उसकी दलील। में क्या जवाब देता? मेरी आँखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा! आँखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा!

× × ×

शहर में गोशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर, अपने गाँव की ओर जा रहा था!

मुझे खुशी हो रही थी, गोशाला के सम्बन्ध में मेरे गाँव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने दो गाड़ी पुआल गोशाला के लिए दिया था। गोशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था।

गोशाला—बूढ़ी अपाहिज गौओं, बैलों की रक्षा के लिए कितना सुन्दर प्रबन्ध! चाहिए भी; भला जिन गौओं ने हमें जिन्दगी भर दूध और बछवे दिये, जिन बैलों ने अपनी हिंडुयाँ घुला कर जमीन को ज़र-खेज बनाया, अन्न की राशियाँ दीं, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबन्ध होना चाहिये! गोशाला, मनुष्य की मनुष्यता का एक सुन्दर प्रतीक!

#### बेनीपुरी-पंचावली

यों ही साइकिल सरसराता, सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में एक झुकी हुई आदमी की सूरत-सी दीख पड़ी। यह अवकल ! कहाँ चले अक्कल ?

"गाँव में अब गुज़र नहीं होती बबुआ! जा रहा हूँ, कहीं माँग-मूँग कर खाऊँगीं और राम-नाम लेते....."

अक्कल की आँखों से बड़े-बड़े बिल्लौरी दाने गिर रहे थे! वे धँसी आँखों मानों चिर-संचित मुक्ताओं को उगल रही थीं!

अक्कल अपने गाँव को सदा के लिए छोड़ कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड़ु के भरने के लिए एक मृट्ठी अन्न और इस शरीर के पसारने के लिए तीन हाथ जमीन मिल जाय।

मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गोशालायें बनवाई; किन्तु बूढ़े मनुष्यों के लिए? रामफल चाचा को बूढ़ी गायों से इतनी मुहब्बत और उस बूढ़े आदमी के लिए, जिनके.....?

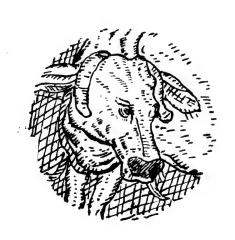



हमारा देश कृषि-प्रधान है। खेती पर ही यहाँ की श्री-सम्पन्नता निर्भर करती है। खेती में अच्छी फसल आई, हमारे देश में सुख आया, आनन्द-उत्साह आया। खेती मारी गई, चारों ओर मुर्देनी ही मुर्देनी— सूखे चेहरे, झिपकती आँखें, डगमगाते क़दम। कृषि में वृद्धि, देश में उन्नति। हमारे राष्ट्र-रथ की धुरी है कृषि, कृषि।

कृषि की प्रत्येक किया हमारे यहाँ त्योहार है ... जुताई, कोड़ाई, पटाई, रोपनी, निकौनी, कटनी ... सब के साथ हमारे हृदय की भाव-नाएँ गुथी हैं। हाथ-पैर काम करते हैं ज़रूर, लेकिन इन क्रियाओं के अवसरों पर सिर्फ हाथ-पैर चला कर ही हमें सन्तोष नहीं। ऐसे मौकों पर हम गाये बिना रह नहीं सकते ... खेतों में, खिलहानों में, आरों पर, डैरेड़ों पर हम अपना हृदय निकाल कर रख देते हैं!

इन कियाओं में रोपनी का महत्त्व बिहार में सब से अधिक है। धान की खेती हमारे यहाँ सब से बड़ी खेती है। और धान की खेती की सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण किया है रोपनी!

#### बेनीपुरी-प्रंचावली

और, रोपनी के लिए समय भी कितना सुहावन ! आषाढ़-सावन के दिन। आसमान में काले-काले बादल उमड़ रहे हैं। चारों ओर हरि-याली ही हरियाली है। तालाबों में मेढ़क बोल रहे हैं। काली फिज़ा में उजले-उजले बगले उड़ रहे हैं। जब तब रिमझिम वर्षा हो जाती है। पृथ्वी से सुगन्ध-सी निकल रही है। मालूम होता है, सारे संसार पर इन्द्रजाल छाया हुआ है!

आइये, सिहेसर चाचा के दरवाजे पर का ज्रा दृश्य देखें....

सिहेसर— ओ, कुनकुन, कुनकुन! कहाँ गया कुनकुनमा! बैल को दाना दिया कि नहीं! मंगर! मंगर—अब तक मंगर कहाँ सोया है? सरजू, तुम देखते क्यों नहीं सरजू, आज नासी में रोपनी है, और तुम लोग निश्चिन्त पड़े हो!

सरजू – नहीं चाचाजी ! मैं तो अभी खेतों को देख कर आ रहा हूँ ! नासी में काफी पानी नहीं रह गया है ! किन्तु आज गोबराहा में अच्छी रोपनी होगी, चाचाजी ! कुनकुनमा—ओ कुनकुनमा ... ।

कुनकुन....जी, मालिक ! बैलों को दाना खिला रहा हूँ मालिक ! एक घड़ी रात थी, तब से ही बैलों को खिलाने में लगा हूँ मालिक ! कुट्टी काटी, नांद भरे— देखिये, बैल तो अब अफर रहे हैं ! लेकिन मंगर का कहीं पता नहीं है—छोटे मालिक !

मंगर— (ढांसता हुआ) मंगर का पता नहीं है— चार दिन का छोकड़ा और तू चुगली करने चला है। दरवाखे पर रहता है, तो मालिक का मुँहलगा बना है! बड़े मालिक, मैं खेतों को देखने गया था। मालिक, आज न नासी में रोपनी हो, न गोबराहा में... आज नन्हकार में खूब पानी है बड़े मालिक।

और बात रह गई मंगर की ही। क्योंकि मंगर सिर्फ हलवाहा ही तो नहीं है। वह तीन पुक्तों से इस घर का अन्नदाता है। ज्यों ही जवान हुआ, उसने हल पकड़ा और आज लगातार चालीस वर्षों से वह जोतता आ रहा है। वह सारे खेतों के रग-रेशे से परिचित है।

मंगर हल लिये जा रहा है नन्हकार में, आगे-आगे बैलों के जोड़े को कुनकुनमा हहकारे जा रहा है। सरजू भैया भी साथ हैं—बिना गृहस्य की कहीं खेती होती है? उधर सिंहेसर चाचा औरतों के एक झुंड को लेकर बीया उपारने को बीहन के खेत की ओर चले। सुनिए, जाती हुई वे गा रही हैं—

कहँमा लगइहौं में जूही-चमेली, कहँमा लगइहौं अनार हे . . . . . नारियर के गछिया ।

दुअरे लगइहौं में जूही-चमेली, अँगने लगइहौं अनार हे नारियर के गछिया।

कै फूल फूले जूही-चमेली, कै फूल फूले अनार हे, नारियर के गिछया।

दस फूल फूले जूही-चमेली, दुई फूल फूले अनार हे, नारियर के गछिया ॥

केहि सिख चिखलन जूही-चमेली, केहि सिख चिखलन अनार हे, नारियर के गिछया।

देवरा छयला चीखे जूही-चमेली, सइयाँ रंगीला अनार रे, नारियर के गछिया।।

उधर बीहन के खेत में झूमर हो रहा है, तो इधर हलवाहों ने रोपनी के खेत में बिरहा की टेर लगाई....

#### एक ने कहा--

आम के गाछ कोइलिया कुहके, बनमा में कुकए मोर । मोरा अँगना में कुहकए सोना के चिड़इया, भुन हुलसे जिया मोर !

#### दूसरे ने कहा---

तलवा झुरइले कमल कुम्हलइले, हंस रोवे बिरह बियोग ! रोवत बाड़ी सरवन केरी माता, के काँवर ढोइहें मोर।

#### बेभीपुरी-प्रचावली

तीसरे ने कहा--

बने-बने गइया चरौले कन्हैया, घरे-घरे जोड़ले पिरीत । अनका गोरिया के सान मारि अएले, आखिरो त जात अहीर।

सिहेसर चाचाजी के आँगन में भी आज कम कोलाहल नहीं है। इतने जन-मजदूरे, इतनी जनी-मजदूरिन—इन सब के लिए कलेवा का प्रबन्ध करना ही है। आज पहली रोपनी है। आज कुछ अच्छी चीजों खिलानी चाहिए ... लोगों के मुँह मीठे कुरने पड़ेंगे, तभी भगवान हमारा मुँह मीठा करेंगे। दलही पूरी बने और खड़े दूध की तस्मई। जाँत चलने लगी। आसमान में बादल का स्वर, आँगन में जाँत के स्वर में कोकिल-कंठी का स्वर—

बेरि-बेरि तोहें बरजू हे बाबा,
आरे पिच्छम घिया जिन लाऊ।
पिच्छम के लोग निरमोहिया ए बाबा,
ऊलटि पलटि दु:ख देई।
रितया पिसावे जौ-गेहुआँ ए बाबा,
दिनमा कतावे झीना सूत।
सुतले सेजियवा उठावे ए बाबा,
अरे अँगना घरे सब छूँछ।
जेठ-बइसाख केरि तलफी भुभुरिया,
घनिया जइहें कुम्हलाई।
अँगने में कुइयाँ खना द ए बाबू,
रेसम के डोरिया लगाई!

इधर आँगन में पूरी-तस्मई बन गई। बीहन के खेत में काफी बीए उखाड़ लिये गये। रोपनी के खेत की जुताई पूरी हो गई। गृहस्थ-मजदूर सब-के-सब घर लौटे। मालिक के घर में ही खाना-पीना हुआ। खाना-पीना क्या कहिए, पूरी कचरकूट! कुनकुन-मंगर काका, कहिए, कितनी पूरियाँ उड़ीं !

मंगर---अरे, क्या बकबक करता है, अभी-अभी तो सौरही पूरी हुई है ! बस, आधी सोरही और !

कुनकुन—और खीर की तो कठौत ही खाली कर दी आपने काका जी ! उफ, बूढ़े हुए लेकिन गौंत कम नहीं हुई।

मंगर—अरे, तुम्हारी तरह कलजुगहा जवान हैं...देख यह हाथ की फट्टी—हाँ, हाँ।

सिंहेसर—मंगर, कुनकुनमा को बोलने दो, तुम खाये चलो। तुम्हारा पेट भरेगा तभी हमारा खेत भरेगा मंगर !

सरजू—और इस बाटी में सुहगिया के लिए भी पूरी-खीर लेते जाना मंगर ।

खाने-पीने के बाद थोड़ी देर तक सुस्ता लिया गया। फिर रोपनी के खेत में यह पूरा मजमा पहुँचा। स्त्रियों की उमंग का क्या कहना? पाँत बना कर वे खेत में रोपनी कर रही हैं। रोपते-रोपते बीच में एक-दूसरे की देह पर कीचड़ के छींटे डाल देती हैं, पानी उलीच देती हैं। बूढ़े मंगर की तो सबने मिल कर बड़ी दुर्गत बना दी है। कीचड़ से वह बेचारा भूत बना हुआ है और रह-रह कर गालियाँ बोलने से भी बाज नहीं आता। किन्तु इन रोपनी करनेवाली औरतों को इन गालियों की क्या परवाह? वे खिलखिला कर हँसती हैं और मानो मंगर को चिढ़ाने के लिए ही गाती हैं—

नइहरवा में ठढी बयार,
ससुरवा में ना जइहों।
ससुरा में मिले ला जउआ की रोटी
मडुआ की रोटी,
नइहरा में पूरी हजार।
ससुरवा मैं ना जइहों! नइहरवा०
ससुरा में मिले ला साग सतुइया,
नइहरा में धाने के भात,

#### बेनीपुरी-प्रंथावली

ससुरवा ना जद्दहों । नद्दहरवा०
ससुरा में मिले ला फटही लुगरिया,
काली कमरिया,
नद्दहरा में सोलहों सिगार
ससुरवा ना जद्दहों । नद्दहरवा०
ससुरा में मिले ला लात और मूका,
नद्दहरा में मीठी-मीठी बात
ससुरवा मैं ना जद्दहों । नद्दहरवा०

बीच-बीच में पुरुषों का समूह चाँचर और बारहमासा गाता रहा । सन्ध्या हुई, रोपनी करके सब-के-सब हँसते-गाते घर पहुँचे !

रोपनी में किसानों के सामूहिक जीवन का बहुत अच्छा दिग्दर्शन होता है ! प्रायः कई किसान मिल-जुलकर रोपनी करते हैं। जिसकी ताक रही, सबने उसकी मदद की । नहीं तो फिर सबकी ताक बिगड़ जाय ।

हमारे देश की पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ मिट्टी से घृणा करने लगी हैं। रोपनी तो कीचड़ और मिट्टी से सनी हुई क्रिया है न! किन्तु, एक जमाना आयेगा, जब हमें मिट्टी से घृणा करने की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी! उस दिन रोपनी और रंगीन बन जायगी। नये गीत होंगे, नये कंठ होंगे, नये स्वर होंगे! हर खेत की मेंड़ पर तब गाता हुआ इन्द्रधनुष हम पावेंगे, वह दिन निकट आवे!

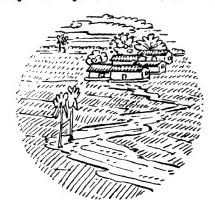



### घासवाली

दिन भर घास छीलती और शाम को निकट के शहर में ले जाकर बेचती—यही उसका पेशा था।

पेशा में आनन्द क्या, उल्लास क्या ? वह तो नित्य करने की चीज ठहरा।

किन्तु उस दिन उसने उसमें आनन्द भी पाया, उल्लास भी अनुभव किया।

बहुत देर तक धास न बिकने के कारण चौराहे पर खड़ी थी बह । बिपता यह थी कि कल ही होली है। त्योहार कैसे मनाया जायगा ?

झुटपुटे का वक्त आया—यह अकेली घर कैसे, कब तक पहुँचेगी? उदासी का यह दूसरा कारण हुआ.।

इतने में ही एक इक्केवान पहुँचा। हँसमुख, नौजवान। मुस्कराते हुए बोला—-'कितना लेगी रे?'

'सिर्फ दो आने!'---मुस्कुराता हुआ बोला और मुँहमाँगा दाम दे, घास ले, वह चलता बना।

चौराहे की बिजली के प्रकाश में दो जोड़े आँखें चमक उठीं। लौटते समय, जीवन में पहली बार, उसने काठ की धेलेवाली कंघी खरीदी और खरीदा एक पैसे का नारियल का तेल।

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

होली के सौदे भी हुए।

× ×

वह नित्य आती, भास लिये प्रतीक्षा करती और मुँहअँधेरा होने पर जब वह नौजवान इक्केबान पहुँचता, आस दे, जो पैसे वह देता, लेकर चल देती ।

भाव-साव कुछ नहीं---फाव में दो-एक चुहल हो जाती।

अब उसके सिर के नारियल के तेल से तीखी गंध निकलती, क्योंकि उसमें कपूर भी डलताथा। बालों में एक मुलझाव दीखता! और, आँखों में?

× × ×

उस दिन वह हरी चूनर पहनकर आई थी।

सन्ध्या को इक्केबान आया—उसने घास ली, पैसे दिये। पैसे देते समय ढिठाई से उसके गाल में एक हुदक्का मार दिया।

समूचा शरीर झनझना उठा उसका।

और, बेहोशी में ही उसने अपने को इक्के पर चढ़ा पाया । इक्का भागा जा रहा था—उसपर वह बैठी उड़ती-सी अनुभव कर रही थी!

वह कहाँ जा रही थी ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

वह प्रति दिन आती।

अब घास कम आती-पैसे अधिक मिलते।

उसके सिर से चमेली की सुबास निकलती।

× × ×

दस वर्ष बाद !

शाम का वक्त ! चोराहे पर एक अधेड़ स्त्री बैठी है। वह हरे चने के दाने बेचती है। दिन भर चने के छिलके छिलती और बेचती रहती है।

उसके निकट एक बच्चा है, पाँच वर्ष के लगभग का । जब वह ज़िंद करता है, चने के पैसे से एकाध धेले की गुलाबछड़ी ख़रींद देती है ।

उस दिन एक अपूर्व ख्रीदार आया।

कोट-पैंट पहने; एक पैसे का चना माँग रहा था। जब तौलकर देने को उसने सिर ऊपर किया, तो बिजली के प्रकाश में उसका चेहरा देखकर वह चिल्ला पड़ा—-'सुकिया'!

'मोहन !'—वह बोली !—'कहाँ रहते हो मोहन ?' 'कलकत्ते में मिस्त्री हूँ।'

'और इक्का...'

शायद और कुछ बात होती; किन्तु इतने ही में एक पूर्णवयस्क हट्टा-कट्टा पुरुष आ पहुँचा । 'क्यों, चने अबतक नहीं बिके ?' उसने पूछा ।

'यह रामू के बाबूजी हैं, मोहन ।' उस स्त्री ने इस लहजे में कहा जिसका अर्थ था, यही मेरे पतिदेव हैं।

'राम, राम भाई साहब!' मोहन बोला, चने लिये, पैसे फोंके और चल पड़ा ।

उधर मोहन, इधर सुकिया मन-ही-मन उस सन्ध्या की याद कर रहे थे जब दोनों इसी जगह में इक्के पर चले थे उड़ते, फुर्र-फुर्र ! और शुक्रतारा को देखकर रात कितनी बीती, इसका अनुमान किया था उन्होंने।

ग़रीबों का प्रेम ऐसा ही होता है—तालाब में एक ढेला गिरा, कुछ तरंगें उठीं फिर पानी शान्त !

समुद्र के ज्वार-भाटे तो महलों उठते हैं!





## पनिहारिन

दुनिया को पानी पिलाती हूँ; किन्तु, स्वयं प्यास से मरती हूँ। जब मैं सिर पर गागर लेकर चलती हूँ, लोग कहते हैं—रस छलकने लगता है। किन्तु, मेरा रिक्त हृदय जो हाहाकार मचाये रहता है, यदि कोई उसे देख पाता; यदि कोई उसे सुन पाता!

न जाने, पहले-पहल, कब यह घड़ा सिर पर पड़ा—न जाने कब उतरेगा!

हाँ, धुँधली-सी याद तो है।

माँ का आंचल पकड़, पहली बार, कूएँ की ओर चली और ज़िंद-पर-ज़िंद की, तो उसने छोटी-सी ठिलिया मेरे लिए भी मोल ले दी ।

सचमुच, उस दिन मेरे उस छोटे-से घड़े से रस छलका था। मेरी लाल चूनर भींग गई थी! किन्तु, आज? और, आगामी कल तो अभी आने को है, जब कि बुढ़ापा मेरी कमर तोड़ देगा; किन्तु, मुझे सिर पर घड़ा ढोना ही पड़ेगा।

क्योंकि इस घड़े ने मेरे सिर से ही नहीं, मेरे पेट से अटूट नाता जोड़ रखा है। सिर पर जिस दिन गागर न हो, उस दिन इस पापी खड़ में ईंट-पत्थर कहाँ से पड़ेंगे?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेरे सिर पर पानी का घड़ा है, मेरी छाती पर अमृत के कलश हैं।

मेरा थका-माँदा 'मालिक' तालाब या नदी का गँदला जल कहीं चुल्लू से भरकर पीता होगा—मैं दिन-रात सिर पर पानी से भरा पीतल का सुन्दर घड़ा ढोती हूँ।

इन अमृत-कलशों पर किसकी आँखें गड़ी हैं ? वह उस दिन क्यों घूर-घूरकर देख रहा था इस ओर ?

मेरा प्यासा मालिक, किसो पासिन के मटके पर दीवाना होगा; मेरे अमृत-कलश को ये क्यों लूटना चाहते हैं?

आह ! सर्वमुच ये अमृत-कल्श हैं। जिनसे मेरे जीवन भर की संचित जीवन-सुधा, उजला रस बनकर,—सुफेद-सुफेद, प्राणदा जीवनमयी रसधार बन कर निकल पड़ो!

उस दिन मेरी सूनो गोद में 'गोपाल' किलके थे। किन्तु, यह 'गो' तो इस गोपाल के लिए नहीं है!

जो मेरा पानी पोता रहा है, उसका बच्चा ही मेरे अमृत-कलका का सुधा-रस पीयेगा!

मेरे गोपाल तड़पते हैं; किन्तु, मैं क्या करूँ? इस अमृत-कलश का सम्बन्ध भी तो मेरी उदर-दरी से है, जिसे भरने के लिए रोज एक मुट्ठी अन्त चाहिए!

× × ×

मेरे सिर पर गागर है, आँखों में काजल है; पीले वस्त्र पहन कर उस दिन घर से निकली।

वह छैला गुनगुना पड़ा---'सिर पर घड़ा लिये पनिहारिन!'

न जाने, क्यों मेरे घड़े से रस छलकने लगा। मेरी उदासीन आखों में न जाने कहाँ से तिरछी चितवन आ गई?

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

इस पीली साड़ी के रंग ने मेरे हृदय को गुलाबी बना दिया। काजल तेरा बुरा हो! मेरा समूचा जीवन काजलमय हो गया। जिनके पेट के लिए एक मुट्ठी अन्न की व्यवस्था नहीं, उनके हृदय में प्रेम का यह पारावार क्यों लहराया गया?

बूढ़े विभाता! तेरा सर्वनाश हो!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

युग-युग से में गागर ढो रही हूँ; युग-युग तक में गागर ढोने के लिए वाध्य की जाऊँगी!

दुनिया में कुछ लोग बिना हाथ-पैर हिलाये, बैठे-बिठाये पानी पीते रहें, इसके लिए आवश्यक यह है कि कुछ लोग सदा गागर ढोते रहें!

माघ की भोर है—पछवा हवा पुरानी कुर्ती को छेद कर छाती की हड्डी तक हिला रही है, अंग-अंग सिकुड़े जा रहे हैं, किन्तु मुझे गागर ढोनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को सुबह-सुबह कूएँ का गरमागरम पानी चाहिए।

जेठ की दुपहरिया—ऊपर से आग की वर्षा, तवे-सी जलती भूमि! किन्तु, मुझे गाँव से दूर की उस अमराई के कूएँ का ठंडा जल ढोकर उसे पिलाना ही पड़ेगा।

बरसात का अंजन-वर्ण निशीथ हो या शरद् की रजत राका— मेरे सिर पर गागर होगी, गागर, गागर! कहीं गीत हों या रुदन, कहीं ब्याह हो या श्राद्ध, कहीं ईद हो या मुहर्रम—मेरे सिर पर गागर होगी, गागर।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भगवान, मुझसे अब यह गागर ढोई नहीं जाती—मेरी रक्षा करो।

> या तो मेरे सिर से यह गागर उतारो— या तो मेरे सिर से यह गागर उतारो—

हाँ, या तो मेरे सिर से यह गागर उतारो, या अपनी इस विराट गागर—विश्व को फोड़ दो!

#### गेहूँ और गुलाब

अन्तःसार-शून्य तुम्हारी इस गागर को बहुत देखा, बहुत परखा ! यह रहने लायक, रखने लायक नहीं है—नहीं है। इसे फोड़ दो।

हौं, या तो मेरे सिर से यह गागर उतारो या अपनी इस विराट गागर को फोड़ दो।

नहीं फोड़ोगे? --तो यह एक दिन फूटेगी ही!

याद रखो—छोटी कंकड़ी की चोट से बड़ी-बड़ी गागरें फूट चुकी हैं।





### बचपन

बा-बा...बा-बा...बा-आ-आ...

यह ललनजी बोल रहे हैं! सिर पर घुँघराले बालों के लट लटक रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा रहे हैं, जैसे इशारे से बुला रहे हों। उठ सकते नहीं, बढ़ने को हुमच रहे है।

बा–आ. . .बा–बा–बा. . .बा–आ. . .बा–बा. . .

ललनजी की बोली सुनकर महेन्द्रजी उनकी ओर बढ़े। दो बार चूमने की कोशिश की—किन्तु, मुँह से चुमकारी के शब्द तक निकाल नहीं पाते। फिर उनसे लिपट गये, गोद में लेने की कोशिश की। महेन्द्रजी के छोटे-छोटे हाथों में हमारा गुल्ला-थुल्ला ललन औट नहीं पाता। किन्तु, महेन्द्रजी गोद में लेंगे ही। छाती से विपकाया—इतने जोर से कि ललनजी रोने लगे!

ऑ-ऑ...बा-बा-बा...मा...मा...

प्रभा रानी दौड़ों—ओहो, मेरे बबुआ को मार दिया महेन्द्र ने ! महेन्द्र ने—लाल चाचा ने ! महेन्द्रजी से छीनकर प्रभा ने ललनजी को गोद में ले लिया—"ओहो, लाल चाचा ने मारा है। मारा है मेरे बबुआ को ! चुप, चुप रहिये—में महेन्द्रजी को मारती हूँ।" प्रभा ने महेन्द्रजी को मारने का स्वाँग किया। ललन चुप—िकन्तु, महेद्रजी ने अपने को अपमानित बोध किया—बह फूटकर रो उठे!

और, यह जित्तिनजी दौड़े—अपनी साहबी पोशाक में! अभी-अभी कुन्वेंट से पढ़कर आये हैं। टाई तक नहीं खोली है। प्रभा से छीनकर ललन को अपनी गोद में लिया। उनकी रंगीन रेशमी टाई को पकड़कर ललनजी खेलने लगे।—"किसने मारा था तुम्हें—इस प्रभा ने? पीटें प्रभा को?"

अपने भतीजे को यों अचानक गोद से छीने जाने के कारण प्रभा-रानी गुस्से में थीं। अब यह तुहमत! उनकी आँखों से झरझर आँसू झरने लगे!

इधर ललनजी मँझले चाचा की टाई पकड़े हुए कह रहे हैं— बा–बा...बा–आ–बा···बा–बा–आ···

बाबा खाट पर सिर झुकाये स्केच लिख रहे हैं! बच्चों के कोलाहल में क्या कुछ लिखा जा सकता है? हाँ, शब्द-चित्रकार हैं न? इन चार अनमोल चित्रों को गौर से देख रहे हैं।

अब प्रभा की आँखें सूख चुकी हैं, महेन्द्रजी चहक रहे हैं, रुलनजी किलकारियाँ दे रहे हैं और जित्तिनजी अपने थैले से कन्वेंट में बनाये अपने हाथ के करतबों को दिखला रहे हैं—

"बोलो प्रभा, यह क्या है?"

"यह है गधा!"

"पगली, गधा नहीं, यह काबुली घोड़ा है!"

"भैयाजी, मुझे इस घोड़े पर चढ़ा दो।"— महेन्द्रजी बोल रहे हैं और जैसे घोड़े पर छलाँग मारने को अपने बदन को तोल रहे हैं।

"यह देखी, यह क्या है?"

प्रभा की ज़बान तेज़ है; फिर वह बोल उठी "खरहा!" "खरहा? महेन्द्र, तुम बताओ, यह क्या है?"

#### बेनीपुरी-प्रंथावली

अपने आगे के दूध-धोये दाँतों को चमकाते महेन्द्रजी कहते हैं— "चूहा!"

"हाँ, विलायती चूहा?"

जित्तिनजी को अपने ज्ञान का गर्व था, महेन्द्रजी को अपनी जानकारी पर नाज हो आया! प्रभा बेचारी जैसे अकेली पड़ गई! उसने अनुभव किया, उसके भाई उसकी अवमानना करने पर तुले हैं! इतने में ललन ने विलायती चूहे का एक कान पकड़ कर खींच लिया!

जित्तिनजी का साहब गुस्से में आ गया! उन्होंने ललन के हाथ से अपना विलायती चूहा छीनना चाहा। छीना-झपटी में चूहे का कान ललन के हाथों में रह गया। आग में घी पड़ गया! जित्तिन अब अपना गुस्सा उतार रहे हैं।

आँगन में कोलाहल है! 'बाबा', 'मैया', दैया,' 'मैया' हो रहा है? चेहरों के तरह-तरह के भाव हैं।

और, कुछ देर के बाद फिर चारों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं—नौ महीने, चार वर्ष, सात वर्ष, दस वर्ष—सब मिल कर एक हो रहे हैं! कुछ वर्ष, कुछ महीने।

बाबा का स्केच पूरा हो रहा है; वह अन्तिम पंक्ति लिख रहे हैं—

> "चंचलता चितवन वही, गति मति वही सुभाव, अरी लरिकई बावरी, एक बार फिरि आव !"





# किसकी लिख रहे हैं

"यह किसको लिख रहे हैं आप?"

छोटी लूची ने अपरिचित कहानी-लेखक से पूछा जो उसके बाप के बरामदे में बैठे, असह्य प्रतीक्षा से ऊबकर, तुरत दिमाग़ में आये हुए कहानी के प्लाट को अपने लेटर पेपर पर ही क़लमबन्द कर रहे थे!

कहानी-लेखक की पेशानी पर शिकनें उठ आई वह मन-ही-मत झल्लाया—कहाँ से यह बच्ची आकर मेरे कल्पना-चित्र पर स्याही पोत रही हैं।

किन्तु, लूची माननेवाली नहीं। उसने कागज पर हाथ रख दिये और अधिकार के स्वर में बोली—"आप यह लिख रहे हैं किसको!"

कहानी-लेखक ने लूची के चेहरे को देखा—कैसी मासूम? क्या कुला-देवी का चेहरा भी कुछ ऐसा ही होगा?

### बेनीपुरी-प्रयावली

मजा़क में उसने कह दिया-"तुम्हारी चाची को !"

उसके छोटे चाचाजी ने तुरत शादी की थी—लूची ने सोचा, उससे बढ़कर लिखने की पात्र और कौन हो सकती है ?

'नई चाची को?

"जहूँ, पुरानी चाची को ?"

"लाल चाची को ? विमला भैया की चाची को ? सुन्दरपुर वाली को ?"

लूची ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पुरानी चाचियाँ तो कई हैं न?

कहानी-लेखक को लुफ्त आ रहा था? लूची की आँखों की उत्सु-कता और उत्कंठा के अध्ययन में लीन वह उहूँ, उहूँ करता जाता था? लाल फाक और काले बालों के बीच गैहुएँ चेहरे पर चमकती दो मासूम आँखों में, वह कला-देवी को, अब प्रत्यक्ष देख रहा था।

तब तक लूची के बाबूजी आ पहुँचे। ओहो आप ? कब से इन्त-ज़ार कर रहे हैं आप? देर के लिए माफी ...और लूची तू...

"लूची मुझसे कुछ पूछ .....?"

कहानी-लेखक आगे कुछ नहीं कह पाया; क्योंकि लूची के हाथ उसका मुँह बन्द कर चुके थे !

"क्या पूछ रही थी?"

फिर मुँह बन्द किया गया—लूची के छोटे हाथों में कितना आग्रह था, कितनी गर्मी थी?

"अरे, चाचाजी को यों तंग किया जाता है!"

"चाचाजी ? क्या ये भी चाचाजी ही होते हैं ?"——लूची की आँखें बल-सी उठीं ! क्योंकि उसने रहस्य का पता जो पा लिया था ! "समझी, समझी!"—कहती हुई वह खड़ी हुई और नाच उठी ! उसके बाबूजी भौंचक थे——"क्यों नाच रही है पगली ?"

"चाची को दिखला दोगे चाचाजी!"—पगली लूची के दोनों हाथ कहानी-लेखक की गरदन में थे! और कहानी-लेखक की आँखों के सामने आज सचमुच एक चाची खड़ी हो गई! अब तक वह अदि-

## गेहूँ और गुलाब

वाहित था, उसने समझ रखा था, उसकी भारती ही उसकी सहचरी है; किन्तु आज लूची के प्रश्न ने उसे बताया, लिखने के लिए भी किसी की आवश्यकता है— किसको लिख रहे हैं आप?

एक महीने के अन्दर-अन्दर लूची अपने इस नये चाचा की नई चाची के नजदीक बैठी मिठाई खा रही थी !





## छब्बीस साल बाद

छब्बीस साल बाद उस दिन उसे फिर देखा था।

पहले देखा था, जब वह जवानी की देहली पर खड़ी थी। उस दिन देखा, वह बुढ़ापे के दरवाजे को पार कर चुकी है।

छोटा-सा ललाट, चाँद के टुकड़े-सा! ऊपर सजल श्यामल मेघ-से बालों के लट; नीचे काम के कमान-सी पतली, लचीली, नुकीली भौहें। आँखों में खुमार; गालों पर गुलाब। सुन्दर पतली नाक-जब वह पतले अधरों को खोल, दानेदार दाँतों को ज्रा-सा चमकाकर बोलती, मालूम होता, नाक उसमें सुरीलापन भर रही! स्वस्थ अर्द्ध-स्फुटित यौवन! कैसी मोहकथी वह, उसकी काया, उसकी वाते, उसकी चाल!

शरीर में जवानी; हृदय में बचपन। भोलेपन में वह कुछ कह जाती, जिसका मानी भी नहीं समझती। "मुझे भी अपने साथ ले चलिए न?" "क्या में बहुत खूबसूरत हूँ?" "देखिए तो इस पत्र में उसने क्या लिखा है?" पत्र पढ़कर मैने कहा—"इसका अर्थ समझा? तुम्हें कैसे मिला यह पत्र?" और मैं गुस्से में था।

"मैं उस दिन फुलवारी से लौट रही थी, रास्ते में पड़ा पाया! मैं अब रोज़ उस रास्ते जाऊँगी, बेचारा तड़पता जो है?" सचमुच उसकें चेहरे पर दया के भाव थे!

उसकी भी शादी हुई; मेरी भी। उसने एक दिन पूछा— "आपकी पत्नी कैसी है?" "तुम्हारी-सी तो नहीं; उस लड़की ऐसी-वह!" "नही नहीं, आप झूठ कह रहे हैं—भगवान जोड़ा मिलाना नहीं जानता!"

इस अन्तिम वाक्य का अर्थ समझ में दुखित हुआ। उसके पित उसके योग्य नहीं मिले थे। सिर्फ धन देखकर शादी कर दी गई थी उसकी! लेकिन, उसे क्या हक था, कि मेरी पत्नी के बारे में भी वह कुछ वैसी ही भावना रखे!

किन्तु क्या सचमुच उसे कोई हक नहीं था ?

नहीं, नहीं उसकी चर्चा फिजूल! हमारे समाज मे ऐसा ही होता आया है। मन लगा 'क' से, शादी हुई 'ख' से। किसी तरह समन्वय हुआ, तो खैर; नहीं तो ट्रेजडी!

और २६ वर्ष के बाद वह साकार ट्रेजडी-सी मेरे सामने खड़ी थी!

ललाट पर शिकन; गाल पर सिकुड़न। बालों में वृद्धता ठठा— ठठाकर हँस रही। कमान टूट चुका था; खुमार उतर गया था। शरीर एक गुमसुम रूई के गट्ठर-सा! नाक कह रही थी, बड़ी मुश्किल से मैने नाक रखी है इसकी। अधरों पर न लाली; दाँतों में न चमक! अल्हड़पन की चिता पर संजीदगी खड़ी थी!

पित को शरीर दिया; दिल न दे सकी। कैसे देती—वह पहले ही किसी को दिल दे चुका था, जो उसके सामने बन्दरी थी। किन्तु, बन्दर को तो बन्दरी ही भावे? तो भी किस संयम से उसने जवानी काट दी है, यह उसके चेहरे की सौम्यता कह रही थी!

### बेनीपुरी-ग्रंथावली

बहुत दिनों तक हिस्टिरिया से परीशान रही! एक सन्तान हुई, वह भी न रही। तब से गोद न भरी। अब उसी पित की दूसरी शादी कराकर, उसके बच्चे को गोदी में खिलाती माँ का ममत्व निछावर कर रही है।

"यही मेरा बेटा है, उस घर से" उस घर से — मेरा बेटा! किन्तु उसकी आवाज में कोई अस्वाभाविकता नहीं थी। एक जगह पहुँच-कर अस्वाभाविकता भी स्वाभाविकता-सी बन जाती है न ?

और दूसरे ही क्षण प्रश्न—"आपके तीन बेटे हैं न? और एक बेटी। बेटी कितनी बड़ी है?" और जब तक मैं जवाब में कुछ कहूँ, बोली—"अपनी 'रानी' से मुलाकात नहीं करा दीजिएगा?"

## और फिर उलहना--

"मर्द भी क्या होते हैं ? कभी चिट्ठी भी नहीं भेजते—अपना फोटो भी तो भेज दिये होते ? और पढ़ना-लिखना तो छूट ही गया है, अपनी कुछ किताबें जरूर भेज दीजिएगा। याद है! आपने कहा था — पढ़ना-लिखना नहीं छोड़ना।"

मुझे उस समय क्या-क्या नहीं याद आ रहा था। हम दोनों का साथ-साथ उठना-बैठना; जब मैं सख्त बीमार पड़ा, उसका रात-रात भर जागना; जब मैं घर जाने को तैयार होता, उसका उदास विषण्ण चेहरा लेकर खड़ा हो जाना, उसकी माँ का कहना — लेते जाओ इसे भी! मैं तिलक-दहेज से भी बच जाऊँगी। फिर उसका विषादमय विवाह—जब दुल्हें को देखा, माँ रो उठी; माँ की गर्दन पकड़ यह चिल्ला उठी। किन्तु, पिताजी की इज्जत का प्रश्न! शादी होकर रही!

शादी के कुछ दिनों के बाद जब उसे देखा, वह बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं उसकी मर्मव्यथा समझता था। उसे समझाया-बुझाया। नारी-धर्म बतलाया। वह कुछ आश्वस्त हुई।

किन्तु, क्या ट्रेजडी को सुखान्त में परिणत किया जा सकता है? छब्बीस साल बाद वह साकार खड़ी थी!

बस, पाँच-छः मिनट की यह मुलाकात। मैं कार्यों में व्यस्त; वह प्रतिष्ठा की जंजीर में बँधी। मैं तब से फिर एक पत्र नहीं भेज सका

## गेहूँ और गुलाब

हूँ, न फोटो, न पुस्तक। सोचता हूँ; भुलता हूँ; एक बार पुस्तक लेकर उसके घर के निकट से लौट आया। सोचा, जो घाव भर चुका, उसे कहीं फिर में कुरेद न दूँ?

यह मानव क्या है? उसके हृदय में क्या-क्या छिपे हैं? जो-जो भावनायें, कामनायें, वेदनायें हमारे हृदयों में गड़ी पड़ी हैं, यदि वे कभी बोल उठतीं! उफ, सारा संसार रुदन से ओतप्रोत हो जाता, आँसुओं की बाढ़ में बह जाता, विलीन हो जाता!





दुपहरिया में मैं सोया था—पटना की गर्म हवा के झोंकों से बचने के लिए घर के सारे किवाड़ बन्द करके! अचानक नींद टूटी—देखता हूँ, घर का बिजली-पंखा बन्द है और बाहर शोर मच रहा है—जैसे आँघी हो। दरवाजा खोला—ओहो, खूब वर्षा हो रही है!——यों कहिए कि आँघी और वर्षा दोनों।

बड़ी-बड़ी बूंदें। पेड़ों की डालें पेंगें ले रही हैं। कच्चे आम टूट-टूटकर गिर रहे हैं।

इस साल की यह पहली वर्षा है! पहली वर्षा के साथ क्या आँधी का होना अनिवार्य है? और जिनकी डंटलें पुष्ट हैं, वे वर्षा से रसीले बन जायँ, उसके पहले क्या कुछ कमजोर डंटलवाले आमों का गिर पड़ना लाजिमी है?

वर्षा समाप्त हुई क्रींकों के साथ जो आई थी, वह झोंकों में ही गई। आस्मान में छिटपुट बादल के भूरे टुकड़े उड़ रहे हैं। जमीन से सोंधी गन्ध निकल रही है। और ये आम के पेड़—नुरत-नुरत नहाकर

## गहूँ और गुलाब

खड़ी दुल्हन-की तरह लग रहे हैं! शाम की सुनहली किरणों इनके पत्तों पर कैसी चमचम कर रही हैं!

वर्षा के बाद पेड़ों की शोभा देखते मैं कभी नहीं अघाता। पढ़ा था, किव सत्यनारायण को बी०ए० की परीक्षा देनी थी। परीक्षा के समय के कुछ पहले वर्षा हो गई। बेचारे के मन में, पेड़ों की धुली-धुलाई पत्तियों को देखते ही, किवता उमड़ आई। उघर परीक्षा के पर्चे बँट रहे थे, इधर आप किवता की पंक्तियों-पर-पंक्तियाँ लिखते चले जा रहे थे!

सचमुच वर्षा के बाद पेड़ों की शोभा अनुपम हो उठती है। धूल के कण-कण धुल जाते हैं। गर्मी के बाद शीतलता पाते ही उनका हरा रंग निखर पड़ता है। पित्तयाँ हँसती-सी मालूम पड़ती हैं। यदि उनपर सूर्य्य की किरणें तब पड़ने लगें, जब तक कुछ बूंदें उन पर इधर-उधर लिपटी हैं, तो फिर क्या कहना? और यदि वे किरणें सन्ध्या की हुई? अहा! गिरा अनुयन नयन बिनु बानी?

पटना का मेरा यह घर भी क्या अनोखा है। सामने आम के कितने घने पेड़ हैं। केले भी हैं। कुछ और पेड़ भी हैं। शहर में रहकर भी शहर से दूर! नगर में रहकर भी प्रकृति की गोद में। इन आमों को देखकर ही एक मित्र ने कहा था—अम्बपाली के लेखक के उपयुक्त ही यह स्थान है।

आज प्रथम वर्षा की इस पहली सन्ध्या को आम की हर डाली अम्बपाली बन गई है! वह गुनगुना रही है, मुस्कुरा रही है, अँगड़ाइयाँ के रही है, उगिलयों से इशारे कर रही है और लगता है, कहीं वह एकाएक नाच न उठे— छमछम!





## लागल करेजवा में चोट

"लागल करेजवा में चोट ! "

रेडियो में यह गीत हो रहा है! बचपन से ही यह गीत सुन रहा हूँ—गाँव के छोकरों के मुँह से, शहर के छैलों के मुँह से; गवैयों से, उस्तादों से; ग्राममोफोन पर, रेडियो से! कर्कश स्वर में, कोकिल-कंठ से। लेकिन हमेशा यह अच्छा ही लगा।

नूत्नं नूत्नं पदे पदे—काव्य की यह परिभाषा है! क्या इस छोटे-से गीत में काव्यत्व भरा है?

यह किस कवि की अमर रचना है ? पहले-पहले यह किस सौभाग्यशाली के कंठ से निस्सुत हुआ ?

ग्रामीण बोली के ये सीधे-सादे साढ़े तीन शब्द—विभिक्त को आधा शब्द मान लिया जाय तो! किन्तु किस तरह इनका संगठन हुआ कि ये संगीत बन गये और ज्योंही, जितनी बार उच्चरित होते हैं, कलेजें में घर कर लेते हैं!

## गेहूँ और गुलाब

लागल करेजवा में चोट!—िकसके कलेजे में कोई चोट कभी नहीं लगी। ये साढ़े तीन शब्द जीवन के परम सत्य को सीधे-सादे ढंग से कह गये हैं, इसीलिए इनमें यह मोहकता है, मनोरंजकता है, हृदय को आकृष्ट करने की ऐसी क्षमता है!

जीवन के परम सत्य को सीधे-सादे ढंग से कह जाना—क्या यही कला की सबसे बड़ी सार्थकता नहीं है?



## हम इनके कृतज्ञ हैं!

इस ग्रंथावली के प्रकाशन की योजना के मूल में यह आशा रही कि हर भाग के प्रकाशन के पूर्व हमें कम-से-कम सौ ऐसे सज्जन मिल जायँगे जो सौ-सौ रुपये देकर पूरी ग्रंथावली के स्थायी ग्राहक बन जायँगे। इस भाग के प्रकाशन के पूर्व इन सज्जनों ने स्थायी ग्राहक बनकर हमारे लिए पथ प्रशस्त किया: अतः हम इनके कृतज्ञ हैं—

#### सारन

- प्रिन्सपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, छपरा
- श्री बनारस सिंह, एडवोकेट, छपरा
- श्री साधु चरण पांडेय, एडवोकेट, छपरा
- ४. श्री विशेश्वर दयाल जी, एडवोकेट, छपरा

## मुज<u>़प</u>फरपुर

- श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, हाजोपुर
- महंथ श्याम सुन्दर दास, शीतलपट्टी
- ३. मंत्री, एम० आर० एस० विद्यालय, मनियारी
- ४. महंथ रामकिशोर दास, छपरा
- ५. श्री पशुपति नाथ महया, मुजपफरपुर
- श्री बैजनाथ प्रसाद वर्मा, कमरौली
- ७. प्रिन्सपल, रामदयालु सिंह कालेज, मुजुफ्फरपुर
- ८. मंत्री, जगन्नाथ केन्द्रीय पुस्त-कालय, सीतामढ़ी

- श्री दिग्विजय नारायण सिंह, एम० पी०
- १०. बाबू सरयू शरण सिह, वकील, सीतामढ़ी
- ११. श्री राजेश्वर प्रसाद नारा-यण सिंह, एम**ः** पी०
- १२. प्रिन्सपल, लंगट सिंह कालेज, मुज़फ्फरपुर
- १३. श्री सूर्यदेव ठाकुर, बिशुनपुर
- १४. मंत्री, राधाकृष्ण गोयनका कालेज, सीतामढ़ी
- १५. मंत्री सनातन धर्म पुस्त-कालय, सीतामढ़ी
- १६. सीतामढ़ी हा० ई० स्कूल, सीतामढ़ी
- १७. मंत्री, प्रकाश पु<del>स्</del>तकालय, बाजप**ट्टी**
- १८. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, बोचहौं कोठी
- १९. महंथ मदनमोहन दास, रसूल-पुर जिलानी
- २०. श्री दामोदर झा : एम० एल० ए०, सीतामढ़ी

#### पटना

 श्री जगदीश चन्द्र माथुर, शिक्षा-सचिव

- २. महंथ श्याम नारायण दास, एम० एल० ए०
- ३. श्री भोला शास्त्री; मंत्री स्वायत्त शासन
- ४. प्रबन्धक, श्री बिहारी जी मिल्स
- ५. प्रबन्धक, श्री माधव जी मिल्स
- श्री रिजस्ट्रार, बिहार यूनि-वर्सिटी
- ७. श्री राजवंशी सिंह, बिहार को-आपरेटिव फेडरेशन

#### कलकता

- १. श्री सीताराम सेक्सरिया
- २. श्री मारवाड़ी बालिका विद्या-लय
- ३. श्री रामेश्वर जी नोपानी
- ४. श्री रामेश्वर जी टांटिया
- ५. श्री बद्री प्रसाद बायवाला
- ६. श्री रामचन्द्र जी सिंघी
- ७. श्री गोविन्द प्रसाद कनोड़िया
- ८. श्री केवल चन्द्र जी बागड़ी
- ९. श्री विश्वनाय मोर
- १०. श्री राम कुमार भुआलका
- ११. श्री रघुनाय प्रसाद खेतान
- १२. श्री श्याम मुन्दर जयपुरिया
- १३. श्री राघेश्याम साबू
- १४. श्री भैंवरमल सिंघी
- १५. श्री श्याम सुन्दर कनोड़िया

### नई विल्ली

- १. सेठगोविन्ददास जी, एम०पी०
- २. श्री सत्यनारायण सिंह जी, संसदीय मंत्री
- ३. श्री जगजीवन राम जी, यातायात मंत्री

- अीमती राजमाता कमलेन्दुमती शाह, एम० पी०
- ५. श्री बनारसी प्रसाद झुन-झुनवाला, एम० पी०
- ६. श्री जी० एल० बंशल, एम० पी०
- ७. श्री चन्द्रशेखरेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
- श्री राधेश्याम मुरारका, एम० पी०
- श्री जयदयाल जी, डालिमया सिमेट लि०

#### मानभूम

- मंत्री, गुजराती समाज, झरिया
- २. श्री ड्रुगरसी सुन्दरसी ठक्कर, झरिया
- श्री भगवान लालजो चंचनो, धनबाद
- ४. श्री महोपत लालजी बोरा, धनबाद
- ५. ठाकुर परमहंस सिंह जो, झरिया
- ६. श्री आर० पी० सिन्हा, भगतकोह
- ७. श्री रामदास जी वर्मा, बस्ताकोला
- श्री मेघजी जी० चावड़ा, जीनागढ़ा
- श्री अमर सिंह गोजामल, टीसरा
- श्री बिहार कोल कम्पनी, सिज्ञा
- ११. श्री खासजयरामपुर कोइ-लियरी, झरिया

- १२. श्री राजेन्द्र कोल कन्सर्न, झरिया
- १३. श्री ब्रह्मदेव सिंह जी, झरिया
- १४. श्री शिक्नाथ सिंह जी, झरिया
- १५. श्री अर्जुन अग्रवाला, झरिया
- १६. श्री वामोदर प्रसाद गुप्त, झरिया
- १७. श्री मदनजी अग्रवाल, धनसार
- १८. मंत्री, बन्धु समाज, खासजिनागढ़
- १९. कुसुन्डा नयाडीह कोइलियरी, कुसुन्डा
- २०. श्री पुरुषोत्तम चौहान, एम० एल० ए०
- २१. श्री अर्जुन राठौर, झरिया
- २२. मंत्री, वर्कर्स क्लब, लोदना
- २३. मंत्री, वर्कर्स क्लब, बागडीघी
- २४. पंडित भागवत त्रिपाठी, झरिया
- २५ श्री जयबिसुन भगवानजी, झरिया
- २६. श्री सूर्य प्रसाद सिंह, झरिया
- २७ श्री व्रजमोहन अग्रवाल, चेअर-मैन डि० बो०
- २८. श्री मदन वात्सायन, सिन्दरी

### हजारीबाग

- श्री रामिवलास सिंह जो, बरमो
- २. सी॰ एच॰ लिमिटेड, झुमरी-तिलैया
- छठूराम होरिलराम हा० ई० स्कूल, झुमरीतिलया
- ४. मंत्री, श्री कृष्ण पुस्तकालय, झुमरीतिलैया
- ५. श्री चौंदमल जी राजगड़िया, गिरीडोह

- ६. श्री रामगोपाल जी राज-गड़िया, गिरीडीह
- ७. श्री औतार सिंह जी, गिरीडीह
- ८. श्री हरिकान्त मिश्र, झुमरी-तिलैया
- श्री उमाचरण लाल तरवे, गिरीडीह
- श्री रामदयाद सिंह, गिरीडीह

#### गया

- श्री शत्रुह्न शरण सिंह, चेयरमैन डि० बो०
- २. श्री सत्यनारायण सरावगी
- श्री बैद्यनाथ खेतान, एम० ए० बी० एल०
- ४. श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल
- ५. श्री रामवल्लभा शरण
- ६. श्री आनन्दमोहन भदानी
- ७. श्री कुमार प्रताप सिंह

#### राजस्थान

१. श्री शारदा सदन, मुकुन्दगढ़

#### बम्बई

१. श्री ज्ञानचन्द्र जी जैन

#### शिमला

१. मंत्री, द्वारकादास पुस्तकालय

#### चम्पारण

- श्री विपिन बिहारी वर्मा,
   एम० पी०
- २. श्री ज्वाला प्रसाद सिंह, वाइस-चेअरमैन, डि॰ बो॰

- ३. श्री श्रीनारायण सिंह, वकील
- ४. श्री गणेश प्रसाद साहु, एम० एल० ए०
- ५. श्री फजुलर रहमान, एम० एल० ए०

#### दरभंगा

- १. कुमार कल्याणलाल, एम०
- एल० सी०
- श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, वकील
- ३. श्री कपूँरी ठाकुर, एम० एल० ए०

#### रांची

- १. प्रिन्सपल, डिग्री कालेज, रौंची
- २. मंत्री, विकास विद्यालय, राँची

## पूर्णियां

१. कुमार गंगानन्द सिंह, श्रीनगर

## मुंगेर

१. श्री रामनारायण चौधरी, एम० एल० ए०

#### भागलपुर

- श्री विश्वनाथ जी ड्रोलिया
   श्री रामप्रसाद महेशका
- ३. श्री सत्येन्द्र नारायण अग्र-वाल, एम० एल० ए०

## विशेष इनके अतिरिक्त श्री सीता-

रामजी सेक्सिरिया से दो, श्री-बद्री प्रसाद बायवाला से तीन और श्री शत्रुह्न शरण सिंह से तीन—इस तरह कुल आठ स्थायी ग्राहकों के अग्निम रुपए और मिल गये हैं। किन्तु समय पर उनके नाम नहीं मिलने के कारण हम उन्हें इस सूची में नहीं देसके।

हम इनके भी कृतज्ञ हैं!

सवंश्री सेठ गोविन्ददास, राम-धारी सिंह 'दिनकर', सीताराम सेक्सरिया, प्रभुदयाल डावड़ीवाला, हितनारायण सिंह, शिवनाथ सिंह, बी० पी० सिंह, भेंवरमल सिंघी, मथुरा प्रसाद मिश्र, डा० रामाशीष ठाकुर और सबसे अधिक श्री मुद्रिका सिंह के हम विशेष कृतक हैं—क्यों कि इन्हीं महानुभावों और मित्रों

की कृपा रही कि हमें इतनें लोगों

का सहयोग सुलभ हो सका।